

# GERRAGO



डॉ- भोला शंकर व्यास

चीरवम्बा विद्या भवन, बनारसृ

### विद्या भवन संस्कृत ग्रन्थमाला

O

हिन्दी

## दशरूपक

दशरूपक की हिन्दी व्याख्या

व्याख्याकार—

डॉ॰ भोलाशङ्कर व्यास एम. ए.



चौखम्बा विद्या भवन, चौक, बनारस-१

9344

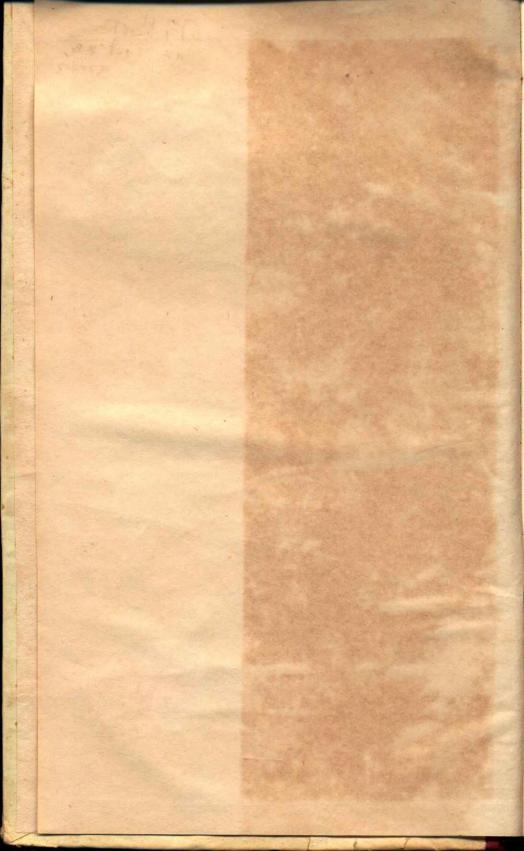

### विद्या भवन संस्कृत ग्रन्थमाला

- (Dans

॥ श्रीः॥ धनञ्जयविरचितं

# दशरूपकम्

(साबलोकम्)

### 'चन्द्रकला' हिन्दीव्याख्योपेतम्

व्याख्याकार—

### डाक्टर भोलाशङ्करव्यास

एम. ए., पीएच. डी., एल. एल. बी., शास्त्री अध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय



चौखम्बा विद्या भवन, चौक, बनारस-१

प्रकाशकः— चौखम्बा विद्या भवन, चौक, बनारस

> ( पुनर्भुद्रणादिकाः सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकाधीनाः ) Chowkhamba Vidya Bhawan, Chowk, Banaras-1

> > मुद्रक— विद्याविलास प्रेस, बनारस



पूज्य पितामह

### श्री गोवर्घन जी शास्त्री

तथा

गुरुवर

### प्रो॰ चन्द्रशेखर जी पाण्डेय

( मू० पू० अध्यत्न, संस्कृत विभाग, सनातनधर्म कालेज, कानपुर )

क्त

दिवंगत आत्माओं

को

सादर समर्पित

### माक्त्या मिन्द्रन्म

काँशीनाथपपदविहिताव्याजमिक्तपपूर्णों,
गौरीमात्रस्तनभरगलत्पुण्यपीयूषपृष्टः ।
विद्याथाम प्रविततशुभाऽऽनिद्नीसिद्धियुक्तो,
देवः श्रेयो दिश्चतु सुचिरं कोऽपि गोवर्धनो मे ॥ १ ॥
नमद्भुन्दीनाथप्रमुखबहुसामन्तिकरैरलं मौलिस्यूतोन्मुखपणिमयूखैस्तरिलतः ।
प्रभां का मातन्वन् नर्खविधुरराजत् पद्युगे,
तदीयः पौत्रोऽयं नमित पितरं ब्रह्मधिषणम् ॥ २ ॥
कृतो विद्यारम्भः शुक्रमुखगलत्कृष्णचरिता—
मृतास्वादेनैवाऽल्पवयसि यदक्के स्थितवता ।
गिरा गीर्वाणानामलभिक्रपया यस्य विमला,
तमेषोऽहं वन्देऽपरिमव गुरुं तातिपतरम् ॥ ३ ॥
श्रीचँनद्रशेखरकुपातितमेव लब्ध्वा,
नाट्यं चकार सरसं भरतोऽपि हृद्यम् ।

अस्त्यद्वभ्रतं किमिइ तत्कृपयैव सैषा, व्याख्या कृतास्ति मयँका दशरूपकेऽस्मिन् ॥ ४ ॥

सरःस्वतीपूतसरःसु मज्जतोरहर्निशं ज्ञानतितं वितन्वतोः । दिवि प्रकामं च सुरत्वमश्रतोस्त्योः पदाँडजे निहिता नवा कृतिः॥५॥

१. गोर्वर्धन इति व्याख्याकर्तुः पितामहा महोपाध्याया गोर्वर्धनशाक्षिणः । एतेषां पितरः व्याकरणवाचस्पतयः श्रीकाशौनाथशाक्षिणः, माता च गौरी नाम्नी । अत्र शब्द-शक्तिमूळकेन ध्वनिना (व्याक्षनया) पितामहानां देवदेवस्य गणपतेश्व उपमानोपमेय-भावो व्यज्यते । अपरख्न, 'प्रवितत' इत्यादिपदे 'आनिन्दनी' ति मित्पतामही, गोवर्धनशाक्षिणां दाराः; अस्मिन् पत्ते 'आनिन्दनी एव सिद्धिस्तया युक्त' इति योज्यम् । गणपतिपत्ते तु आसमन्तात् निन्दनी एताहशी (चासौ) सिद्धिर्गणपतिवधः तया सह इति यथाप्रसंगं योजनीयम् । गणेशपत्ते 'गोवर्धन' इति पदं 'गां वर्धयतीति' व्युत्पत्या सुष्टु परिणमित । 'कोपीति' पदद्वयेन भगवतो गणपतेः पितामहचरणानाश्च महामहित्वं द्योत्यत इति दिक् । २. नखविधुरित्यत्र जातावेकवचनम् । ३. अनेन मम प्रथमे गीर्वाण-वाणीगुरवः पितामहपादा एव आसिकति सूच्यते । तैरेव भागवत-कौमुदी-रघुवंशादयो प्रन्थाः पितामहपादा एव आसिकति सूच्यते । तैरेव भागवत-कौमुदी-रघुवंशादयो प्रन्थाः पाठिताः । ४. श्रीचन्द्रशेखरशाक्षिणः पाण्डेया अनुवादकस्याळङ्कारशाक्षे नाव्यशाक्षेत्र गुरव आसन् । ५. 'मया इत्यर्थः । ६. तयोः, पितामहानां, चन्द्रशेखरशाक्षिणां चेति भावः। शिवगम्योशस्योरित्यपि प्रसङ्गेन व्यज्यत एव । ७. 'पद्वाद्वे' इति जातावेकवचनम् ।

गयक, बाबक के साहित्य हुए-माबिका के पेद, स्वीका, परकीया क्षप कारत्या-गुपदा

भूमिका के लिकि किएकि (किए) प्रकार के अपन कार्यक में है कि है १-४९

संस्कृत नाटक की उत्पत्ति व विकास-नाटक का मूल अनुकरण्वृत्ति-मारतीय मत-वैदिक संवादों में नाटकीय तत्त्व-पाश्चात्य विद्वानों के मत-पाणिनि, पतञ्जलि तथा काम-सूत्र से नाटकों की स्थिति का संकेत-नाट्यशास्त्र का संन्तिप्त इतिहास-भरत-भरत के व्याख्याकार-धनञ्जय तथा धनिक का पेतिहासिक परिचय-नाट्यशास्त्र के परवर्ती अन्थ।

ग्रन्थ का संत्तेप—रूपक उनके मेद व मेदक तत्त्व—कथावस्तु या इतिवृत्त—अर्थप्रकृति, अवस्था, सिन्ध तथा सन्ध्यङ्ग—संस्कृत नाटकों में दुःखान्त नाटकों के अभाव का कारण—विष्करमक तथा प्रवेशक—पताका तथा पताकास्थानक—संवाद के प्रकाश, स्वगतादि मेद—नेता के धीरलिलतादि तथा दिल्लिणादि मेद—नायक का परिच्छद—नायिका—मेद का आधार—रस की पृष्टि—रस के सम्बन्ध में मत—लोल्लट, शंकुक, महनायक तथा अभिनव के मत—घनक्षय का मत—रसविरोध तथा उसका परिहार।

घन अय व घनिक की मान्यताएँ—व्यक्षना का खरडन—रस्नुवाक्यार्थ है—रस तथा विभावादि में भाव्यभावक सम्बन्ध है—धनक्षय के मत में लोल्लट, शंकुक तथा भट्टनायक के मतों का मिश्रण—शान्त रस के सम्बन्ध में घनक्षय के विचार।

प्राचीन मारतीय रङ्गमञ्ज । व्यक्ति वर्षा वर्षा

### प्रथम प्रकारा विक सामग्री अपनित्त कार्य में महरू मा - नाव 9-62

मंगलाचरण तथा ग्रन्थ के उद्देशादि का विवेचन-रूपक परिभाषा व मेद-नृत्य तथा नृत्त के मेद-इतिवृत्त के दो मेद-पताका तथा पताकास्थानक-५ अर्थंप्रकृतियाँ-५ अवस्थाएँ-५ सन्धियाँ-मुखसन्धि लक्षण तथा १२ अङ्ग-प्रतिमुखसन्धि लक्षण तथा १३ अङ्ग-पर्मसन्धि लक्षण तथा १२ अङ्ग-विर्वहण सन्धि लक्षण तथा १४ अङ्ग-विर्वहण सन्धि लक्षण तथा १४ अङ्ग-विर्वहण सन्धि लक्षण तथा १४ अङ्ग-वस्तु का दश्य तथा सूच्य मेद-सूच्म वस्तु के सूचक ५ अर्थोपक्षे-पक-विष्क्रम्मक के दो मेद-प्रवेशक, चूलिका, अङ्कास्य तथा अङ्कावतार-वस्तु के सर्वधाव्य, अश्राव्य तथा नियतश्राव्य ये तीन मेद-आकाशभाषित-उपसंहार ।

द्धितीय प्रकाश

नायक का लक्तरा-उसके ४ मेद-घीरललित, घीरशान्त, घीरोदात्त, घीरोद्धत-शृङ्गारी नायक के ४ मेद-दिक्तरा, शठ, घृष्ट तथा अनुकूल-उसके सहायक, विट, विदूषक, प्रति- नायक, नायक के सात्त्विक गुण्-नायिका के भेद, स्वीया, परकीया तथा सामान्या—मुग्धा, मध्या, प्रगलमा तथा ज्येष्ठा किनष्ठा आदि १३ भेद-अवस्था के आधार पर नायिका के स्वाधीनपतिकादि द भेद। नायिका की सहायिकाएँ-नायिका के २० अलङ्कार-नायक के धर्मादि कार्य में सहायक-नायक के ज्यवहार (वृत्ति ) कैशिकी, कैशिकी के अञ्चल सास्त्रती, उसके अङ्गल-आरमटी, उसके अङ्गल-नाटक में पात्रों के उपयुक्त संस्कृत, शौरसेनी प्राकृत तथा मागचीप्राकृत के प्रयोग का नियम-पात्रों के आमन्त्रण (सम्बोधन) का प्रकार।

तृतीय प्रकाश कि विकित्त कि विकित्त कि विकित्त कि विकित्त विकित विकित्त विकित्त विकित्त विकित व

नाटक-पूर्वरङ्ग-मारती वृत्ति-मारती के प्रशेचनादि मेद-प्रस्तावना (आमुख) के तीन प्रकार-वीध्यङ्ग-नाटक का इतिवृत्त-नायकानुचित्त इतिवृत्तांश का परित्याग-अङ्क-विधान-नाटक में वीर तथा शृङ्गार रस-अङ्कों में पात्रों की संख्या व प्रवेश तथा निर्गम-प्रकरण-नाटिका-माण-प्रहसच-डिम-व्यायोग-समवकार-वीथी-अङ्क-ईहामृग।

चतुर्थ प्रकारा

रस-विभाव-आलम्बन तथा उद्दीपन-अनुमाव-माव का लच्चण्-सास्विक भावव्यभिचारी भाव-३३ व्यभिचारियों का सोदाहरण लच्चण्-स्थायीभाव तथा माव-विरोध
पर विचार-शान्तरस तथा उसके स्थायी शान्त का निषेध-भावादि का काव्य से सम्बन्धव्यक्षनावादी के पूर्वपद्मी मत का उद्धरण्-सिद्धान्तपद्म की स्थापना-काव्य का वाक्यार्थ
स्थायीभाव ही है-रस सामाजिक में रहता है-रसास्वाद के प्रकार-आस्वाद का लच्चण्
तथा भेद-आठ रसों की संज्ञा-शान्तरस के विषय में पुनः विचार-शृक्षार स्स-संयोग तथा
अयोग शृक्षार-अयोग शृक्षार के ३ मेद-प्रवास, प्रण्यमान तथा ईंध्यामान-मान के हुटाने
के उपाय-करुण तथा अयोग शृक्षार का मेद-वीररस-बीमत्सरस-रौद्ररस-हास्यरसहास्य के ६ मेद-अद्भुत रस-मयानक रस-करुण्यस-प्रीति, भक्ति आदि का इन्हीं में
अन्तर्भाव-भूषणादि का भी इन्हीं में अन्तर्भाव-उपसंहार।

plumped and some sentilled the secret places

अवस्थित है हाए-मारवाहर करा कार्यूक करते हैं कार्यूक करा है कार्यूक करा है कि

stated and bundance of the property and the beautiful to be beautiful to

### दो शब्द

धनक्षय के 'दशरूपक' की यह हिंदी व्याख्या आज से कई वर्ष पूर्व ही प्रकाशित हो जानी चाहिये थी, पर समय के अनुकूल न होने से ऐसा न हो पाया। प्रकाशक महोदय ने आज से चार वर्ष पूर्व मुफ्से इसकी हिंदी व्याख्या करने को कहा था। उन्हीं दिनों मैंने दशरूपक का कार्य आरम्भ भी कर दिया था, किन्तु लन्दन विश्वविद्यालय के स्कूल आव् ओरियन्टल स्टडीज के निमन्त्रण पर मुफ्ते भाषाविज्ञान विषयक गवेषणा के लिए वहाँ जाना पड़ा। इसलिए अनुवाद कार्य खटाई में पड़ गया। लन्दन से लौटने के बाद मैं पी. एच. डी. उपाधि के थीसिस में व्यस्त रहा। जब मैंने अपना आजीविका—चेत्र ही बनारस चुना, तो प्रकाशक महोदय ने पुरानी बात याद दिलाई, और मुफ्ते दशरूपक के अधूरे पड़े अनुवाद को पूरा कर देने को प्रोत्साहित किया।

नाट्यशास्त्र के इतिहास में धनक्षय का दशरूपक एक महत्त्वपूर्ण प्रन्थ है। मरत के नाट्यशास्त्र के रूपकिविषयक सिद्धान्तों का संद्विप्त किन्तु सर्वाङ्गीण विवेचन इसकी विशेषता है। यह प्रन्थ बाद के नाट्यशास्त्र तथा रसशास्त्र के प्रन्थ-प्रतापक्रद्रीय, एकावली, साहित्यदर्पण, नाट्यदर्पण, रसमक्षरी का उपजीव्य रहा है। ऐसे प्रन्थ का हिन्दी अनुवाद आवश्यक था। अंगरेजी माषा में हॉस ने इसका अनुवाद प्रकाशित कराया था, किन्तु वह केवल कारिकाओं का ही अनुवाद है। मेरी ऐसी धारणा है, कि धनक्षय की कारिकाएँ स्वतः अपूर्ण हैं। धनिक के अवलोक के बिना वे अधूरी ही हैं, तथा नाट्यशास्त्र का आवश्यक ज्ञान अवलोकयुक्त दशरूपक के अध्ययन पर ही हो सकता है। अतः यहाँ पर मैंने सावलोक दशरूपक की व्याख्या की है।

कारिका, वृत्ति तथा उदाहरणों की व्याख्या करने में मूल का सदा ध्यान रखा गया है। किन्तु भिन्न-भिन्न स्थलों पर आवश्यकतानुसार भिन्नता मिल सकती है। कारिकाभाग तथा वृत्तिभाग में पक ही बात के कहे जाने पर, तथा वृत्तिभाग में विशेषता म होने पर कहीं कहीं दोनों की एक साथ ही व्याख्या कर दी गई है। इसका कारण है, पुनरुक्ति दोष से बचना। वृत्तिभाग के शास्त्रार्थ स्थलों को स्पष्टरूप से समभाने की चेष्टा की गई है। इन स्थलों में मूल भाग की अवहेलना न करते हुए भाव को स्पष्ट किया गया है। ऐसे स्थलों पर पुनरुक्ति को दोष न समभ कर कभी कभी एक ही बात को दो तीन ढङ्ग से समभाया गया है, जिससे हिन्दी के पाठक संस्कृत साहित्य की

शांखार्णप्रणाली की हृदयङ्गम कर सकें। उदाहरणों की व्याख्या में दो शैलियाँ मिलेंगी। कुछ स्थलों पर पद्यों का शाब्दिक अनुवाद ही किया गया है, तो अन्य स्थलों पर पद्यों के भाव को स्वतन्त्र रूप से स्पष्ट करते हुए पद्य की व्याख्या की गई है। यह शैलीमेद विषय को ध्यान में रखकर किया गया है। व्याख्या में पिरडताउपन को बचाने की कोशिश की गई है, तथा माधा में इस दोष को न आने दिया है। किन्तु कुछ स्थलों पर, संस्कृत की शाब्दिक परम्परा का अनुवाद (विशेषरूप से) अन्तरशः स्पष्ट करने के कारण, पिरडताउपन आ गया हो, तो चम्य है। भाषा को प्रवाहमय रखने के कारण कहीं कहीं अरबी—फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हो गया है, किन्तु यह उदाहरणों के अनुवाद में उनके भावों की अभिन्यक्षना को विशेष स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हुआ है और ऐसे ही स्थलों पर इनका प्रयोग किया गया है।

इस अनुवाद को परिडत-मर्यडली के सम्प्रुख रखते हुए मैं यह दावा नहीं करता कि यह अनुवाद दोषरहित है। अपनी वस्तु किसे बुरी लगती है। मुक्ते इसके कई दोष नजर न आये हों। मैं साहित्यशास्त्र के नदीष्ण विद्वानों से प्रार्थना कहँगा कि उन दोशों को निर्दिष्ट करने की कृपा करें, जिससे भावी संस्करण में मैं उन्हें हटा सकूँ।

इस अनुवाद को मैं अपने संस्कृत—साहित्य के प्रथम गुरु, अपने पितामह महोगाध्याय पं॰ गोवर्धन जी शास्त्री की दिवंगत आत्मा को, तथा अपने भारतीय साहित्यशास्त्र एवं नाट्यशास्त्र के आचार्य प्रो॰ चन्द्रशेखर जी पायडेय एम. ए., शास्त्री, मूतपूर्व अध्यत्त, संस्कृतविभाग, सनातन धर्म कालेज, कानपुर की स्वर्गत आत्मा को, श्रद्धाक्षलि के रूप में मेंट कर रहा हूँ।

काशी दीपावली }

भोलाशंकर व्यास

### भूमिका

(9)

### संस्कृत नाटक-उत्पत्ति व विकास

मानव में स्वभाव से ही अनुकरण वृत्ति पाई जाती है। छोटे बचों की अविकसित चेतना में भी इसका बीज रूप देखा जाता है। मानव ही नहीं कई पश्चित्रों में भी, विशेषतः बन्दरों में हम इस अनुकरणवृत्ति को मजे से देख सकते हैं। लन्दन के म्युजियम के चिम्पेजीज हमारी तरह कुसी टेबिल पर बैठ कर प्याले-तश्तरी से चाय पीते हैं, श्रौर कभी कभी तो कोई विम्पेजीज सुलगी हुई सिगरेट को देने पर श्रभ्यस्त व्यक्ति की तरह धूम्रपान भी करता हुवा देखा जा सकता है। वैसे मैं डार्विन के विकासवाद का उस हद तक कायल नहीं, जितना कि लोग उसके सिद्धान्त के खड़ को खींच कर बढाते नजर आते हैं, पर इस विषय में मेरी धारणा आधुनिक जीवशास्त्रियों तथा मनःशास्त्रियों से मिलती है, कि चेतना की अविकसित स्थिति में भी हम अनुकरण-वृत्ति के चिह्न पा सकते हैं। मैं इस भूमिका को लिखने में व्यस्त हूँ, पीछे मेरी छोटी बची जिसकी अवस्था डेढ वर्ष से भी कम ही है, मेरे चप्पलों को दोनों पैराँ में पहनने की चेष्टा कर रही है। यही नहीं, मुझे रेडियों के वोल्यूम-कन्ट्रोलर की वमाते देखकर, वह भी वोल्यूम-कन्ट्रोलर घुमाना चाहती है, यदि कभी कभी उसकी इस चेष्टा में बाधा उपस्थित की जाती है, तो वह रुद्दन के द्वारा उसकी प्रतिकिया करती है। वर्ची ही नहीं, बड़ों में भी दूसरे लोगों की चाल-ढाल, रहन-सहन, बोलने का दङ्ग त्रादि का व्यंग्यात्मक त्रनुकरण देखा जाता है। यह क्यों ?

श्रनुकरण वृत्ति का एकमात्र लच्य श्रानन्द प्राप्त करना, मन का रखन करना ही माना जा सकता है। श्रज्ञात रूप से मेरी छोटी बच्ची भी हमारी किया प्रक्रियाश्रों का, व्यवहार कं, श्रनुकरण कर, श्रपनी मनस्तुष्टि ही सम्पादित किया करती है। हमारे नव्युवक, किन्हीं बहे-बूढों की हरकतों की नकल कर श्रपने दिल को बहलाया। करते हैं। दिल बहलाना ही इसका एकमात्र कारण है। दिल बहलाने वाली वस्तु में हमें एकाप्रचित्त करने की क्षमता होती है, श्रौर कुछ क्षण तक वह हमें केवल मनोराज्य में ही विचरण कराती है। उस विषय के श्रतिरिक्त दूसरे विषयों से जैसे हम कुछ क्षणों के लिए श्रलग से हो जाते हैं। यहाँ में साधारण 'मनोरज्ञन' की बात कह रहा हूँ, काव्य के रसास्वाद को हम शत प्रतिशत रूप में इस कोटि का नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें 'दिल बहलाने के श्रलावा' कुछ 'श्रौर' भी है, श्रौर यह कुछ श्रौर उसमें कम महत्त्वपूर्ण नहीं।

कान्य या कला में भी अनुकरणवृत्ति को मूल कारण मानना अनुचित न होगा। सम्भवतः इसीलिए पाश्चात्य दार्शनिक अरस्तू ने तो 'कला को अनुकरण'' ही माना। जहाँ तक नाटक का प्रश्न है, उसमें तो अनुकरण स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। धनंजय की नाट्य तथा रूपक की परिभाषाएँ इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर देती हैं:— 'अवस्थानुकृतिनीट्यम्'; 'रूपकं तत्समारोपात'।

काल्य और लिलत कला; विशेषतः नाटक, मानव तथा मानवेतर प्रकृति का य्रानुकरण कर उसके द्वारा य्रानन्द की उत्पत्ति या रसोद्बोध करते हैं। वे केवल बाह्य प्रकृति का ही य्रानुकरण नहीं करते, किन्तु मानव की य्रान्तः प्रकृति को, उसके मानसिक भावों को भी य्रानुकृत करते हैं। एक कुशल मूर्तिकार या चित्रकार न केवल किसी सुन्दरी के व्यवयवों का सुन्दर चित्रण कर सजीवता की व्यनुकृति करता है, किन्तु उसके मुखमण्डल, नेत्र व्यादि का रहन या व्यङ्ग इस प्रकार का करता है, कि वे उसके मनोगत भावों की व्यञ्जना कराने में समर्थ होते हैं। इसी तरह कुशल किन व्यपने पात्र के मनोगत रागादि को भी ठीक उसी तरह वर्णित करता है, जैसे उसके बाहरी रूप को। नाटक की सफलता भी तभी मानी जाती है, जब कि नाटककार ने पात्रों की व्यान्यन्तर प्रकृति को सुन्दर तथा मार्मिक रूप से व्यमिव्यक्त किया हो। भारतीय व्यलङ्कारशास्त्र में रस-सिद्धान्त की महत्ता इसी ब्रोर सङ्केत करती है, खौर दृश्य काव्य के चेत्र में रस की व्यात्मरूप में प्रतिष्ठा भरत मुनि के भी बहुत पहले ही-निन्दकेश्वर या श्रीर किन्हीं व्याचार्यों के द्वारा-हो चुकी थी। इस प्रकार नाटक का एकमात्र लच्य मानव तथा मानवेतर प्रकृति का चित्रण हो है।

ख्राजकल की समाजशास्त्रीय प्रगति ने काव्य के उद्भव के विषय में कई नई वातें खोज निकाली हैं। उनका कहना है, कि ख्रादिम सभ्यता वाले लोगों में प्रकृति के रहस्यात्मक तत्त्वों की ख्रोर जिज्ञासा का भाव रहता है। वे इसे समफ्तने की चेष्टा करते हैं। यह जिज्ञासा-वृत्ति ख्रादिम सभ्यता वाले लोगों में जादू की धारण को उत्पन्न करती है। जादू को समाजशास्त्री काव्य या सङ्गीत के ही नहीं, भाषा के विकास में भी एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानते हैं। जादू के द्वारा प्रकृति को ख्रपने वश में करने की प्रक्रिय। में उत्य, गीत तथा उत्सव की दूसरी कर्मकाण्डपद्धित का प्रयोग कई ख्रादिम सभ्यता वाली जातियों में पाया जाता है। समाजशास्त्री इन्हीं उत्सवों में नाटक के भी बीज ढूंढने की चेष्टा करेंगे। ख्रस्तु,

भारतीय परम्परा के अनुसार जैसा कि नाट्यशास्त्र में बताया गया है, नाटक की उत्पत्ति त्रेतायुग में ब्रह्मा के द्वारा की गई थी। सतयुग में लोगों को किन्हीं मनोरष्ठन के साधनों की आवश्यकता न थी। त्रेतायुग में देवता लोग ब्रह्मा के पास गये, और उनसे प्रार्थना की कि वे किसी ऐमे वेद की रचना करें, जो शहरों के द्वारा भी अनुशीलित हो सके, क्योंकि शहरों के लिए निःश्रेयस् का कोई साधन न था, वेदाध्ययन

<sup>9.</sup> Art is imitation.—Aristotle.

उनके लिए निषिद्ध था। इस पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अभवंतिद के आधार पर ही पद्मम वेद नाट्यवेद की रचना की। इस पद्मम वेद में चार अक्ष पामें जाते हैं:—पाट्य, गीत, अभिनय तथा रस। इन चारों तत्त्वों को ब्रह्मा ने कमशः ऋक्, साम, यजुष् तथा अथवंवेद से एहीत किया। इसके बाद ब्रह्मा ने विश्वकर्मा की एक नाट्यएह बनाने का आदेश दिया, तथा भरत मुनि की इस कका को सम्पादित करने तथा उसकी शिक्षा देने को कहा। ब्रह्मा ने भरत मुनि को सौ शिष्य तथा सौ अप्सराएँ भी इसलिए सौंपी, कि मुनि उन्हें नाट्यकला की व्यावहारिक शिक्षा दें। इस काम में शिव तथा पार्वती ने भी हाथ बँटाया। शिव ने नाट्य में ताण्डव नृत्य का, तथा पार्वती ने लिस्य गृत्य का समावेश किया।

नाट्यवेद के विकास के विषय में यह कल्पना कम से कम एक बात की पुष्टि अवश्य करती है, कि भरता के नाट्यशास्त्र की रचना के पूर्व भारतीय नाटक तथा भारतीय रक्षमञ्च पूर्णता विकसित हो चुके थे । पर भरत का नाट्यशास्त्र कव लिखा गया ? इस प्रश्न का उत्तर हमें खोजना पड़ेगा । भरत के नाट्यशास्त्र की रचनातिथि, तथा महत्ता पर हम आगा प्रकाश डालेंगे । यहाँ तो हमें केवल यह बताना था कि भारतीय परम्परा नाटकों की देवी उत्पत्ति मानती है।

नाटकों के कई तत्त्वों में से दो तत्त्व विशेष प्रमुख हैं, संवाद तथा श्रमिनय । संवाद वाले तत्त्व को हम, भारत के प्राचीनतम साहित्य-ऋग्वेद, में हुँ क सकते हैं । इस तरह नाटक के बीज वेदों में मजे से मिल सकते हैं । ऋग्वेद में लगभग १४ सूफ ऐसे हैं, जिनमें संवाद का तत्त्व पाया जाता है । इन्द्र-मकत-संवाद (१११६४; १११७०); विश्वामित्र-नदी-संवाद (१११६४), पुक्रवस्-डवंशी-संवाद (१०१६५), तथा यम-यमी-संवाद (१०१६०) इनमें प्रमुख हैं । वैसे दूसरे संवादों का भी उद्योख किया जा सकता है, जैसे इन्द्र, इन्द्राणी तथा कुषाकि का संवाद (१०१६६), श्रमस्य तथा उनकी पत्नी लोपासुद्दा का संवाद (१११७६)। इन संवादों के श्राधार पर मैक्स-मूलर ने यह मत प्रकाशित किया था, कि इन स्कों का पाठ, यह के समय इस दृत्र से किया जाता रहा होगा, कि श्रलग श्रलग ऋत्विक श्रलग पात्र (मक्त या इन्द्र ) वाले मन्त्रों (संवादों) का शंसन करते होंगे। प्रोफेसर सिलवाँ लेवी ने भी इस मत की पृष्टि की है, तथा ऋग्वेद काल में श्रमिनय की स्थिति मानी है। उनका मत है, कि इस काल में देवताओं के रूप में, यहादि के समय, नाट्याभिनय श्रवश्य होता होगा। रे

लेवी तथा मैक्समूळर ही नहीं, श्रोएदर तथा हतेंळ भी इसी मत के हैं, कि ऋग्वेद के सूक्तों में श्राभिनय तथा संवाद के तत्त्व विद्यमान हैं, जो नाटकों के बीज हैं। हतेंळ का मत है कि वैदिक सूक्त गेय रूप में प्रचलित रहे हैं। श्रतः विभिन्न वक्ताश्रों

<sup>9.</sup> जप्राह पाठ्यं ऋग्वेदात् सामभ्यो गीत मेव च । यजुर्वेदादभिनयात् रसानायर्वणा दिप ॥ ( भरतः नाठ्यसास्र १, ),

२. कीथः संस्कृत ड्रामा पृ. १५-१६.

के मेद का प्रदर्शन एक ही गायक ( या पाठक ) के द्वारा नहीं हो सकता था। इसलिए ऐसे सूक्तों का, जिनमें एक से अधिक वक्ता पाये जाते थे, अनेक पाठकों के द्वारा पढ़ा जाना असंम्भव नहीं । इस प्रकार ये सूक्त नाट्यकला के प्रारम्भ कहे जा सकते हैं । अग्रेएइर ने अग्वेद से कुछ सूक्त उपस्थित किये हैं, जिनको वे नाटक का आदिम रूप मानते हैं, तथा गेय एवं अभिनय दोनों तत्त्वों को वहाँ हूँ इते हैं । अग्वेद के मण्डूक सूक्त (७।१०२) के बारे में वे कहते हैं, कि ब्राह्मण लोग मेटकों से भरे तालाव में खड़े होकर इस सूक्त को गाते होंगे। अग्वेद के नवम मण्डल के ११२ वें सोम सूक्त के विषय में भी उनका यही मत है। किन्तु ये दोनों ऊपरी मत निःसार हैं।

डॉ॰ कीथ ने इन दोनों मतों का खण्डन किया है। वे इन संवादों को नाटकीय संवाद न मान कर कर्मकाण्ड तथा पौरोहित्य कर्म के संवाद मानते हैं। वस्तुतः कर्मकाण्डीय परिपाटी को नाटकीय मान बैठना ठीक नहीं। साथ ही श्रोएदर आदि विद्वानों का यह कहना कि ये सूक्त गाये जाते थे, ठीक नहीं जान पड़ता। गेय तत्त्व के लिए तो सामवेद के मन्त्र थे। ऋग्वेद के मन्त्रों का 'उद्गीय' न होकर 'शंसन' होता था। हाँ इतना माना जा सकता है, कि ऋग्वेद के इन संवादों में नाटक के बीज विद्यमान हैं, पर इन्हें नाटक का स्थानापन्न मानना ठीक नहीं।

प्रो॰ श्रीएदर छादि के मत का खण्डन अन्य विद्वानों ने भी किया है। श्री सीताराम जी चतुर्वेदी ने अपने 'अभिनवनाट्यशास्त्रम्' में बताया है, कि नाटक स्वतः एक यह है, अतः इसे ऋग्वेद के उन स्कों का आधार मानकर किसी दूसरे यह का अह कैसे माना जा सकता है। साथ ही श्रोएदर आदि नाटक, नृत्य तथा संवाद सभी को एक मान बैठतें हैं। कोरा नाच या कोरा संवाद नाट्य कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि नाट्य में सास्विक, आहिक, वाचिक तथा आहार्य चारों प्रकार के अभिनयों के द्वारा रससृष्टि की जाती है। उन्होंने अपने मत का प्रदर्शन करते समय यह भी बताया है कि यूरोप वाले विद्वान् प्रत्येक स्थान पर विकासवाद का सिद्धान्त लागू करते हैं, और भारतीय नाटकों की परम्परा का अध्ययन भी इसी आधार पर करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं जान पड़ता। कुछ भी हो, ऋग्वेद के संवादों में नाटक के बीज मानने में कोई अनुचित बात नहीं है।

नाच को नाटक का पूर्वरूप मानने वालों में मैकडोनल भी हैं। उनकी कल्पना है, कि संस्कृत के नट तथा नाटक शब्द 'नट्' घातु से निकलते हैं। यह धातु संस्कृत के 'रृत्' (नाचना) घातु का ही प्राकृत या देशीरूप है। किन्तु यह मत ठीक नहीं है। संस्कृत में नृट् तथा नृत दोनों भिन्न धातु हैं, साथ ही नाट्य, नृत्य तथा नृत्त तीनों शब्दों का अर्थ भी अलग अलग है। दशरूपकार ने वाक्यार्थमय अभिनय के द्वारा रससृष्टि करने को नाट्य माना है (वाक्यार्थभिनयं रसाश्रयं)। इसी तरह केवल शब्दार्थ का अभिनय कर भावप्रदर्शनमात्र करने को नृत्य तथा ताल लय के साथ हस्त-पाइ स बाला को नृत कहा है। वे बताते हैं कि ये तीनों भिन्न भिन्न हैं —'अःपद्

भावाश्चयं नृत्यमन्यत् ताललयाश्चयम्'। यह दूसरी वात है कि नृत्य तथा नृत दोनों ही, जिन्हें हम क्रमशः शास्त्रीय मार्ग तथा देशी भी कह सकते हैं, नाटक के उपस्कारक हो सकते हैं। इसी वात को दशरूपककार कहते हैं:—

### मधुरोद्धतमेदेन तद्द्यं द्विचिघं पुनः। सास्यताण्डवरूपेण नाटकाद्यपकारकम्॥

दशह्यककार की साक्षी पर मैकडोल का नाच खौर नाटक को एक मान लेने वाला मत धाराशायी हो जाता है।

एक दूसरा मत प्रो० पिशेल का है, जो भारतीय नाटकों की उत्पत्ति पुतिलयों के नाच, पुतिलकानृत्य — से मानते हैं। प्रो० पिशेल ने बड़े विस्तार के साथ यह बताया है, कि यूनान में प्राचीन नाटकों के पहले पुत्तिलका का प्रचलन नहीं था, प्रातः वहां के नाटकों को इसका विकसित रूप नहीं मान सकते। भारत में इनका प्रचार बहुत पुराना रहा है। महाभारत में पुतिलयों का वर्णन मिलता है। कथासिरत्सागर में भी इन पुतिलयों का बढ़ा वर्णन है। प्रो० पिशेल ने तो भारतीय नाटक के सूत्रधार की 'संज्ञा' को भी इनसे जोड़ने की चेष्टा की है। वे कहते हैं, कि पुतिलयों को नचाते समय नचाने वाला उनके डोरों को नसूत्र को पीले से पकड़े रहता है। इसलिए वह 'सूत्रभार' कहलाने लगा, और यही नाम नाटक के प्रयोक्ता को भी दे दिया गया। प्रो० पिशेल के इस मत का खण्डन एक दूसरे पाश्वात्य विद्वान् रिज़ वे ने ही कर दिया है। 'सूत्रधार' शब्द की पिशेल वाली व्युत्पत्ति के बारे में कहा जा सकता है कि 'सूत्रधार' नाटक की कथावस्तु, नायक, रस स्रादि का सूत्र (संचेप) में वर्णन करता है, इस लिए सूत्रधार कहलाता है, डोरे को पकड़ने के कारण नहीं। शारदातनय ने त्रपने 'भावप्रकारा' में इस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है:—

### सूत्रयन् काव्यनिचिप्तवस्तुनेतृकथारसान्। नान्दीश्लोकेन नान्यन्ते सूत्रधार इति स्मृतः॥

डॉ॰ पिशेल एक दूसरा मत भी रखते हैं। इस मत के अनुसार नाटकों का विकास छाया-नाटकों से हुवा है। डाक्टर कोनो भी इस मत के समर्थक हैं। संस्कृत में कुछ छायानाटक पाये जाते हैं, जिनमें 'दूताइद' विशेष प्रसिद्ध है। छायानाटक में महीन पर्दे के पीछे वास्तविक अभिनेताओं या मूर्तियों के द्वारा अभिनय दिखाया जाता है, सामाजिक पर्दे पर उनकी छायामात्र देखता है। दूताइद आदि संस्कृत के दो चार परवर्ती छायानाटकों के आधार पर भारतीय नाटकों का विकास छायानाटकों से मानना ठीक नहीं जान पढ़ता।

कुछ विद्वान् वीरपूजा या इन्द्रम्बज उत्सव जैसे धार्मिक उत्सवों से नाटक का विकास मानते हैं, पर यह ठीक नहीं। संस्कृत के कई नाटकी में वीररस नहीं पाया जाता, उन्हें वीरपूजात्मक कैसे कहा जा सकता है। न यूनानी नाटकों की तरह भारतीय नाटक धार्मिक उत्सव से ही विकसित हुए हैं। कुछ छोग भारतीय नाटकों को यूनानी माटकों की देन कहते हैं। वे यह भी बताते हैं कि संस्कृत नाटकों में पर्दे के लिए अयुक्त 'यवनिका' शब्द 'यवन' से बना है, जो 'यूनानी' के लिए प्रयुक्त होता था। य्रतः इस शब्द से भारतीय नाटकों के यूनानी नाटकों के ऋणी होने का संकेत मिलता है। पर यह कल्पना बहुत दूर की है। यूनानी नाटक तो खुले मैदान में होते थे, वहां कोई पर्दा भी नहीं होता था। फिर भारत के नाटकों के पर्दों को 'यवन' से शब्द से सम्बद्ध करना, यूनानी नाटकों से कोई सम्पर्क नहीं रखता जान पड़ता। इस मत के प्रतिष्ठापक वेबर का खण्डन डा॰ कीथ ने ही कर दिया है। भारत की प्रत्येक साहित्यिक कलात्मक या शास्त्रीय समृद्ध में यूनानी वीज ढूंढमा पाश्चास्य विद्वानों का प्रमुख-किन्तु निःसार-छद्ध्य रहा है।

वेदों के बाद महाभारत तथा रामायण में नाटकों का सक्केत हूंडा जा सकता है। कीथ के मतानुसार महाभारत तथा रामायण के नट शब्दों ही के आधार पर उस काल में नाटकों का अस्तित्य नहीं माना जा सकता। रामायण में नाटक तथा नट शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। आरम्भ में ही अयोध्या के वर्णन में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि वहाँ नाटक की मण्डलियाँ तथा वेरयाएँ थीं ( वधूनाटकसंघेश्व संयुक्ताम् )। राम के अभिषेक के समय भी रामायण में नटो, नर्त्तकों, गायकों आदि का उषस्थित होना तथा अपनी कलाकुशलता से लोगों को प्रसन्न करूवा लिखा है:—

#### नटनर्त्तकसंघानां गायकानां च गायताम्। यतः कर्णसुखा बाचः शुश्राव जनता ततः॥

महाभारत में नट, शैलूष आदि शब्दों का प्रयोग हुना है, और उसके हरिनंश पर्म के ९१ से ९७ अध्याय तक तो नाटक खेले जाने का भी सक्केत है । वजनाभ नामक देत्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण तथा यादवों ने कपट-नटों का वेष धारण कर उसकी पुरी में जाकर रामायण का नाटक खेला । रामायण नाटक के अतिरिक्त इन्होंने कीवेररम्भाभिसार नाटक भी खेला। नाटक का अभिनय इतना सुन्दर हुआ, कि देत्यों व उनकी पिलयों ने सुवर्ण के आभूषण खोल खोल कर नटों को दे दिये । इसके पश्चात प्रयुप्त ने वजनाभ का वध किया तथा उसकी पुत्री प्रभावती से उनका विवाह सम्पन्न हुआ। इस कथा से यह सक्केत मिलता है कि महाभारत-काल में नाटक का सर्वोगीण हुप विद्यमान था। यह निःसन्देह है । डॉ० ए० बी० कीथ हरिवंश तथा महाभारत ( हरिवंशितर महाभारत ) के रचनाकाल में बड़ा अन्तर मानते हैं । वे कहते हैं कि भहाभारत में कहीं भी नाटक के होने या खेले जाने का सक्केत नहीं है । जहाँ तक हरिवंश का प्रश्न है, वह बाद का चेपक है । हरिवंश की इस नाटक वाली कथा का इतना महत्त्व नहीं, क्योंकि हरिवंश की रचना-तिथि अनिश्चित है। ' डॉ० कीथ हरिवंश की श्वा की दूसरी या तीसरी शती से पहले रखने को राजी नहीं। '

महाभारत व रामायण के बाद बौद्ध प्रन्थों, तथा जैन प्रन्थों एवं वात्स्यायन के

१. डॉ॰ ए॰ बी॰ कीय-संस्कृत ड्रामा परिच्छेद २. पृष्ठ २८.

कामसूत्र में भी नाटकों का तथा नटों का सङ्केत मिलता है। ईसा की दूसरी शती के बहुत पहले भारत में नाटकों का अस्तित्व न मानने वाले पाखात्य पण्डितों के आगे वात्स्यान के अर्थशास्त्र से निम्न पंक्तियाँ उपस्थित की जा सकती है:—

'कुशीलचा श्चागन्तवः प्रेचणक मेषां द्युः । द्वितीयेऽहृनि तेभ्यः पूजा नियतं लमेरन् । ततो यथाश्रद्ध मेषां दर्शन मुत्सगीं वा । व्यसनोत्सवेषु चैषां परस्परस्थैककार्यता । (का॰ सु॰ १, ४, २८-३१)

त्रर्थात् वाहर से आये हुए नट पहले दिन नागरिकों को नाटक दिखाकर उनका ठहराव या मेहनताना ( पूजा ) दूसरे दिन लेवें । यदि लोग देखना चाहें तो, फिर देखें नहीं तो नटों को विदा कर दें। नगर के नटों व आगन्तुक नटों दोनों को एक दूसरे के कष्ट तथा आनन्द में परस्पर सहयोग देना चाहिए।

इस से भी बहुत पहले पाणिनि के ऋष्टाध्यायी सूत्रों में ही शिलाली तथा कृशाश्व के नटसूत्रों का उल्लेख मिलता है:-पाराशर्यशिलालिभ्यां भिचु-नटसूत्रयोः ( ४।३।११० ) कर्मन्द्रुशाश्वाद्निः ( ४।३।१११ ) । इससे शिलाली तथा कृशाश्व इन दो आचार्यों के नटस्त्रों का पता चलता है । डॉ॰ कीथ, प्रो॰ सिलवाँ लेवी की गवाही पर इन दोनों शब्दों में व्यंग्य मान कर इन्हें किन्हीं श्राचार्यों ( नाट्याचार्यों ) का नाम मानने से संहमत नहीं है । लेवी के मतानुसार 'शिलाली' का अर्थ है 'जिसके पास शिलाकी ही शब्या है, और कोई चीज सोने को नहीं' और 'क़शाक्ष' का अर्थ है 'जिनके घोड़े दुवले-पतले हैं' । पर इस तरह का श्चर्थ निकालना कोरा मनगढ़न्त ही जान पड़ता है । कीथ यह भी संकेत करते हैं कि 'नट' शब्द का पाणिनि में पाया जाना पुत्तिळका गृत्यादि की पुष्टि कर सकता है। पाणिनि का काल वे चौथी शताब्दी ई॰ पू॰ मानते हैं तथा पाणिनि में 'नाटक' शब्द के अभाव को उस काल में भारतीय नाटकों के न होने का प्रमाण मानते हैं। किन्तु 'नटस्त्र' शब्द वस्तुतः किन्हीं सैदान्तिक सूत्रों का सङ्केत करता है, जिसमें नटों के लिए किया प्रकिया, कला-कौशल का विवेचन किया गया होगा । ऋतः 'शिलाली' व 'कुशाश्व' का लेवी की तरह उटपटाँग अर्थ लेना, या कीथ की तरह 'नाटक' शब्द या 'नाटक' के पर्यायवाची शब्द ही पर खड़े रहना पक्षपातशून्य नहीं नजर स्नाता।

महाभाष्यकार पताजि में तो स्पष्ट रूप से 'कंसवध' तथा 'बलिबन्धन' इन दो कथाओं से सम्बद्ध नाटकों का उक्केख है। महाभाष्यकार पताजिल का समय निश्चित है, कि वे अमिमित्र (शुक्रवंशी राजा ) के पुरोहित तथा गुरु थे। वे लिखते हैं कि कंस पहले मर चुका है, इसी तरह बिल का वन्धन भी अतीत काल में हो चुका है, किन्तु ये नट वर्त्तमान काल में भी हमारी आँखों के सामने कंस को मारते हैं, तथा बिल को बाँधते हैं:—

इह तु कथं वर्त्तमानकालता कंसं घातयति वर्ति वन्धयतीति

१. वही-पृष्ठ ३१।

चिरहते कंसे चिरबद्धे च बली । अत्रापि युक्ता । कथम् । ये ताबदेते शोभनिका (सौभिका) नामैते प्रत्यत्त कंसं घातयन्ति, प्रत्यत्तं च बलि बन्धयन्तीति।

प्रो॰ वेबर तथा प्रो॰ ल्यूडर्स पतज्ञिल के इस स्पष्ट सङ्कित को भी उटपटाँग ढङ्ग से सामने रखते हैं। वेबर के मतानुसार पतज्ञिल का सङ्कित पुत्तिलका रूप में कंसवध तथा वालिबन्धन से है। ल्यूडर्स के मतानुसार 'शौभिकाः' या 'शोभिनकाः' शब्द इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि ये नट बिना किसी संवाद (Dialogue) के कंसवध या विलबन्धन की नकल दिखाते थे। बाद के साहित्य में संवाद प्रयोक्ताओं के लिए 'प्रन्थिक' शब्द का प्रयोग मिलता है। पर इतनी खेंचातान, श्रौर यह गजनिमीलिका- यित क्यों, जब कि महर्षि पत्रज्ञिल की पंक्तियाँ नाट्याभिनय के स्पष्ट सङ्कित हैं।

कुछ भी हो, महाभाष्यकार पताञ्चलि के पहले ही से कवि भास से लेकर बीसवीं शती के कुछ संस्कृत नाटकों तक संस्कृत नाटकों की एक अक्षुण्ण परम्परा पाई जाती है, जिसमें किन्हीं ग्रीक नाटकीय बीजों को हुँडना दुराग्रह तथा हठधर्मिता ही होगी । संस्कृत साहित्य का नाटक-श्रंग इतना समृद्ध है, कि मात्रा तथा गुण दोनों दृष्टियों में विश्व के नाटक साहित्य में उसका विशिष्ट स्थान है । संस्कृत में सैकड़ों एक से एक सन्दर नाटक लिखे गये, जिनमें असंख्य नाटक अभी भी अन्यकार में पड़े हैं । उनमें से कुछ नाटकों का संकेत किन्हीं अलङ्कार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र में दिये उदाहरणों से मिलता है। कई नाटक अभी २ अन्धकार से प्रकाशित हुए हैं । भास के नाटकों का ही लोगों को १९१३ ई० के पहले पता नहीं था, जब कि म॰ म॰ त॰ गणपति शास्त्री ने उनको प्रकाशित किया । भास, कालिदास, शहरक, श्रश्वघोष, भवभूति, मुरारि, विशाखदत्त, भट्टनारायण, राजशेखर, जयदेव त्रादि प्रमुख नाटककारों के त्रातिरिक्त जयदेवोत्तर काल ( १२५०-१९५० ) के सैकड़ों नाटककार ऐसे हैं जिन्होंने सुन्दर कलापूर्ण नाटक लिखे हैं। यह दूसरी बात है, कि जयदेवोत्तरकाल के नाटककारों में कई नाटककार सिद्धान्त व प्रक्रिया के सामजस्य का निर्वाह अपने नाटकों में न कर पाये। नाटकीय सिद्धान्त व नाटकीय प्रक्रिया के सामजस्य की अन्तिम सीमा हम जयदेव का प्रसन्नराधव मान सकते हैं । मेरा तात्पर्य यह नहीं, कि इस काल के सारे ही नादक रङ्गमुखीय प्रक्रिया में खरे न उतरंगे, किन्त श्रधिकों की ऐसी ही दशा है । साथ ही इस काल में भाण-इपकों की बहुतायत ने भी नाटक-साहित्य की विविधता की कुछ क्षति ही पहुँचाई । इस काल के प्रमुख नाटककारों में वामन भट्ट बाण, शेष कृष्ण, मथुरादास, युवराज रामवर्मा आदि हैं, जिनके क्रमणः पार्वतीपरिणय, कंसवध, वृषभानुजा माटिका, अनङ्गविजय भाण आदि रचनाएँ हैं । संस्कृत के इस विशाल नाट्यसाहित्य के समुद्र से कुछ रह्नों को निकाल कर उनका महत्त्व बताना बड़ा कठिन है । कालिदास, शुद्रक तथा भवभूति की कवित्रयी तो समस्त संस्कृत नाटककारों की

१. महाभाष्य ३।१।२६।

मूर्धन्य है ही । वैसे संस्कृत की प्राचीन परम्परा के पण्डित मुरारि को भवभूति से बढ़ कर मानते जान पड़ ते हैं। तभी तो वे कहते हैं:—

(१) मुरारिपद्चिन्तायां भवभृतेस्तु का कथा।

(२) भवभृति मनाइत्य मुरारि मुररी कुरु॥

पर भवभूति जैसी रागात्मक उद्भावना मुरारि में कहाँ, वहाँ तो शास्त्रीय पाण्डित्य ही विशेष है। कालिदास का पद निश्चित है, श्रीर उसका 'श्रभिज्ञानशाकुन्तल' समस्त काव्य (साहित्य) का सार-'एसेन्स'-है, इस बात का उद्घोष प्राचीन पण्डितों ने मुक्तकण्ठ से किया है:—

काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्यं शकुन्तला। तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम्॥

संस्कृत के इस विशाल तथा सुन्दर नाट्य साहित्य की समृद्धि का श्रेय किसी हद तक भारत के नाट्यशास्त्र जैसे नाटक के सिद्धान्त-मन्यों लक्षणमन्यों को भी देना होगा। स्वयं कालिदास मुनि भरत के नाटकीय सिद्धान्तों से पथप्रदर्शन पाते रहे होंगे। (२)

नाट्य-शास्त्र का सङ्क्षि इतिहास

साहित्य में लक्षण प्रन्थों व तत्त्य प्रन्थों का चोली दामन का साथ है । दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन कर साहित्य की श्रीवृद्धि में योग देते हैं । यद्यपि साहित्य के श्रादि विधायक लच्य प्रत्य, काव्यनाटकादि ही हैं, किन्तु वे जहाँ एक स्रोर लक्षण बन्थों को प्रोत्साहित करते हैं, वहाँ उनके द्वारा नियन्त्रित भी होते हैं । लद्य प्रन्थों में रचयिता की उच्छुङ्कलता, मनमानी को रोकने थामने के ही लिये लक्षण प्रन्थों की रचना हुई । ये लक्षण प्रन्थ भी स्वयं अपने पूर्व के लच्य प्रन्थों की विशेषताश्रों, उनके श्रादशों को मान बनाकर लिखे गये, तथा उन्हीं 'मानों' को भावी काव्यों या नाटकों का निकषोपल घोषित किया गया । वाल्मीकि, व्यास त्रादि कवियों के काव्यों ने ही भामह को अलंकार-विभाजन का मार्ग दिखाया । अन्यथा, रामायण, महाभारत या अन्य पूर्ववती कवियों की कविता के अभाव में भामह के लिए कविताकामिनी के इन सौन्दर्य विधायक उपकरणों का पता लगाना श्रसम्भव नहीं होता क्या ? श्ररस्तू 'पोयतिका' तथा 'हेतोरिका' को तभी जन्म दे सका, जब उसके आगे एक ओर होमर के 'इलियड' तथा 'भ्रोडिसी' एवं सोफोक्कीज़ के नाटक, तथा तत्कालीन प्रीक पण्डितों की भाषणशैक्तियाँ प्रचित्त थीं । इन लच्यों के अभाव में लक्षण की स्थापना हो ही कैसे सकती थी । ठीक यही बात संस्कृत के नाट्यशास्त्र के विषय में कही जा सकती है। हम बता चुके हैं कि संस्कृत का नाट्यशास्त्र संस्कृत के नाटक साहित्य की समृद्धि का साक्षी है । श्राज डेढ हजार वर्ष से भी श्रधिक पूर्व लिखा गया भरत का नाट्यशास्त्र इस बात की पुष्टि करता है कि भरत के पूर्व ही कई प्रौढ़ नाटक लिखे जा चुके होंगे, जो काल के गर्त में लीन हो गये और आज हमें भास ही सबसे पुराने संस्कृत नाटककार दिखाई पड़ते हैं।

जैसा कि हम आगे चलकर बतायेंगे आरम्भ में नाट्यशास्त्र तथा अलङ्कार शास्त्र दो मित्र शास्त्र थे । राजशेखर की कान्यमीमांसा में इसका स्पष्ट उल्लेख है । यही नहीं 'रस' की विवेचना नाट्यशास्त्र का अङ्ग थी, अलंकरशास्त्र में इसका प्रवेश पहले तो निषिद्ध था, बाद में इसे गौण रूप देकर प्रवेशस्वीकृति दे भी दी गई। श्रुव्य काव्य में रस की मान्यता ने नाट्यशास्त्र तथा अलङ्कारशास्त्र के बीच की खाई पाट दी । फलतः परवर्ती अलंकारशास्त्र के प्रन्थों में नाट्यशास्त्र का भी समावेश होने लगा जिसके उदाहरण स्वरूप हम साहित्यदर्पण जैसे प्रन्थ रख सकते हैं । यहाँ पर हम नाट्यशास्त्र के इतिहास पर कुछ शब्द कहते समय शुद्ध अलङ्कारशास्त्र के लेखकों पर सङ्केत करना ठीक नहीं समर्मेंगे ।

(१) भरत :—भरत का 'नाट्यशाख्न' नाट्यशाख्न पर सब से प्राचीन प्रत्थ है। 'नाट्यशाख्न' पर ही नहीं श्रलङ्कारशाख्न, सङ्गीत, नृत्य तथा नाटक सभी का इसे प्राचीन-तम पथप्रदर्शक मानना होगा। भरत का नाम प्राचीन प्रत्यों में भरत के परवर्ती प्रत्यों में दो प्रकार से मिलता है—एक बृद्धभरत या श्रादिभरत, दूसरे केवल भरत। नाट्यशाख्न के विषय में भी कहा जाता है कि नाट्यशाख्न के दो प्रत्य मिलते हैं, एक नाट्यवेदागम, दूसरा नाट्यशाख्न। पहला प्रत्य द्वादशासाहस्री, तथा दूसरा प्रत्य षट्साहस्री भी कहलाता है। शारदातनय के मतानुसार 'पट्साहस्री' प्रथम प्रत्य का ही संक्षिप्त रूप थी।

### प्वं द्वादशसाहस्रैः श्लोके रेकं तदर्घतः । षड्भिः श्लोकसहस्रै यीं नाट्यवेदस्य संग्रहः ॥ ( भावप्रकाश )

नाट्यशास्त्र के रचियता भरत का क्या समय है, इस सम्बन्ध में विद्वानों के कई मत हैं। विद्वानों में कई उनके नाट्यशास्त्र का रचनाकाल ईसा के पूर्व द्वितीय शताब्दी में मानते हैं, कई इससे भी पूर्व । दूसरे विद्वान भरत का समय ईसा की दूसरी या तीसरी शती मानते हैं । कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो भरत का काल तो तीसरी या चौथी शती मानते हैं, किन्तु नाट्यशास्त्र के इस रूप को उस काल का नहीं मानते । डॉ॰ एस॰ के॰ दे के मतानुसार नाट्यशास्त्र के सङ्गीत वाले अध्याय चौथी शताब्दी की रचना है, किन्तु नाट्यशास्त्र में कई परिवर्तन होते रहे होंगे, और उसका उपलब्ध संस्करण आठवीं शती के अन्त तक हुआ जान पड़ता है।

कुछ भी हो इतना तो अवश्य है कि भरत प्राचीनतम अल्ड्रारशास्त्री, रसशास्त्री, व नाट्यशास्त्र ही हैं, जिनका प्रन्य हमें प्राप्त है। भरत के विषय में कुछ ऐसे बाह्य और आभ्यन्तर प्रमाण हमें मिलते हैं, जो उनके कालनिर्धारण में कुछ सहायक हो सकते हैं। हम पहले बाह्य प्रमाण ही लेंगे। वैसे तो कालिदास का भी समय मतमेद से रहित नहीं पर अधिकतर विद्वान उसे चौथी शताब्दी (ईसवी) का ही मानते हैं। कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक में एक स्थान पर स्पष्ट रूप से भरत का निर्देश मिलता है। निर्देश ही नहीं, भरत उस काल तक इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि कालिदास

इन्द्र के समक्ष भरत के नाटक के अभिनय का सङ्केत करते हैं । बात्पर्थ यह है कि नाट्याचार्य भरत कालिदास से पूर्व ही पौराणिक व्यक्तित्व धारण कर सुके थे, वे ऋषि थे, उन्होंने स्वयं ब्रह्मा से नाट्यवेद सीखा था । नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में पाई जाने वाली नाटक की उत्पत्ति की घटना का सूद्रम सङ्केत कालिदास के षण से भी मिल सक । है। विक्रमोर्वशीय नाटक के प्रथम अड्ड का यह पद्य यों है:—

मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयो निबद्धः । ललिताभिनयं तमद्य भर्ता महतां द्रष्टुमनाः स लोकपालः ॥

नाट्यशास्त्र के अन्तर्गत कुछ ऐसे स्थल हैं, जो उसकी प्राचीनता को श्रौर पुष्ट करते हैं। नाट्यशास्त्र में ऐन्द्र व्याकरण, तथा यास्क के उद्धरण हैं, किन्तु पाणिनि के नहीं। अतः नाट्यशास्त्र उस काल की रचना है, जब ऐन्द्र व्याकरण का महत्त्व पाणिनीय व्याकरण के द्वारा घटाया नहीं गया था। नाट्यशास्त्र कई प्राचीनतम सूत्रों व श्लोकों का उद्धरण मिलता है:—

श्रत्रानुवंश्ये श्रार्ये भवतः। तत्र श्लोकः, श्रादि—

भाषा व विषयप्रतिपादन की दृष्टि से भी भरत का नाट्यशास्त्र प्राचीनता का योतक है। फलतः भरत भी भरतमुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गये हैं। भरत का नाट्यशास्त्र कहीं कहीं सूत्रपरिपाटी का आश्रय लेता है। टीकाकारों ने भरत की रचना कई स्थानी पर 'सूत्र' तथा उन्हें 'सूत्रकृत' कहा है। नान्यदेव भरत के लिए 'सुत्रकृत' शब्द का प्रयोग करते कहते हैं:—'कलानामानि सूत्रकृदुकानि यथा—'। अभिनव गुप्त भी भरत के नाट्यशास्त्र को 'भरतसूत्र' कहते हैं:—

'षट्त्रिंशकं भरतसूत्रमिदं विवृण्वन् ''''

अनुमान है भरत का नाट्यशास्त्र कालीदास से लगभग दो शताब्दी पूर्व का-ईसा सी इसरी शतीका है।

भरत का नाट्यशास्त्र ३७ श्रध्यायों का प्रन्य है। भरत के नाट्यशास्त्र के विषय में प्राचीन टीककारों का मत है कि वह ३६ श्रध्यायों में विभक्त है। श्रभिनव गुप्त भी श्रभिनव भारती में उसे 'षट्त्रिंशक'—३६ श्रध्याय वाला-ही मानते हैं। किन्तु इसके साथ ही श्रभिनव ३० वें श्रध्याय पर भी 'भारती' लिखते हैं, साथ ही इस श्रध्याय का श्रळग से मङ्गलाचरण इसका संकेत करता है कि श्रभिनव ३६ श्रध्याय की परम्परागत मान्यता को स्वीकार करते हुए भी इस श्रध्याय की व्याख्या करते हैं। इतना ही नहीं नाट्यशास्त्र के उत्तर व दक्षिण से प्राप्त प्राचीन हस्तलेखों में भी यह भेद पाया जाता है। उत्तर की प्रतियों में ३० श्रध्याय हैं, जब कि दक्षिण के हस्तलेखों में ३६ व ३० दोनों श्रध्याय एक साथ ही ३६ वें श्रध्याय में पाये जाते हैं। इसका क्या कारण है १ कुछ लोगों के मतानुसार ३६ वें श्रध्याय दो श्रध्यायों में विभक्त करना 'भारती' के रचयिता श्रभिनवगुप्तपादाचार्य को ही श्रभीष्ट था, यद्यपि वे प्राची '३६ श्रध्यायवाली परिपाटो को सर्वदा भङ्ग नहीं करना चाहते थे। श्रभिनवगुप्त श्रपने श्रैवसिद्धान्तों का मेळ नाट्यशास्त्र के ३६ श्रध्यायों से मिलाकर, श्रैव ३६ तत्त्वों

का सङ्केत करते जान पड़ते हैं । इन तत्त्वों परे स्थित 'श्रनुत्तर' तत्त्व का सङ्केत करने के लिए उन्होंने ३६ वें श्रध्याय में से ही ३७ वें श्रध्याय की रचना की हो । ३७ वें श्रध्याय की 'श्रभिनवभारती' का मङ्गलाचरण इसका सङ्केत दे सकता है:—

श्राकाङ्काणां प्रशामनविधेः पूर्वभावावधीनां धाराप्राप्तस्तुतिगुरुगिरां गुद्धतत्त्वप्रतिष्ठा । उध्वीदन्यः परभुवि न वा यत्समानं चकास्ति प्रौढानन्तं तदह मधुनानुत्तरं धाम वन्दे ॥

नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में नाटक व नाट्यशास्त्र ( नाट्यवेद ) की उत्पत्ति का वर्णन है, जिसका सक्केत हम दे चुके हैं। बाद में रक्तभूमि-रक्तमध्य के प्रकार, रक्तमध्य के विभिन्न आक्नों-रक्तशार्ष, रक्तमध्य, रक्तपृष्ठ, मत्तवारणी, तथा दर्शकों के बैठने के स्थानों का विशद वर्णन है। चतुर्थ तथा पद्मम अध्याय में पूर्व रक्तविधान का वर्णन है। इसके बाद भरत ने चारों प्रकार के अभिनयों का कमशः वर्णन किया है। हम आगे देखोंगे कि नाट्यशास्त्र में अभिनय चार प्रकार का माना गया है:—सात्त्विक, आक्तिक, वाचिक तथा आहार्य। नाट्यशास्त्र के छठे तथा सातवें अध्याय में सात्त्विक अभिनय का विचार किया गया है। इसके अन्तर्गत भावाभिव्यक्ति आती है। रसों, भावों, विमावों, अनुभावों व सद्धारियों का विचार भरत ने यहीं पर किया है। आगे के ह अध्यायों में, ८ वें से १३ वें अध्याय तक, आंगिक अभिनय का विवेचन है। १४ वें अध्याय से २० वें अध्याय तक वाचिक तथा इसके बाद आहार्य अभिनय की विवेचना की गई है। भरत के इसी विभाजन को लेकर आगे के नाट्यशास्त्री चले हैं।

भरत के नाट्यशास्त्र के विषय में एक और बात । कुछ लोगों का यह भी मत है कि नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत न होकर भरत का कोई शिष्य था। यह मत अभिनव गुप्त के समय में भी प्रचलित था। अभिनव ने इस मत का डटकर खण्डन किया है, तथा इस बात को सिद्ध किया है कि नाट्यशास्त्र भरत की ही रचना है। अपने खण्डन का उपसंहार करते हुए अभिनव ने 'भारती' में लिखा है:—

'एतेन सदाशिवब्रह्मभरतमतत्रयविवेचनेन ब्रह्ममतसारताप्रतिपादनाय मतत्रयीसारासारविवेचनं तदुप्रन्थखण्डप्रत्तेपेण विहितमिदं शास्त्रम्, न तु मुनिरचितमिति यदाहु नास्तिकधुर्योपाध्याया स्तत्प्रत्युक्तम्।'

भरत के नाट्यशास्त्र या सूत्रों पर कई टीकाएँ व व्याख्याएँ लिखी गईं जो नाट्यशास्त्र के विकास में सहायक हुईं। इनमें कई तो अनुपलब्ध हैं। भरतटीका, हर्षकृत वार्तिक, शाक्याचार्य राहुलककृत कारिकाएँ, मातृगुप्तकृत टीका, कीर्तिधरकृत टीका उनमें से हैं, जो उपलब्ध नहीं, इनमें से कुछ के उद्धरण व मत 'भारती' में मिलते हैं। भरत के प्रसिद्ध सूत्र 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् रसनिष्पत्तिः' की व्याख्या करनेवालों में लोखट, शंकुट, भहनायक, व अभिनवगुप्त प्रसिद्ध हैं। अभिनव ने 'भारती' की रचना की है। क्या लोखट, शंकुक व भहनायक ने भी भरत के नाट्यशास्त्र पर कीई व्याख्याएँ लिखीं थी ?

- (२) लोझट: श्रिमनवगुप्त ने श्रिमनव भारती में भट्ट लोझट के मतों का उल्लेख किया है। सम्भवतः लोखट ने भरत नाट्यशाख पर कोई व्याख्या लिखी होगी, जो उपलब्ध नहीं। लोल्लट ने ही सर्वप्रथम भरत के रस परक सिद्धान्त की व्याख्या की। भरत के प्रसिद्ध सूत्र 'विभावानुभाव व्यभिचारिसंयोगादु रसनिष्पत्तिः' की व्याख्या में उसने 'संयोगात' से 'कार्यकारण भावक्ष्यसंबंध' तथा 'निष्पत्ति' से 'उत्पत्ति' श्रर्थ लिया । उन्होंने रस की स्थिति रामादि अनुकार्य पात्री में मानी, न कि नटीं या सहदयों में। लोक्कट मीमांसक थे, तथा श्रभिधावादी थे। वे श्रभिधाशक्ति को ही समस्त काञ्यार्थ का साधन मानते हैं। उनका मत था कि शब्द के प्रत्येक अर्थ की प्रतिपत्ति श्रमिया से ठीक उसी तरह हो जाती है, जैसे बाण श्रकेला ही कवच को भेद. शरीर में बुसकर, प्राणों का अपहरण कर लेता है। मम्मट ने इसी मत को इस प्रकार उद्धत किया है:—'सोऽयमिषो रिच दोर्घदोर्घतरोऽभिधाव्यापारः'। लोल्लट के मत का प्रभाव कुछ हद तक दशरूपककार धनष्ठय एवं अवलोककार धनिक पर भी पाया जाता है। लोक्कट के समय का पता नहीं, किन्तु यह निश्चित है कि लोक्कट व्यञ्जनाबाद तथा ध्वनिवाद के उदय के बाद रक्खे जा सकते हैं। यदि ध्वनिकार श्रानन्दवर्धन से भिन्न है, तो लोक्षट ध्वनिकार तथा श्रानन्दवर्धन के बीच के समय में उत्पन्न हुए हैं, अन्यथा वे आनन्दवर्घन के समसामयिक हैं। इस तरह लोज्जट का समय ईसा की नवी शती माना जा सकता है। जैसा कि छोल्लट के नाम से ही स्पष्ट है, वह काश्मीरी थे।
- (३) राङ्कक: -- ग्राभिनव ने भारती में ही शङ्कक के मत का भी उल्लेख किया है। शङ्कक ने भी भरत पर कोई व्याख्या लिखी होगी। शङ्कक की भरतसूत्र की व्याख्या 'ऋतुमितिवाद' के नाम से प्रसिद्ध है। शङ्कक नैयायिक थे, तथा उन्होंने निभावादि साधनों एवं रसरूप साध्य में श्रवसाप्य-श्रवसापकभाव की कल्पना की है। इस प्रकार वे रस को अनुमेय या अनुमितिगम्य मानते हैं। इसके अतिरिक्त वे एक कल्पना और करते हैं — 'चित्रतरगादिन्यया' की कल्पना । इस कल्पना के अनुसार नट सच्चे रामादि नहीं है, वे 'चित्र में लिखे घोड़े की तरह' राम है। इस कल्पना को दशरूपककार ने भी अपनाया है यह हम यथात्रसर बताएँगे। शङ्कक ने 'रस' की स्थिति सहृद्यों या सामाजिकों में मानी है, ठीक वैंसे ही जैसे घोड़े के चित्र की देख कर अनुभव होता है। शङ्कक ने ही सब से पहले लोक्कट के 'उत्पत्तिवाद' तथा सहदयों में रसात्मय न मानने वाले सिद्धान्त का खण्डन किया है।

शङ्कक भी कारमीरी थे। वे लोक्षट के ही समसामयिक रहे होंगे। राजतरिक्नणी के मतानुसार शङ्कक ने भुवनाभ्युदय काव्य लिखा था, तथा वे काश्मीरराज श्रजि-तापीड के राज्यकाल में थे:-

श्रथ मम्मोत्पलकयो उद्भृहारुणो रणः। रुद्रप्रचाहा यत्रासीद् चितस्ता सुभटैहतैः॥

कवि र्बुधमनःसिन्धुराशाङ्कः शङ्ककाभिधः । यमुद्दिश्यकरोत्काव्यं भुवनाभ्युद्याभिधम् ॥(रा० त० ४,७०३-४)

शार्क्रघरपद्धति तथा सूक्तिमुक्तावली में शङ्कक को मयूर का पुत्र कहा गया है, तथा निम्न पद्य को उसके नाम से उद्धृत किया गया है:—

> दुर्वाराः स्मरमार्गणाः प्रियतमो दूरे मनोऽष्युत्सुकं गाढं प्रेम नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणाः कुलं निर्मलम् । स्र्वीत्वं धैर्यविरोधि मन्मथसुहृत् कालः कृतान्तोऽज्ञमो नो सख्यश्चतुराः कथं नु विरहृस्सोढन्य इत्थं शठः ॥

क्या ये मयूर 'सूर्यशतक' के रचियता ही हैं ? यदि ऐसा हो तो शङ्कक सातवीं शती के श्रासपास रक्खे जा सकते हैं। किन्तु, नाट्यशास्त्री शङ्कक को इस काल का मानने में श्रापत्ति है। स्पष्ट हैं, दोनों शङ्कक एक नहीं हैं। भरत के व्याख्याकार, श्रनुमिति-वाद के प्रतिष्ठापक तथा भ्रवनाभ्युदय काव्य के रचियता शङ्कक एक ही हैं, श्रीर हम उन्हें नवीं शती का मान सकते हैं।

(४) भट्टनायक:—रससूत्र के तीसरे व्याख्याकार भट्टनायक हैं, जिनके मत का विशद उल्लेख श्रभिनवगुप्त ने किया है । श्रभिनवगुप्त, जयरथ, मिहमभह तथा कर्यक ने भट्टनायक के मत का उल्लेख किया है, साथ ही इन लोगों ने भट्टनायक की रचना 'ह्रस्यदर्पण' का भी निर्देश किया है । भट्टनायक का 'ह्रस्यदर्पण' स्वतन्त्र प्रन्थ था, या भरत के नाटयशास्त्र की टीका इस विषय में दो मत रहे हैं । डॉ॰ एस॰ के॰ दे के मतानुसार ह्रस्यदर्पण टीका न होकर अलङ्कारशास्त्र का स्वतन्त्र प्रन्थ था । इस्यदर्पण उपलब्ध तो नहीं, पर सुना जाता है कि इसकी एक प्रति दक्षिण में थी, और उससे स्पष्ट है कि यह नाटयशास्त्र की टीका ही थी । वह प्रति भी श्रव उपलब्ध नहीं है । भट्टनायक भी लोझट तथा शङ्कक, मिहमभट्ट एवं क्रन्तक की भाँ ति श्रभिधावादी ही हैं, वे व्यञ्जना कृति या ध्वनि जैसी कल्पना से सहमत नहीं । भट्टनायक आनन्दवर्धन के ही समकालीन हैं । सम्भवतः वे भी श्रानन्दवर्धन के साश्रय कारमीर-राज श्रवन्तिवर्मा (८४४–८८४ ई०) के ही राजकवि थे।

भद्दनायक रस के सम्बन्ध में 'भुक्तिवादी' सिद्धान्त के पोषक हैं। वे काव्य में भावकत्व एवं भोजकत्व दो व्यापारों की कल्पना करते हैं। इस पर भट्ट नायक 'संयोगात' का अर्थ 'भाव्यभावक सम्बन्ध' मानते हैं, 'निक्पित्त' से उनका तात्पर्य 'भुक्ति' (आस्वाद) से है। भट्टनायक रस की स्थिति सहृदय में पूर्णतः सिद्ध करते हैं। वे ही 'साधारणी करण' के सिद्धान्त के सर्वप्रथम प्रवर्तक हैं, जिसका विस्तार अभिनव ने किया है। भट्टनायक सांख्यमतानुयायी हैं, वे अपने रससम्बन्धी सिद्धान्त में सांख्यदर्शन का ही आश्रय सेते हैं। धनश्रय व धनिक के मत पर भट्टनायक के प्रभाव की हम यथावसर विश्लोक्त करेंगे।

(१) अभिनवगुप्तपादाचार्यः — अभिनवगुप्त एक और ष्विनसम्प्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं, तो दूसरी और नाट्यशास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य। इसके अतिरिक्त अभिनव का एक तीसरा भी व्यक्तित्व है, वह है उनका शैव दर्शन के आचार्य का व्यक्तित्व। अभिनवगुप्त ने ष्विनवाद या नाट्यशास्त्र पर कोई स्वतन्त्र प्रन्थ न लिखकर टीकाएँ लिखीं हैं। आनन्दवर्धन के 'ष्वन्यालोक' पर उनकी 'लोचन' टीका तथा भरत के नाट्यशास्त्रपर उनकी 'अभिनवभारती' (भारती) अमृल्य प्रन्थ हैं। यद्यपि ये दोनों टीका प्रन्य हैं, तथापि इनका महत्त्व किन्ही आकर-प्रन्थों से कम नहीं, विद्वत्समाज में ये दोनों प्रन्थ (टीकाएँ) अलङ्कारशास्त्र तथा रसशास्त्र के मूर्धन्य प्रन्थ हैं। इनके अतिरिक्त अभिनव ने तन्त्रशास्त्र तथा शैव आगम पर अनेक प्रन्थ लिखे हैं। इनमें 'तन्त्रालोक' तथा 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका' पर लिखी 'विमर्शिनी' टीका विशेष प्रसिद्ध हैं। अन्तिम रचना अभिनव गुप्त ने १०१५ ई० में की थी। इनके अतिरिक्त अभिनव ने एक तीसरे प्रन्थ की भी देन अलङ्कारशास्त्र को दो थी, ऐसा जान पद्दता है। अभिनव-गुप्त को यह तीसरी साहित्यशास्त्रीय रचना 'काव्यकौतुकविवरण' थी जो अब अनुप-लब्ब है। अभिनव के कुल प्रन्थ ४०-४१ के लगभग हैं।

श्रभिनव के गुरु पिता, कुल, तथा समय के विषय में श्रभिनव ने स्वयं श्रपनी रचनाश्रों में सक्केत किया है। श्रभिनव के पिता नरसिंहगुप्त या चुखलक थे। उनके गुरु महेन्दुराज तथा भहतौत थे। इनके पिता स्वयं शैव श्रामम के प्रकाण्ड पण्डित तथा शिवभक्त भी थे। गुरु भहेन्दुराज किन भी थे, क्यों कि श्रभिनव श्रपने 'लोचन' में उनके पयों को उद्धत करते हैं। भह तौत प्रसिद्ध मीमांसक माने जाते हैं, सम्भवतः श्रभिनव ने उनसे मीमांसाशास्त्र पढ़ा हो। साहित्यशास्त्र का श्रध्ययन श्रभिनव ने भहेन्द्रराज से ही किया होगा।

श्रभिनवगुप्तपादाचार्य एक श्रोर शैव दार्शनिक थे, दूसरी श्रोर साहित्य में व्यक्ष-नावादी तथा ध्वनिवादी। श्रतः उनका रसपरक सिद्धान्त शैवदर्शन तथा व्यक्षनावाद की श्राधारमित्ति पर स्थापित है। वे रस को व्यंग्य मानते हैं, तथा भरतसूत्र के 'संयोग् गात्' तथा 'निष्पत्तिः' के 'व्यक्क्यव्यक्षकभावरूपात्' तथा 'श्रभिव्यक्तिः' श्रर्थ करते हैं।

१. तस्यात्मज रचुखुलकेति जने प्रसिद्धधन्द्रावदाताधिषणो नरसिंहगुप्तः ।
 यं सर्वशास्त्ररसमज्जनशुभ्रचित्तं माहेश्वरी परमलंकुरुते स्म भक्तिः ॥
 (तन्त्रालोक २७)

२. भट्टेन्दुराजचरणाञ्जङ्गताधिवासहृदाश्रुतोऽभिनवगुप्तपदाभिधोऽहम् ॥ ( ध्वन्यालोकलोचन )

३. द्रष्टव्य—डॉ॰ पाण्डेय 'श्रमिनवगुप्त हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल स्टडी' इसी विषय का विशद विवेचन मैंने श्रन्यत्र श्रपने 'ध्विन सम्प्रदाय श्रीर उसके सिद्धान्त' नामक गवेषणापूर्ण प्रबन्ध के प्रथम भाग में किया है, जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

वे रस की स्थित सहदय में मानते हैं तथा रसदशा को शैंवों की 'विमर्शदशा' से जोड़ते जान पड़ते हैं। धनड़ाय व धनिक को ग्राभिनवगुप्त के सिद्धान्तों का पता था या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दोनों ग्राभिनव के समसामियक ही हैं। पर, इन्हें ग्रामन्दवर्धन के व्यक्तिवादी मत व रससम्बन्धी मत का पूरा पता था, जो ग्राभिनव से भी पहले रस के व्यंग्यत्व की स्थापना कर चुके थे। तभी तो इन्होंने दशरूपक की कारिका में तथा अवलोकहित्त में व्यञ्चना जैसी तुरीया हित्त की कल्पना का, तथा रस के व्यंग्यत्व का उटकर विरोध किया है, इसे हम देखेंगे।

रस की चर्चणा, तथा निष्पत्त के मत के आतिरिक्त अभिनव ने एक और नई स्थापना की है, वह 'शान्त रस' की स्थापना है। भरत नाट्यशास्त्र में आठ ही रसों का हवाला है; किन्तु भरत के ही आधार पर अभिनव ने 'भारती' में शान्त रस जैसे नवम रस की स्थापना की है, जो अभिनव के शैवदर्शन वाले सिद्धान्त को सर्वथा अभीष्ठ थी। धन झय व धनिक शान्त जैसे नवम रस को नाट्य में स्थान नहीं देते इसकी विवेचना हम भूमिका के अगले भाग में करेंगे।

श्रभिनवगुप्त का समय दसवीं शती का श्रन्त तथा ग्यारहवीं शती का पूर्वभाग है। श्रभिनव की 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञा-विमर्शिनी' की रचना १०१५ ई० में हुई थी, इसका निर्देश स्वयं श्रभिनव ने ही किया है।

इति नवतितमेंशे वत्सरान्ते युगांशे, तिथिशशिजलिधस्थे मार्गशीर्षावसाने । जगति विहितवोधा मीश्वरप्रत्यभिन्नां व्यवृणुत परिपूर्णां प्रेरितश्शम्भुः पादैः॥

इस पद्य के अनुसार यह रचना किलसंवत् ४०९० अथवा १०१५ ई० में हुई थी।

श्रमिनवगुप्त का रसिद्धान्त ही मम्मट से लेकर जगन्नाथ पिडतराज तक मान्य रहा है। संस्कृत के श्रलङ्कारशास्त्र व नाठ्यशास्त्र में श्रमिनवगुप्त की गणना पहली श्रेणीके श्राचार्यों में होती रही है।

( ६ ) धनञ्जय: — प्रस्तुत ग्रन्थ 'दशरूपक' के रचयिता धनञ्जय विष्णु के पुत्र थे। ये मालवा के परमारवंश के राजा मुज ( वाक्यितराज द्वितीय ) के राजकिव थे, जिनका समय ९०४-९९५ ई० माना जाता है। धनज्जय ने त्रपने पिता व त्राश्रयदाता का निर्देश अपने प्रन्थ के ही अन्त में किया है:—

विष्णोः सुतेनापि धनञ्जयेन विद्वन्मनोरागनिवन्धद्देतुः। श्राविष्कृतं मुञ्जमहीरागोष्ठीचैदग्ध्यभाजादशरूप मेतत्॥

धनज्ञयं की 'दशक्षक' की कारिकाएँ भरत के नाटयशास्त्र के ही सिद्धान्तों का संत्तेप है। यही कारण है कि दो एक स्थानों पर किये गये कुछ परिवर्तनों के अतिरिक्त, जो प्रमुखतः नायिकाभेद तथा श्रङ्कार रस के विषय में हैं, -धनज्ञय भरत के नाटयशास्त्र का ही आश्रय लेते हैं। वैसे धनज्ञय आङ्गिक, वाचिक या आहार्य अभिनय के उस विस्तृत वर्णन में नहीं जाते, जो हमें नाटयशास्त्र में उपलब्ध होता है। धनज्ञय

का प्रमुख लच्य वस्तु, नेता तथा रस के विश्लेषण एवं रूपकों के प्रमुख दशभेदों के वर्णन तक ही सीमित है । घनज्ञय को ग्रामीष्ट भी यही था, क्योंकि उनका लच्य तो केवल 'नाड्यानां किन्तु किश्चित् प्रगुणरचन्या लच्चणं सङ्क्षिपामि—' यही रहा है । घनज्ञय के नाडकसम्बन्धी, रससम्बन्धी या ग्रान्य मतों का विशद विवेचन ग्रागले पृष्ठों में किया जा रहा है ।

धनज्ञय के दशरूपक तथा इनके भाई के द्वारा इसी के कारिकाभाग पर लिखी वृत्ति श्रवलोक का एक विशेष महत्त्व है । धनज्ञय व धनिक के वस्तुविभाग, पाँच सर्थप्रकृति, श्रवस्था तथा सन्धियों के श्रज्जविभाजन, श्रयोंपचेपकों का वर्णन, नायक व नायकाश्रों का श्रवस्थानुरूप मनोवैज्ञानिक विभाजन, उनके सहकारियों का वर्णन, रस व उनके साधनों का विश्लेषण का प्रभाव बाद के श्रलङ्कारशास्त्र व नायकाथिकाभेद इसका स्पष्टतः ऋणी है । विश्वनाथ के साहित्यद्र्षण के तृतीय परिच्छेद का नायकनायिकाभेद स्पक्ता स्पष्टतः ऋणी है । विश्वनाथ के साहित्यद्र्षण के तृतीय परिच्छेद का नायकनायिकाभेद तथा पष्ट परिच्छेद का हश्यकाव्यविवेचन दशरूपक से ही प्रभावित है । यहीं तक नहीं भानुदत्त की रसमज्ञरी, रसतरिज्ञणी, भाविभिश्र की रससरसी श्रादि रस व नायिकाभेद के प्रनथ भी इसके प्रभाव से श्रद्धते नहीं । १६ वीं शताब्दी का गुणचन्द्र व रामचन्द्र का लिखा हुत्रा नायशास्त्र का प्रनथ 'नायचर्रण' भी दशरूपक को किसी हद तक उपजीव्य बनाकर चलता है । दशरूपक पर धनिक, बहुरूपभट, वृसिंहभट, देवपाणि, क्षोणीधरिमश्र, तथा कूरवीराम की टीकाएँ हैं । इनमें धनिक की श्रवलोक नामक वृत्ति ही प्रसिद्धि पा सकी है।

(७) धनिक:—धनिक 'दशरूपक' कारिकाओं के रचयिता धनज्ञय के ही छोटे भाई थे। अवलोक के प्रत्येक प्रकाश के अन्त की पुष्पिका से यह स्पष्ट है कि वे विष्णु के पुत्र थे—

इति श्रीविष्णुस्नोर्घनिकस्य कृतौ दशरूपावलोके रसविचारो नाम चतुर्थः प्रकाशः समाप्तः ॥

कुछ लोगों के मतानुसार कारिकाभाग तथा बृत्तिभाग दोनों एक ही व्यक्ति की रचनाएँ हैं। कई अलङ्कारग्रन्थों में दशरूपक को घनिक की रचना बताया जाता है। यही कारण है कि कारिकाकार तथा बृत्तिकार की अभिन्नता वाला आन्त मत अचलित हो गया है। अवलोक में ऐसे कई स्थल हैं जो इस बात का स्पष्ट निर्देश करते हैं, कि कारिकाभाग तथा बृत्तिभाग दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की रचनाएँ हैं।

धनिक के मतों का विशेष विवेचन हम आगे करेंगे। वैसे धनिक पक्के आभिधावादी तथा व्याजनाविरोधी हैं। वे रस के सम्बन्ध में भटनायक के मत को मानते हैं; यद्यपि उस मत में लोखट व शङ्कक के मतों का कुछ मिश्रण कर लेते हैं। वे शान्त रस को नाटक में स्थान नहीं देते। उनके इन सिद्धान्तों को हम आगे देखेंगे।

धनिक ने 'त्र्यनलोक' के त्र्यतिरिक्त साहित्यशास्त्र पर एक दूसरे प्रन्थ की भी रचना की थी, यह 'काव्यनिर्णय' था । धनिक त्र्यपनी वृत्ति के चतुर्थप्रकाश स्वयं इस प्रन्थ का उल्लेख करते हुए इससे ७ कारिकाएँ उद्भृत करते हैं:— 'यथावोचाम काट्यनिर्णये—' सम्भवतः यह प्रन्थ कारिकाओं में था। धनिक स्वयं कवि भी थे। वे स्थान २ पर उदाहरणों के रूप में अपने पद्यों की भी उद्भृत करते हैं।

(८) विश्वनाथ: साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ महापात्र अबद्धारशास्त्र के आचार्यों में माने जाते हैं। साहित्यदर्पण में इन्होंने नाटचशास्त्र सम्बन्धी मतों का भी उल्लेख किया है। उनके प्रन्थ का षष्ठ परिच्छेद दृश्यकाव्य का विवेचन करता है। विश्वनाथ व्यझनावादी हैं, तथा रस के विषय में उनके सिद्धान्त अभिनवगुप्त के मत की ही छाया है। हाँ, वे एक दसवें रस-वात्सल्यरस-की स्थापना करते हैं।

विश्वनाथ का समय चौदहवीं शताब्दी में माना जा सकता है, क्योंकि साहित्य-दर्पण में उदाहृत पद्यों में एक पद्य में श्रळाउद्दीन-सम्भवतः श्रळाउद्दीन खिळजी-का वर्णन मिळता है। विश्वनाथ महाकवि चन्द्रशेखर के पुत्र थे। जो किलक्रराज के सान्धिविद्यहिक थे। विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण के श्रतिरिक्त कई काव्यनाटकादि की रचना की थी, जिनका उल्लेख साहित्यदर्पण में मिळता है।

(९) रामचन्द्र-गुणचन्द्रकृत 'नाट्यदर्पणः—' 'नाटयदर्पण' के ये दोनों रचियता हेमचन्द्राचार्य के शिष्य थे । इनका समय १२ वीं शताब्दी माना जा सकता है। 'नाटयदर्पण' का नाटयशास्त्र के प्रन्यों में एक दृष्टि से महत्त्व है। वह यह है कि नाटयदर्पण में कई प्राचीन एवं अनुपलभ्य काव्यों तथा नाटकों के उद्धरण पाये जाते हैं। विशाखदेव या विशाखदत्त के देवीचन्द्रगुप्तम् जैसे कई महत्त्वपूर्ण अनुपलब्ध नाटकों का पता इसी प्रन्थ से मिलता है।

कहा जाता है रामचन्द्र ने लगभग १०० प्रन्थों की रचना की थी, जिनमें कई नाटक तथा काव्यग्रन्थ थे । रामचन्द्र के तीन चार प्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । नाटचदर्पण का प्रकाशन गायकवाइ ऑरियन्टल सीरिज से हुवा है।

संस्कृत के नाटकों व नाटचशास्त्रपरक अन्यों के इतिहास पर दृष्टिपात करते समय हमें यह पता चलता है कि १३-१४ वीं शती के बाद सैकड़ों नाटकों की रचना हुई पर एक भी अन्य नाटचशास्त्र पर नहीं लिखा गया । इसका क्या कारण हैं ? नाटक या दृश्यकाव्य वस्तुतः रङ्गमञ्च की वस्तु है, खाली पढ़ने की नहीं । यवनों के भारत में आने से भारत की कला को कुछ धका अवश्य पहुँचा, विशेषकर संस्कृत दृश्यकाव्यों के रङ्गमञ्च को । साथ ही कवियों की प्रवृत्ति भी पाण्डित्यप्रदर्शन व जटिलता की ओर इतनी हो गई कि-रङ्गमञ्च से धीरे धीरे सम्पर्क छूटता गया । इसके बीज हम मुरारि के अनर्घराघव में ही देख सकते हैं । दूसरी ओर रङ्गमञ्च का ध्यान रखने वाले नाटकों में से भी कई नाटचशास्त्र में वर्णित पञ्चसन्धियों के अङ्गों (सन्ध्यङ्गों ) के निर्वाह के फेर में इतने पढ़ गये कि स्वतन्त्र कला में ये बाघक से हो गये । भट्टनारायण के विणीसंहार, तथा हर्ष की रक्षावली में इन सन्ध्यङ्गों का पूर्ण निर्वाह देखा जा सकता है।

१. सन्धौ सर्वस्वहरणं विष्रहे प्राणनिष्रहः । त्र्यलावहीननृपतौ न सन्धिर्न च विग्रहः ॥

यह दूसरी बात है कि यह निर्वाह हुई की रक्षावली के सौन्दर्य को क्षुण्ण नहीं कर पाया है। साथ ही परम्परावादी भारतीय पण्डितों व किवयों ने भरत या अभिनवगुप्त की नाट्यशास्त्र सम्बन्धी तथा रससम्बन्धी मान्यताओं को अन्तिम मान लिया था। वे इन्हीं का अध्ययन, मनन व विवेचन करते रहे। नाट्यशास्त्र व रसशास्त्र में नई कल्पना, नई उद्भावना, नये विचारों के प्रदर्शन की लगन न रही। फलतः नये प्रन्थ न बन पाये। हम देख चुके हैं 'भारती' के बाद के नाट्यशास्त्र के प्रन्थ या तो भरत के नाट्यशास्त्र का संत्रेप है, या दशक्ष्यक की नकल । रससिद्धान्त में व अभिनव के प्रष्टमामी हैं। साथ ही ऐसे प्रन्थों की गणना एक, दो, या अधिक से अधिक तीन ही है। इस गणना में हम कोरे रस व नायिकामेद के संस्कृत प्रन्थों को छोइ देते हैं।

#### (3)

### धनञ्जय कृत कारिकाएँ व धनिककृत वृत्ति (प्रन्थ का संचेप)

जैसा कि हम बता चुके हैं दशरूप कि कारिकाओं में लिखा हुवा अन्य है। धन अय ने इसके कारिका भाग की रचना की है। इसकी 'अवलोक' नामक वृक्ति के रचियता धनिक हैं। दशरूपक चार प्रकाशों में विभक्त अन्य है। इसके प्रथम प्रकाश में रूपकों का वर्णन, कथावस्तु या वस्तु के ६४ संध्यक्षों का वर्णन, तथा अर्थोपचेपकों का वर्णन, किया गया है। द्वितीय प्रकाश नायक तथा नायिका के भेद, उनके गुण, कियाएँ तथा उनके सहचरों का वर्णन है। इसी प्रकाश में नाटकीय वृक्तियों का वर्णन किया गया है। तृतीय प्रकाश में दशरूपकों में प्रमुख नाटक का विशद रूप से सलक्षण विश्लेषण किया गया है। तदनन्तर अन्य नौ रूपकों के लक्षणों का निर्देश है। चतुर्थ प्रकाश में रस की विवेचना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रकाश के कारिका भाग में कमशः ६८, ७२, ७६, तथा ८४ कारिका भाग में ७ पद्यों को छोड़कर बाकी सारी कारिकाएँ अनुष्टुप् छन्द में हैं।

धनिककृत बृत्ति गद्य में है। इसी वृत्तिभाग में ठक्षणों के उदाहरणस्वरूप कई काव्यों तथा नाटकों से पद्यों को उद्धृत किया गया है। अवलोक के अभाव में दशरूपक की कारिकाएँ अपूर्ण हैं, इसी से दशरूपक की 'अवलोक' वृत्ति का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर सावलोक दशरूपक की रूपरेखा संज्ञेप में दे देना आवश्यक होगा।

प्रथम प्रकाशः—ग्रारम्भ में मङ्गलाचरण के पश्चात् कारिकाकार ने दशरूपक की रचना के उद्देश्य की बताया है। यहीं वह यह भी सङ्केत करता है कि दशरूपक कुछ नहीं भरत के नाट्यशास्त्र के मतों का ही संज्ञेप है। तदनन्तर वह 'रूपकों में रस ही प्रमुख वस्तु है' इस मत का निर्देश करता है। रूपकों के फल की मांति, इस प्रन्थ का

भी फल 'रस' सिद्ध हो जाता है। भारतीय शास्त्रपरम्परा में शास्त्र के ४ अनुबन्ध भाने जाते हैं, इन्हें 'अनुबन्ध चतुष्टय' कहते हैं। ये अनुबन्ध है:—विषय, अधिकारी, सम्बन्ध' तथा प्रयोजन है। दशरूपककार ने आरम्भ में ही इनका विवेचन किया है। दशरूपक का विषय क्या है, इसके अध्ययन का अधिकारी कौन है, इस अन्थ का विषय से क्या सम्बन्ध है, तथा इस अन्य रचना का क्या प्रयोजन है। प्रथम प्रकाश की चतुर्थ कारिका में धनझय ने बताया है कि इस अन्य का विषय नाट्यवेद है। वह नाट्यवेद, जिसकी रचना में विरिधि, शिव तथा पार्वती ने योग दिया है, जिसकी प्रयोगरचना भरतमुनि ने की है। ऐसे दिव्य, धिशाल नाट्यवेद का संचेप, इस अन्य का विषय है, और उसका संक्षिप्त रूप रखना धनझय का अभीष्ट प्रयोजन।

उद्धृत्योद्धृत्य सारं यमखिलिनगमाज्ञाद्यवेदं विरश्चि श्चक्रे यस्य प्रयोगं मुनि रिप भरतस्ताण्डवं नीलकण्डः। शर्वाणी लास्य मस्य प्रतिपद् मपरं लदम कः कर्तुमीछे नाद्यानां कि तु किश्चित् प्रगुणरचनया लव्चणं संद्विपामि॥

इसके बाद की कारिका में धनश्चय ने अधिकारी का सङ्केत करते हुए बताया है कि पण्डित लोग तो भरत का नाट्यशास्त्र ही पढ़ सकते हैं। हाँ, मन्दबुद्धि वहाँ अपनी गित नहीं पाते इसलिए उन लोगों के लिए ही नाट्यवेद का संचेप किया गया है।

#### व्याकीर्णे मन्दवुद्धीनां जायते मतिविश्रमः । तस्यार्थस्तत्पद्दै रेव संचिष्य क्रियतेऽअसा ॥

त्रागे चलकर धनजय नाट्यवेद, नाथ ही दशरूपक के सम्बन्ध का निर्वाह करते हुए उसके प्रयोजनरूप 'त्रानन्दास्वाद' का सङ्केत करते हैं।

श्रतुबन्ध चतुष्टय के प्रकाशन के बाद कारिकाकार प्रस्तुत विषय की श्रोर बढ़ते हैं। श्रारम्भ में नाटच, रूप, तथा रूपक की परिभाषा दी गई है, तथा रूपकों के दस भेदों का उद्देश—नाममात्र के द्वारा उनका सङ्कीर्तन-किया गया है। इनके लक्षण श्रागे तृतीय प्रकाश में किये गये हैं। इसके बाद नृत्य तथा नृत्त, के परस्पर भेद व इनके अकारों का सङ्केत है, क्योंकि ये रूपकों के श्रन्तर्गत प्रयुक्त होते हैं, उसके उपकारक व शोभाविधायक हैं।

तदनन्तर रूपक के ३ भेदकों न्वस्तु, नेता तथा रस का निर्देश कर वस्तु की विवेचना आरम्भ की जाती है। वस्तु के आधिकारिक तथा प्रासिक्षक हो भेद बताकर पताका के प्रसिक्ष में पताकास्थानकों का वर्णन किया गया है। फिर वस्तु के भेदों तथा उसकी पाँच अर्थप्रकृतियों, पाँच आवस्थाओं, पाँच सन्धियों, ६४ संध्यक्षों का सलक्षण वर्णन है। फिर विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, श्रङ्कास्य तथा श्रङ्कावतार इन ५ अर्थोपक्षेपकों का निर्देश है।

द्वितीय प्रकाश में रूपकों के दूसरे भेदक नायक या नेता का विवेचन है। नायक के गुणों का उल्लेख करने पर उसके ४ भेद, धीरोदात्त धीरशान्त, धीरलिलत तथा

<sup>9.</sup> श्रानुबन्ध उसे कहते हैं, जो हमें किसी ज्ञान में प्रवृत्त होने की प्रवृत्ति के प्रयोजकज्ञान का विषय है—श्रर्थात् वह वस्तु जो हमें किसी प्रवृत्ति की श्रोर ले जाते हैं:—'प्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयत्व मनुबन्धत्वम् ।'

धीरोद्धत्त के लक्षण उपिक्षप्त किये गये हैं। इसके बाद पताकानायक-पीठमर्द, तथा अन्य नेतृसहचरों का वर्णन है। तदनन्तर नायक के सात्त्विक गुणों का सलक्षण वर्णन है। नायक के बाद नायिका का विवेचन प्राप्त होता है। नायिका के तरह भेदों का सलक्षण वर्णन करते हुए उसके अवस्थानुरूप स्वाधीनभर्तृकादि आठ भेदों का भी लक्षण किया गया है। तब नायिका के बीस अलङ्कारों-शारीरिक, अयलज, तथा स्वभावज अलङ्कारों का-वर्णन मिलता है। इसके बाद नायक के परिच्छद (Paraphernalia) का वर्णन कर उसके व्यापाररूप चार नाटचत्रतियों-केशिकी, सात्त्वती, आरभटी तथा भारती का निदेश किया गया है। इसी सम्बन्ध में प्रथम तीन त्रतियों के अज्ञां का सलक्षण वर्णन है। तदनन्तर कौन पात्र किसे किस तरह सम्बोधित करे इसका उल्लेख है।

तृतीय प्रकाश में कान्य की स्थापना या प्रस्तावना के प्रकारों का वर्णन है। यहीं भारती वृत्ति तथा उसके खड़ों का वर्णन है। तदनन्तर प्रस्तावना के तीन प्रकारों—कथोद्धात, प्रवृत्तक, तथा ख्रवलगित का निर्देश है। इसके बाद तैरह वीध्यङ्गों का वर्णन है। इसी प्रकाश में रूपकों के प्रकरणादि ख्रन्यभेदों का लक्षण बताया गया है।

दशह्यक के चौथे प्रकाश का विशेष महत्त्व है । इस प्रकाश में रस की विवेचना की गई है। रस की परिभाषा बताने के बाद उसके साधनों-विभाव, अनुभाव, साल्विक भाव तथा व्यभिचारियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अवलोककार ने साल्विक भाव तथा व्यभिचारियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अवलोककार ने उन्हें सुन्दर उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। तदनन्तर स्थायी भाव के स्वरूप का वर्णन उपन्यस्त है। यहीं वृत्तिकार ने रसिवरोध तथा भाविवरोध के सम्बन्ध में अपने मत उपन्यस्त किये हैं। इसके बाद आठ भावों तथा आठ रसों का उन्नेख करते हुए शम' नामक स्थायी भाव की स्थिति का नाट्य में खण्डन किया गया है। इसी प्रसङ्ग में रस के व्यङ्गयत्व वाले ध्वनिवादी सिद्धान्त का उटकर खण्डन किया गया है। ध्वनिकार के व्यङ्गयत्व वाले ध्वनिवादी सिद्धान्त का उटकर खण्डन किया गया है। ध्वनिकार के व्यङ्गयत्व वाले ध्वनिवादी सिद्धान्त का उटकर खण्डन किया गया है। ध्वनिकार के तथा यह सिद्ध करता है कि व्यङ्गयार्थ जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, वह सब तात्पर्यार्थ ही है। यहीं वह रस के भावनावादी सिद्धान्त पर जोर देता है तथा विभावादि को भावक एवं रस को भाव्य मानता है। रस के स्वरूप तथा भेदों की विवेचना करने के बाद प्रन्थ की परिसमाप्ति हो जाती है।

यहाँ हमने दशरूपककार के कारिका भाग तथा शित्तभाग के विषय का सङ्चेप देने की चेष्टा की । दशरूपककार व शित्तकार के नाट्यशास्त्र एवं रस सम्बन्धी अभिनव सिद्धान्तों या मान्यतात्रों का विशद विवेचना हम भूमिका के अगले भाग में करेंगे। (४)

रूपक, उनके भेद व भेदक तत्त्व

श्रुँगरेजो में जिस श्रर्थ में 'हामा' ( Drama ) शब्द का प्रयोग होता है, उस श्रर्थ में संस्कृत साहित्य में 'रूपक' शब्द का प्रयोग पाया जाता है । वैसे श्रधिकतर इस आंग्ल शब्द का श्रर्थ 'नाटक' शब्द के द्वारा किया जाता है, किन्तु नाटक रूपकों

का एक भेद-मात्र है, वह रूपकों के दश प्रकारों में से एक प्रकार है। वैसे यह प्रकार रूपक का प्रमुख भेद है। जब हम काव्य की विवेचना करने बैठते हैं, तो देखते हैं कि काव्य के दो प्रकार हो सकते हैं—एक श्रव्य काव्य, दूसरा दश्य काव्य। पहला काव्य सुनने या पढ़ने की वस्तु है, इसमें श्रवरोन्द्रिय के द्वारा बुद्धि एवं हृदय का सम्पर्क काव्य के साथ होता है। दूसरा काव्य मुख्य रूप से देखने की वस्तु है, वैसे यहाँ भी पात्रों के संलाप में श्रव्यत्व रहता है। श्रव्य काव्य का कोई रक्षमञ्च नहीं, वह श्रम्ययनकक्ष की वस्तु है, जब कि दश्यकाव्य रक्षमञ्च की वस्तु है, उसका लक्ष्य श्रमिनय के द्वारा सामाजिकों का मनोरजन, उनमें रसोद्वोध उत्पन्न करना है। यही दृश्य काव्य 'रूपक' कहलाता है। इसे 'रूपक' इसलिए कहा जाता है कि इसमें नट पर तत्तत् पात्र का, रामादि का श्रारोप कर लिया जाता है उदाहरण के लिए 'भरत-मिलाप' या 'रामराज्य' के चलचित्रों में एक नटविशेष-प्रेम श्रदीब-पर रामका, उसकी श्रवस्था का, श्रारोप किया गया है।

प्रमुख रूप से रूपक के दस भेद किए गये हैं। वैसे तो रूपकों से ही सम्बद्ध १८ उपरूपक माने जाते हैं और भरत तथा विश्वनाथ ने उनका उन्नेख किया है, किन्तु धनजय व धनिक ने उपरूपकों का वर्णन नहीं किया है। यह दूसरी बात है कि तृतीय प्रकाश में प्रसङ्गवश उपरूपक के एक प्रमुख भेद-नाटिका-का विवेचन मिळता है। प्रकरिणका, माणिका, हन्नीश, श्रीगदित, रासक श्रादि दूसरे उपरूपकों का वहाँ कोई सङ्केत नहीं। वस्तुतः इनमें से कई भेद रूपकों के ही श्रवान्तर रूप हैं श्रीर कुछ भेद ऐसे भी हैं, जिनका सम्बन्ध काव्य से न होकर प्रमुखतः सङ्गीत-कळा व तृत्य-कळा से है। रूपकों के ये दस भेद-वस्तु, नेता, तथा रस के श्राधार पर किये जाते हैं। किसी एक रूपक-प्रकार की कथावस्तु (Plot), उसका नायक-नायक की प्रकृति, तथा उसका प्रतिपाद्य रस उसे श्रन्य प्रकारों से भिन्न करता है। इसी प्रकार इन दसों रूपकों में से प्रत्येक एक दूसरे से, वस्तु, नेता, व रस की दृष्टि से भिन्न है। ये दस रूपक-ये हैं:—नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, श्रङ्क, वीथी श्रीर प्रहसन।

### नाटक मथ प्रकरणं भाण व्यायोगसमवकारिडमाः। ईहासृगाङ्कवीथ्यः प्रहसन मिति रूपकाणि दश ॥

दशरूपककार की पद्धित का वर्णन करते हुए हमारे लिए ठीक यह होगा कि पहले इन तीन भेदकों — वस्तु, नेता तथा रस का विश्लेषण कर दे, फिर प्रत्येक रूपक की विवेचना करें । इन तीन भेदकों के विषय में अधिकतर यह माना जाता है कि ये नाटक के तीन तत्त्व है, ठीक वैसे ही जैसे अरस्तू ने रूपक के-प्रमुख रूप से नाटक

१. रूपकं तत्समारोपात् ॥ (कारिका) नटे रामाखनस्थारोपेण वर्तमानत्वाद्रूपकं मुखनन्द्रादिवत् ॥ (दशरूपकावलोक)

२. वस्तु नेजा रसस्तेषां भेदकः—( वडी )

(Tragedy) के ६ श्रङ्ग माने हैं । श्ररस्तू के मतानुसार रूपक के छः श्रङ्गः, १. इतिवृत्त, २. श्राचार, ३. वर्णनशैली, ४. विचार, ५. दृश्य तथा ६. गीत हैं। कुछ विद्वान इन्हें तत्त्व मानने से सहमत नहीं। वे इन्हें केवल 'भेदक' कहना ठीक समम्मते हैं। किसी रूपक के तत्त्व उनके मत से १. कथा, २. संवाद और ३. रङ्गनिर्देश ये तीन हैं। इन्हीं तीनों में श्ररस्तू के रूपक के छहीं श्रङ्ग श्रन्तभावित हो जाते हैं। हमें यहाँ भेदकों का ही वर्णन करना श्रभीष्ट है।

(१) कथा, वस्तु या इतिवृत्तः — रूपकों का पहला भेदक वस्तु है । इसे ही कथा, इतिवृत्त, कथावस्तु (Plot) त्रादि नाम से भी पुकारते हैं । वस्तु दो प्रकार की होती है, एक आधिकारिक, दूसरी प्रासिक्षक । आधिकारिक कथावस्तु मूल वस्तु, तथा प्रासिक्षक कथावस्तु गौण होती है । आधिकारिक वस्तु की यह संज्ञा इस लिए की गई है, कि इसका सम्बन्ध 'अधिकार' नायक के फलस्वामित्व, या फलप्राप्त करने की योग्यता से है । आधिकारिक वस्तु रूपक के नायक के फल की प्राप्ति से सम्बद्ध होती है, वह नायक के जीवन की उस महासरिता से सम्बद्ध है, जो निश्चित फल की, निश्चित लच्य की ओर बढ़ती है । प्रासिक्षक वस्तु इसी महासरिता में गिर कर उसके प्रवाह में अपनापन खो देने वाले, किन्तु आधिकारिक वस्तु को गित देने वाले श्वद्ध नदी, नद व नाले हैं । उदाहरण के लिए रामायण की वस्तु में रामचन्द्र की कथा आधिकारिक वस्तु है, सुप्रीव या शबरी की कथा प्रासिक्षक ।

प्रासिक्षिक वस्तु के भी दो भेद किए जाते हैं—पताका तथा प्रकरी । जो कथा काव्य या रूपक में वरावर चलती रहती है—सानुवन्ध होती है—उसे पताका कहते हैं। इस पताका कथा वस्तु का नायक ग्रळग से होता है, जो अधिकारिक वस्तु के नायक का साथी होता है, तथा उससे गुणों में कुछ ही न्यून होता है। इसे 'पताका—गायक' कहते हैं। उदाहरणार्थ, रामायण का सुप्रीव, या मालतीमाधव का मकरन्द पताका—नायक है, तथा उनकी कथा पताका। जो कथा काव्य या रूपक में कुछ ही काल तक चलकर रुक जाती है, वह 'प्रकरी' नामक प्रासिक्षक कथा वस्तु होती है। रामायण की शवरी वाली कहानी 'प्रकरी' है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं पताका व प्रकरी आधिकारिक कथा के प्रवाह में ही योग देती हैं। सुप्रीव व शवरी की कहानी राम-कथा को आगे बढ़ाने में सहकारी सिद्ध होती हैं।

इस इतिवृत्त के मूल तथा प्रकृति के विषय में भी नाट्यशास्त्र के प्रन्थों में सक्केत दिया गया है। इतिवृत्त मूल की दृष्टि से तीन तरह का होता है:— १ प्रख्यात, २ उपाद्य तथा ३ मिश्र । प्रख्यात इतिवृत्त रामायण, महाभारत, पुराण या वृहत्कथादि ऐतिहासिक प्रन्थों के खाधार पर होता है। इस प्रकार का इतिवृत्त प्रसिद्ध कथा से सम्बद्ध रहता है। उदाहरणार्थ, भवभूति के उत्तरचरित तथा मुरारि के खनर्घराघव की कथा रामायण से छी गई है। कालिदास के 'ख्रभिज्ञानशाकुन्तलम्' की कथा महाभारत तथा परमुराण से खहीत है। भास के स्वप्नवासवदत्तम्, प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्; विशासदत्त

का मुद्राराक्षस ऐतिहासिक इतिशृत्त से सम्बद्ध है। इनका मूल गुणाट्य की बृहत्कथामें भी है। जैसा कि हम देखेंगे, नाटक के लिए यह परमावश्यक है कि उसका बृत्त प्रख्यात हो। दशरूपककार ने इतिशृत्त के मूल के विषय में लिखते हुए कहा है:—

इत्याद्यशेष मिह वस्तुविभेदजातम्, रामायणादि च विभाव्य बृहत्कथा अ। त्रासुत्रये त्तदनु नेतृरसानुगुण्या-चित्रां कथा मुचितचारुवचःप्रपञ्जः॥

प्रख्यात इतिवृत्त के निर्वाह में किव या नाटककार को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। वह कथा के प्रख्यात इतिवृत्त में श्रपनी कल्पना के श्रवसार हेरफेर करके उसकी वास्तविकता को नहीं विगाइ सकता। ऐसा करने से सामाजिकों की वृत्ति को दुःख होता है। उदाहरण के लिए बङ्गाली किव माइकेल मधुसूदनदत्त के 'मेघनादवध' में मेधनाद का उच त्रादर्श रूप में उपस्थित करना प्रख्यात इतिवृत्त को ठेस पहुँचाता है। इसी तरह का हेरफेर कथा के प्रख्यातत्व को क्षण करता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि कवि प्रख्यात इतिवृत्त में कोई हेरफेर कर ही नहीं सकता। यदि प्रख्यात इतिवृत्त की गति कुछ ऐसी हो कि वह नायक के गुणों, उसके धीरोदात्तव में बाधक होती हो, तो ऐसी दशा में रस के अनौचित्य दोष को हटाने के लिए कथा के उस श्रंश में किव मजे से परिवर्तन कर सकता है। शकुन्तला नाटक में विवाह के बाद भी शकुन्तला को भूल जाने की दुष्यन्तवाली घटना पद्मपुराण में है। वहाँ दुर्वासाशाप का कोई हवाला नहीं। यह घटना दुष्यन्त के कामुकत्व को स्पष्ट कर उसके चरित्र को नीचा गिरा देती है। कालिदास ने दुष्यन्त के घीरोदात्तत्व की श्रक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दुर्वासाशाप की कल्पना कर ली है। 'इसी तरह भवभूति ने भी ख्रपने 'महावीर-चरित' में रामभद्र (रामचन्द्र) के धीरोदात्तत्व की रक्षा के लिए बालिवध की प्रसिद्ध घटना में हेर-फेर कर दिया है। प्रख्यात घटना है कि राम ने वालि का वध छल से किया था, पर यह रस के ठीक नहीं पड़ता, न राम के उदात्त चरित्र के ही। अतः भवभूति ने यह कल्पना की है कि बालि स्वयं रामचन्द्र से लड़ने खाया और मारा गया।

उत्पाद्य इतिवृत्त किव का स्वयं का किल्पत होता है—उत्पाद्यं किविकिल्पतम्। इस इतिवृत्त का प्रयोग कई प्रकार के रूपकों में देखा जाता है, यथा प्रकरण, भाण, प्रहसन । शुद्धक के मृच्छकटिक, भवभूति के मालतीमाधव आदि की कथा उत्पाद्य ही है।

मिश्र इतिवृत्त की पृष्ठभूमि प्रख्यात होती है, पर उसमें बहुत-सा श्रंश किल्पत भी होता है।

रूपक के समस्त इतिवृत्त को हम कुछ स्थितियों में बाँट लेते हैं। इतिवृत्त को पाँच अर्थअकृतियों, पाँच अवस्थाओं तथा पाँच सन्धियों में विभक्त किया जाता है।

<sup>9.</sup> विचिन्तयन्ती य मनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् ।
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृता मिव ॥
( शाकुन्तल, चतुर्थ श्रङ्क )

| त्र्यं प्रकृतियाँ | श्रवस्थाएँ   | सन्धियाँ         |
|-------------------|--------------|------------------|
| १. बीज.           | श्रारम्भ     | मुख              |
| २. विन्दु.        | यत्न         | प्रतिमुख         |
| ३. पताकाः         | प्राप्त्याशा | गर्भ             |
| ४. प्रकरी.        | नियताप्ति    | विमर्श           |
| ५. कार्य.         | फलागम        | <b>उ</b> पसंहृति |

अर्थ प्रकृतियाँ नाटकीय इति हत्त के पाँच तत्त्व हैं। सारे नाटकीय इति हत्त इन नाट-कीय तत्त्वों में विभक्त होते हैं। बीज, बृक्ष के बीज की तरह वह तत्त्व है, जो अङ्कुरित होकर नायक के कार्य या फल की ओर बढ़ता है। विन्दु वह स्थिति है, जब बीज पानी में गिरे तेल के बूँद की तरह फैलता है। इस दशा में इति हत्त का बीज फैल कर व्यक्त होने लगता है। पताका के अन्तर्गत पताका नामक आसिक्षक इति हत्त, तथा प्रकरी में

दूसरी प्रासिक्त वस्तु होती है, यह हम बता चुके हैं।

अवस्थाएँ नाटकीय इतिकृत की गित को व्यक्त करती हैं। हम देखते हैं मानव का जीवन एक सीधी रेखा की तरह अपने लच्य तक नहीं पहुँचता। वह टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ, अपने उद्देश तक पहुँचता है। मानव का जीवन सङ्घर्ष से भरा हुआ है, ये सङ्घर्ष ही उसे गित देते हैं। सङ्घर्ष की चहानों को तोख़ता, उन पर विजय प्राप्त करता, आशा और उख़ास के साथ आगे बढ़ता है। मोक्ष जैसे परमानन्द की स्थिति का विश्वासी भारतीय निराशावादी नहीं, सङ्घर्षों से वह उरता नहीं, सङ्घर्ष तो उसकी परीक्षा हैं। यदि वह उनसे निराश भी होता है, दुखी भी होता है, तो वह निराशा, वह दुःख क्षणिक होता है। उस दुःख के काले पर्दे के पीछे सुख, आशा, उख़ास, आनन्द का दिव्य प्रकाश छिपा रहता है। भाव यह है, भारतीय को इस बात में पूर्ण विश्वास है कि जीवन के सङ्घर्षों, विझों पर अवश्य विजय प्राप्त करेगा, उसे अपने लच्य तथा उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता मिलेगी, इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं। भारतीय जीवन के फलागम' में पूर्ण विश्वास करता है। मानवजीवन का लच्य ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष-चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है। हम भारतीयों की धारणा पाश्वात्यों की तरह निराशावादी नहीं रही है। यह दूसरी वात है कि यहाँ भी कुछ निराशावादी सिद्धान्त अङ्करित हुए, पर आशावाद के प्रताप में वे फुलस-से गये।

काव्य या नाटक का इतिवृत्त कुछ नहीं मानव-जीवन का प्रतिबिम्ब है। 'नाटक मानवप्रकृति का दर्पण है।' भारतीय नाटक साहित्य में, (संस्कृत नाटकसाहित्य में) भारतीय मानव-जीवन पूर्णतः प्रतिबिम्बित हुवा है। यह दूसरी बात है कि उनमें सार्वदेशिकता, सार्वकालिकता, तथा मानव-जीवन के शाश्वत-मूल्यों का भी प्रदर्शन है। भारतीयों के आशावादी दृष्टिकोण के ही कारण यहाँ के नाटकों के नायक के लिए फल प्राप्ति आवश्यक है। नाटक का नायक सृङ्खर्षों तथा विद्यों को कुचलता, पददलित करता दुर्घर्ष गित से आगे बढ़े, तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। फलतः यहाँ के इतिवृत्तों का अन्त फल प्राप्ति में ही होगा, नायक की सफलता में ही

होगाः फलाभाव में या उसकी श्रसफलता में नहीं। यही कारण है कि निराशावादी ग्रीस की तरह भरत ने दुःखान्तिक्यों या त्रासदों ( Tregedy ) को जन्म नहीं दिया। यहाँ के नाटकों का इतिवृत्त सदा सुखान्त रहा है। यहाँ के समस्त नाटक उम्लासान्त या सखान्त ( Comedies ) है। किन्तु प्रीस देश के त्रासदों की महत्ता की यहाँ कमी नहीं। भारतीय नाटक वस्तुतः उस ऋर्थ में 'कॉ मेडीज़' नहीं, जो ऋर्श इसका वहाँ लिया जाता है। वहाँ 'काँ मेडी' के अन्तर्गत व्यंग्यात्मक प्रहसन आते हैं। इस कोटि में हमारे भाण या प्रहसन आयँगे। ट्रेजेड्री के अन्तर्गत वे महापुरुषों के उदात्त चरित्र को हमारे सामने रखते हैं। ये महापुरुष विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, फलतः उनका करुणमय पतन बताया जाता है। निराशाबाद का इस प्रकार का परिणाम आवश्यक है। यह दूसरी बात है कि इन महापरुषों के चरित्र में कुछ ऐसी कमी श्रवश्य चित्रित की जाती है, जो उन्हें श्रसफलता की श्रोर ले जाती है। शेक्सिपयर के हेमलेट या मेकबेथ उदात्त एवं महापुरुष हैं। किन्त उनके चरित्र में कुछ कमी भी है, जो उन्हें मृत्यु के गर्त में ले जाती है। नाटक की समाप्ति के साथ सामाजिक के हृदय में उन महापुरुषों की नियतिगत दुरवस्था पर दया उमड त्राती है, वह उनके प्रति सहातुभूति दिखाता है। दूसरी त्रोर वह जीवन के निराशामय वातावरण के विश्वास की पुष्टि करता है, कोरा भाग्यवादी बन जाता है। ग्रीस की 'इःखान्तिकयाँ' हमें नियतिवादी बनाती हैं, संस्कृत के 'सुखान्त' हमें प्रकृपार्थवादी। किन्त इसका मतलब यह नहीं कि संस्कृत के नाटकों में सङ्घर्षों या विझों का चित्र उपस्थित करने में कोई कसर रहती है। सङ्घर्ष व विघ्नों का दुर्दम्य रूप उपस्थित करने में संस्कृत नाटककार कुशल है, श्रीर उसका नायक भी उन पर विजय पाने में सफल । यही कारण है कि यहाँ नाटकों में एक त्रोर प्रीस देश की 'दुखान्तिकयों' के तत्त्व की भी स्थिति होती है। यही कारण है कि कुछ लोगों ने संस्कृत के नाटकों को कोरे सखान्त न कहकर 'सुखोन्मुख दुःखपरक' ('Tragi-comedy ) माना है। इस सब विवेचन से हमारा तात्पर्य यह है कि नाटकीय इतिवृत्त की ऊपर की पाँच अवस्थाओं में भारतीय दृष्टि से 'फलागम' का विशेष महत्त्व है।

नाटकीय कथा वस्तु की पहली श्रवस्था आरम्भ है। इस श्रवस्था के श्रन्तर्गत नेता में किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है, यह दूसरी बात है कि उसका प्रकाशन कोई दूसरा पात्र करे। दूसरी श्रवस्था प्रयत्न है, जब नायक उस लच्च को प्राप्त करने के लिए यत्नशील होता है। तीसरी श्रवस्था—प्राप्त्याशा में, विध्नादि के विचार कर लेने के बाद नायक की लच्च प्राप्ति की सम्भावना हो जाती है। चौथी श्रवस्था—नियताप्ति में उसे सफलता का पूरा विश्वास हो, जाता है और पांचवीं श्रवस्था में वह 'फलागम' तक पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए शकुन्तला नाटक में 'श्रसं- रायं त्तत्रपरिग्रहत्त्वमा' श्रादि के द्वारा राजा में शकुन्तला की प्राप्ति की इच्छा के द्वारा श्रारम्भ श्रवस्था व्यक्त की गई है। तदनन्तर वह उसकी प्राप्ति के लिए दूसरे व तीसरे श्रक्क में प्रयत्नशील है। यहां 'प्रयत्न' नामक श्रवस्था है। चतुर्थ श्रक्क में

दुर्जासा का क्रोध विष्तरूप में उपस्थित होता है, किन्तु वहीं हमें पता चलता है कि उनका क्रोध शान्त हो गया है, श्रौर सामाजिक को नायक दुष्यन्त की शकुन्तला प्राप्ति की सम्भावना हो जाती है। यहां प्राप्त्याशा नामक श्रवस्था है। छठे श्रद्ध में मुद्रिका के फिर से मिल जाने पर शकुन्तला प्राप्ति नियत हो जाती है। यह प्राप्ति श्रयत्ते श्रद्ध में होती है, श्रदाः यहां 'नियताप्ति' है। सातवें श्रद्ध में नायक व नायिका का मिलन हो जाता है, नायक को फल प्राप्ति हो जाती है। यहां 'फलागम' नामक श्रवस्था पाई जाती है।

श्चर्यप्रकृति तथा श्चवस्था के श्चितिरिक्त नाटक की कथावस्तु में पांच सन्धियां भी होती हैं। इन्हें सन्धियां इसलिए कहते हैं कि ये पांच श्चर्यप्रकृतियों व पांच श्चवस्थाओं के मिश्रण से बनती हैं:—

त्रर्थप्रकृतयः पञ्च पञ्चाचस्थासमन्विताः । यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्याः पञ्च सन्धयः ॥

( प्रथम प्रकाश, का॰ २२ )

जैसा कि ऊपर पांचों अर्थप्रकृतियों, अवस्थाओं तथा सन्धियों के नामनिर्देश में बताया है इनका कमशः एक दूसरे से सम्बन्ध है। बीज तथा आरम्भ मिलकर मुख को, बिन्दु तथा प्रयत्न मिलकर प्रतिमुख को, पताका तथा प्राप्त्याशा मिलकर गर्भ को, प्रकरी तथा नियताप्ति मिलकर विमर्श को, एवं कार्य तथा फलागम मिलकर उपसंहित या निर्वहण को जन्म देते हैं। जैसे, शकुन्तला नाटक में प्रथम अद्भ से लेकर दितीय अद्भ के उस स्थल तक जब सेनापित चला जाता है; तथा दुष्यन्त कहता है—'चिश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्याबन्ध मस्मद्भनुः' मुख सन्धि है। तदनन्तर तृतीय अद्भ के अन्त तक प्रतिमुख सन्धि है। चतुर्थ अद्भ से पांचवें अंक के उस स्थल तक जहां गौतमी शकुन्तला का अवगुण्ठन ह्याती है, गर्भसन्धि है। पांचवें अद्भ के शेष अंश तथा सम्पूर्ण षष्ठ अद्भ में विमर्श सन्धि है। तदनन्तर सप्तम अद्भ में निर्वहण सन्धि पाई जाती है। एक दूसरा उदाहरण हम रत्नावली से ले सकते हैं। रत्नावली के प्रथम अद्भ व द्वितीय अद्भ के उस स्थल तक जहां रत्नावली (सागरिका) वत्सराज उदयन का चित्र बनाना चाहती है, मुखसन्धि है। चतुर्थ अद्भ के शेष भाग में प्रतिमुख सन्धि है। तृतीय अद्भ में गर्भसन्धि पाई जाती है। चतुर्थ अद्भ में अभिन काण्डवाली घटना तक विमर्श सन्धि है, तदनन्तर निर्वहण।

पाँचों सन्धियों को ६४ सन्ध्ययों में विभक्त किया गया है। हम यहां सन्ध्यक्तों के नामनिर्देशन में न जायँगे। सन्ध्यक्तों के इस विशाल विभाग के विषय में विद्वानों के हो मत हैं कुछ लोग इन्हें जटिल तथा अनावश्यक मानते हैं। डॉ. ए. बी. कीथ की मान्यता है कि नाटकीय इतिकृत्त की दृष्टि से यह विभाजन कोई वास्तविक मूल्य नहीं रखता। के इद्रट के मतानुसार प्रत्येक सन्ध्यक्त का प्रयोग अपनी ही सन्धि में करना उपयुक्त

१. कीथ-संस्कृत ड्रामा. पृ. २९९ ।

है। किन्तु, दूसरे विद्वानों के मत से सन्ध्या के लिए यह नियम निर्धारण ठीक नहीं। साथ ही यह भी श्रावश्यक नहीं कि नाटकादि में इन ६४ सन्ध्या को का प्रयोग किया जाय। वैसे भट्टनारायण के विणीसंहार जैसी नाटक-कृतियां ऐसी पाई जाती है, जिन्होंने इन सन्ध्या का पूरा निर्वाह करने की चेष्टा की है। पर इसका परिणाम यह हुआ है कि भट्टनारायण को वेणीसंहार के द्वितीय अब्ह में भानुमती दुर्योधन वाले प्रेमालाप की रचना जबर्दस्ती करनी पड़ी है। यह काव्य के रस में न केवल बाधक हुआ है, श्रापि तु उसने दुर्योधन के चरित्र को उपस्थित करने में गड़बड़ी कर दी है।

कथावस्तु के इस विभाजन के विषय में कीथ का मत है 'कि जहां तक सन्धियों, का प्रश्न है, उनका विभाजन इसलिए ठीक है कि इनमें नाटकीय सङ्घर्ष पर जोर दिया गया है, किस प्रकार नायक विष्नों पर विजय प्राप्त करके फलप्राप्ति की श्रोर बढ़ता है यह इस विभाजन का लच्य है किन्तु श्रर्थप्रकृति की कल्पना व्यर्थ की जान पड़ती है। सन्धियों की कल्पना कर लेने के बाद श्रर्थप्रकृति का विभाजन श्रनावश्यक है। साथ ही पांच सन्धियों का पांचों श्रर्थप्रकृतियों व पांचों श्रवस्थाश्रों से क्रम से मेल मिलाने की योजना दोषपूर्ण है। पांचों सन्धियां कथावस्तु में श्रावश्यक हैं, विशेष कर नाटक की वस्तु, में, क्योंकि उसे 'पश्चसन्धिसमन्वित' होना ही चाहिए। यह दूसरी बात है कि कई रूपक ऐसे हैं, जिनमें पांचों सन्धियां न होकर चार या तीन ही सन्धियां पाई जाती हैं। हम यहां नाटक की इन पांच सन्धियों की गति को एक रेखाचित्र से व्यक्त कर देते हैं।



कथावस्तु के विभाजन पर विचार किया गया। हम देखते हैं हश्य काव्य रङ्गमञ्च की वस्तु है। उसे रङ्गमञ्च की त्रावश्यकता के त्रजुसार दश्यों का नियोजन करना होता है। कथा-सूत्रों में कई ऐसे भी होते हैं, जिन्हें मञ्च पर नहीं दिखाया जा सकता। कुछ को तो इसलिए कि उसमें समय विशेष लगता है, त्रौर कुछ को इसलिए कि वे दर्शकों पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ ऐसे भी कथा-सूत्र होते हैं, जो कथा-निर्वाह के लिए जरूरी तो है, पर इतने जरूरी नहीं कि उन्हें मञ्च पर बताया जाय। इस तरह हम दो प्रकार के कथा-सूत्र मान सकते हैं—१. हश्य, तथा २. सूच्य। हश्य कथासुत्र मञ्च पर दिखाये जाते हैं, उनका त्राभिनय किया जाता है, सूच्य कथासुत्रों की पात्रों के संवाद के द्वारा सूचना मात्र दे दी जाती है। ये सूचना देने वाले पात्र प्रायः त्राप्रधान पात्र होते हैं। कभी-कभी सूच्य कथासुत्रों की सूचना नेपथ्य से भी दी जाती है। इन कथासुत्रों के सूचनाप्रकार 'त्रार्थोपक्षेपक' कह-

लाते हैं, क्योंकि ये सूच्य अर्थ की आक्षिप्त करते हैं। अर्थीपचेपक पांच प्रकार के होते हैं:— 9. विष्कम्भक, २. प्रवेशक, ३. चूलिका, ४. अङ्कास्य तथा ५. अङ्कावतार। इन पांचों प्रकार के अर्थीपचेपकों में विष्कम्भक तथा प्रवेशक का विशेष महत्त्व है, इन्हीं का प्रयोग नाटकों में प्रायः देखा जाता है। हम इन दोनों की विवेचना बाद में करेंगे। पहले, चूलिकादि तीन अर्थीपचेपकों को ले लें।

चृिलका में सूच्य अर्थ की सूचना नेपथ्य से, या यवनिका के भीतर से दी जाती है। अङ्कास्य वहां होता है, जहां किसी अङ्क के अन्त में किसी ऐसी बात की सूचना दी जाय, जिससे अगले अङ्क का आरम्भ हो रहा हो। अङ्कावतार में पहले अङ्क के पात्र पूर्व अङ्क के अर्थ को विच्छित्र किए बिना ही दूसरे अङ्क में आ जाते हैं। अङ्कास्य या अङ्कावतार में पात्रों के संवाद के द्वारा सूच्य अर्थ की सूचना दी जाती है।

विष्कम्भक तथा प्रवेशक में भी विष्कम्भक विशेष प्रधान है। प्रवेशक विष्कम्भक का ही दूसरा रूप कहा जा सकता है, जहां नीच पात्र होते हैं, तथा उसका प्रयोग प्रथम श्रद्ध के श्रारम्भ में नहीं होता। विष्कम्भक श्रथोंपचेपक में दो पात्र होते हैं; ये दोनों पात्र गौण श्रयवा श्रप्रधान पात्र होते हैं, किन्तु दोनों (या एक) उच्चकुल के होते हैं। विष्कम्भक के द्वारा भूतकाल की या भविष्यत् काल में होने वाली घटना का सद्धेत किया जाता है। इसका प्रयोग कहीं भी हो सकता है। यहां तक कि विष्कम्भक नाटकादि के श्रारम्भ में, प्रथम श्रद्ध के श्रारम्भ में भी प्रयुक्त हो सकता है। इस प्रकार का विष्कम्भक का प्रयोग भवभूति के मालतीमाधव में देखा जा सकता है। विष्कम्भक दो प्रकार का होता है—शुद्ध तथा मिश्र। शुद्ध विष्कम्भक के सभी पात्र मध्यम श्रेणी के तथा संस्कृत वक्ता होते हैं। मिश्र विष्कम्भक में मध्यम श्रेणी तथा निम्न श्रेणी, दोनों तरह के पात्र होते हैं, तथा प्राकृत का भी प्रयोग होता है। शकुन्तला नाटक में चतुर्थ श्रद्ध विष्कम्भक पाया जाता है, जहां कष्य ऋषि का एक शिष्य श्राकर हमें बताता है, कि कष्य लौट श्राये हों।

प्रवेशक भी विष्कम्भक की भांति सूचक श्रङ्क है। इसके पात्र सभी निम्न श्रेणी के होते हैं, तथा प्राकृत भाषा बोलते हैं। प्रवेशक का प्रयोग नाटक के श्रारम्भ में कभी नहीं होता, वह सदा दो श्रङ्कों के बीच प्रयुक्त होता है। श्रभिक्कानशाकुन्तल नाटक में छुठे श्रंक के पहले प्रवेशक का प्रयोग पाया जाता है।

इसी सम्बन्ध में 'पताकास्थानक' को भी समका दिया जाय। नाटककार कभी संवाद या घटना में कुछ ऐसी रचना करता है, जिससे भावी वस्तु या घटना की सूचना मिल जाती है। दशरूपककार ने पताकास्थानक के दो भेद माने हैं - अन्योक्तिक्ष्य तथा समासोक्तिरूप। रत्नावली से राजा के विदा होते समय नेपथ्य से 'प्रासो ऽस्मि पद्मनयने समयो ममेष '' कर' करोति' के द्वारा-उदयन के द्वारा-सागरिका के भावी आश्वासन की सूचना दी गई है। यहां अन्योक्तिपद्धति वाला पताकास्थानक है। अन्योक्तिपद्धति वाले पताकास्थान में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों का इतिवृत्त एक सा होता है, वे 'तुल्येतिवृत्त' होते हैं। प्रस्तुत उदयन-सागरिका-व्यापार की व्यक्तना

(स्चना) अप्रस्तुत दिनकर-पश्चिनी-व्यापार के द्वारा कराई गई है। रत्नावली में ही एक दूसरे स्थान पर समासोक्तिरूप पताकास्थानक भी पाया जाता है। समासोक्तिरूप पताकास्थानक में प्रस्तुत पक्ष तथा अप्रस्तुत पक्ष में विशेषणों की समानता होती है, वे 'तुल्यविशेषण' होते हैं। रत्नावली में किलयों से भरी हुई उद्यानलता को देखते समय की उदयन की उक्ति 'उद्दामोक्किक्कां विपाण्डुरुचं प्रार्व्य-जृम्मं चाणात् ''देव्याः करिष्याम्यहम्' के द्वारा भावी सागरिकादर्शन से जनित देवोकोप की स्चना दी गई है। यहां लता के विशेषण अप्रस्तुत कामविद्या नायिका में भी अन्वत हो जाते हैं।

पाश्चात्त्य शास्त्रियों की भांति यहां के नाट्यशास्त्रियों ने संबाद (Dialogne) को अलग से तत्त्व नहीं माना है। इसका तात्पर्य यह नहीं, िक वे इसका विवेचन नहीं करते। वस्तुतः वे इसका विवेचन वस्तु के साथ ही करते हैं, तथा इसे वस्तु का ही अल मानते जान पड़ते हैं। पात्रों का संवाद हमारे यहां कई तरह का माना गया है:— प्रकाश, स्वगत, अपवारित तथा जनान्तिक। प्रकाश वह उक्ति है, जो सर्वश्राव्य हो, जिसे सारे पात्र सुन सकें। स्वगत वह उक्ति है, जो रजना के अन्य पात्रों को सुनानी अभीष्ट नहीं। अपवारित तथा जनान्तिक कुछ ही लोगों को-रजना पर स्थित कुछ ही पात्रों को, सुनाना अभीष्ट होता है। अपवारित में पात्र किसी दूसरे एक ही पात्रों को अपनी बात सुनाना चाहता है। जनान्तिक में दो पात्र आपस में ग्रप्त मन्त्रणा करते हैं। सामाजिक के लिए तो ये सारे ही संवाद श्राव्य होते हैं। इनके अतिरक्ति कभी कभी नेपथ्य से आकाशमाषित का प्रयोग भी किया जाता है।

- (२) नेता तथा पात्र :— रूपकों का दूसरा भेदक नेता है। नेता शब्द के साथ नायक का सारा परिकर आ जाता है। नायिका, नायक के साथी, नायिका की सिखयों आदि, प्रतिनायक और उसके साथी, सभी 'नेता' के अङ्ग माने गये हैं। नाटकादि के इतिवृत्त का नायक वहीं बन सकता है, जिसमें विनीतत्वादि अनेक गुण विद्यमान हो। नायक को नाट्यशास्त्र में चार प्रकार का माना गया है। यह प्रकार-भेद नायक की प्रकृति के आधार पर किया गया है। ये चारों प्रकार के नायक 'धीर' तो होते ही हैं। धीरत्व के अतिरिक्त इनमें अपनी २ प्रकृतिगत विशेषता पाई जाती है। नायक का पहला प्रकार 'लिलत' या धीरलित है; दूसरा 'शान्त' या धीरशान्त (धीरप्रशान्त), तीसरा 'उदात्त' या धीरोदात्त और चौथा 'उद्धत' या 'धीरोद्धत'। इनके उदाहरण कमशः वत्सराज उदयन, चारुदत्त, राम तथा भीमसेन दिए जा सकते हैं।
  - (१) धीरललितः—धीरलिलत राजपाट की या दूसरी चिन्ताओं से मुक्त होता

<sup>9.</sup> इन गुणों के लिए दशरूपक के द्वितीय प्रकाश की पहली दो कारिकाएँ व उनकी कुलि देखिए।

है। वह सङ्गीत, नृत्य, चित्र ख्रादि कला का प्रेमी और रिसक-वृत्ति का होता है। प्रेम उसका उपास्य होता है, वह भोगविलास में लिप्त रहता है, तथा प्रायः खनेकपत्नी वाला होता है। धीरललित नायक ख्रिषकतर राजा होता है। उसका राज्यकार्य मन्त्री ख्रादि सँभाले रहते हैं ख्रीर वह खन्तःपुर की चहारदीवारी में प्रेम कीड़ा किया करता है। यहीं पर वह नई नई सुन्दरियों के प्रति ख्रपने प्रेम-प्रदर्शन की धुन में रहता है। उसके इस व्यापार में वह ख्रपनी महादेवी-महारानी-से सदा डरता हुखा, शिक्कत होकर, प्रवृत्त होता है। भास तथा हर्षवर्धन का वत्सराज उदयन ऐसा ही धीरलिकत नायक है। रह्नावली तथा प्रियदर्शिका का नायक इन सब गुणों से युक्त है।

(२) धीरप्रशान्तः धीरप्रशान्त प्रकृति का नायक धीरललित से सर्वथा भिन्न होता है। कुल की दृष्टि से वह शान्त प्रकृति का होता है। शान्त प्रकृति प्रायः नाह्मण या वैश्य में ही होती है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि धीरप्रशान्त कोटि का नायक या तो न्नाह्मण होता है या वैश्य (श्रेष्ठी)। यह दृसरी वात है कि वह चारुद्त्त या माधव की तरह कलाप्रिय भी हो। प्रकरण नामक रूपकभेद का नायक प्रायः धीरप्रशान्त ही होता है। श्रद्धक के मृच्छुकटिक का नायक 'चारुद्त्त' तथा भवभूति के मालतीमाधव प्रकरण का नायक माधव धीरप्रशान्त हैं। दोनों ही कुल से न्नाह्मण हैं। कुछ लोगों के मतानुसार युधिष्ठिर, बुद्ध या जीमूतवाहन को भी इसी कोटि में मानना ठीक होगा, क्योंकि वे शान्त प्रकृति के हैं। अवलोककार धनिक ने इस मत का अच्छी तरह खण्डन किया है। धनिक के मतानुसार वे धीरोदात्त हैं।

(३) धीरोदात्तः — घीरोदात्तप्रकृति का नायक भी प्रायः राजा या राजकुलोत्पन्न होता है। वह निराभिमानी, अत्यन्त गम्भीर, स्थिर तथा अविकत्थन होता है, जिस वत को वह धारण कर लेता है, उसे छोड़ता नहीं है। घीरोदात्त नायक, नायक के सम्पूर्ण आदशों से युक्त होता है। नाटक का नायक इसी प्रकृति का चुना जाता है। उत्तर-रामचिरत के रामचन्द्र या अभिज्ञानशाकुन्तल का दुष्यन्त धीरोदात्त नायक है।

(४) धीरोद्धतः—धीरोद्धत नायक घमंडी, ईर्घ्यापूर्ण विकत्थन तथा छली होता है। यहां कारण है कि वह 'उद्धत' कहा जाता है। परशुराम या भीमसेन धीरोद्धत कोटि के नायक हैं।

रूपक का प्रत्येक नेता इन प्रकारों में से किसी एक प्रकार का होता है। हम आगे

बतायेंगे कि किस किस रूपक का नेता किस किस प्रकृति का होता है।

( उत्तररामचरित, प्रथम श्रङ्क )

<sup>(</sup>१) राम व दुष्यन्त का धीरोदात्तस्व क्रमशः निम्न पद्यों से स्पष्ट हो जाता है:— (क) · · · · · यिद वा जानकी मिप । श्राराधनाय लोकस्य मुखतो नास्ति में व्यथा ॥

<sup>(</sup> ख ) स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यते लोकहेतोः, प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवं विधेव । श्रानुभवति ही मूर्घ्ना पादपस्तीवमुष्णं शमयति परितापं छाययोपाश्रितानाम् ॥ ( शाकुन्तल, द्वितीय श्रञ्ज )

नायक का एक दूसरे ढङ का वर्गीकरण भी किया जाता है। यह वर्गींकरण उसके प्रेमन्यापार एवं तत्सम्बन्धी व्यवहार के अनुरूप होता है। प्रेम की अवस्था में नायक के दक्षिण, शठ, धृष्ट तथा अनुकूल ये ४ रूप देखे जा सकते हैं। ये रूप अपनी परिणीता पत्नी के प्रति किये गये उसके व्यवहार में पाये जाते हैं। दक्षिण नायक एक से अधिक प्रियाओं को एक ही तरह से प्यार करता है। रत्नावली नाटिका का वत्सराज उदयन दक्षिण नायक है। शठ नायक अपनी ज्येष्टा नायिका के साथ बुरा वर्ताव तो नहीं करता, पर उससे छिप छिप कर दूसरी नायिकाओं से प्रेम करता है। धृष्ट नायक धोखे बाज है, वह ज्येष्टा नायिका की पर्वाह नहीं करता, कभी २ खुले आम भी दूसरी नायिका-किनष्टा से प्रेम करता है। एक ही नायक में भी तीनों अवस्थाएँ मिल सकती हैं। रत्नावली का उदयन वैसे कई स्थान पर दक्षिणरूप में, कई स्थान पर शठरूप में तथा कई स्थान पर धृष्टरूप में सामने आता है। फिर भी उसमें प्रधानता दक्षिणत्व की ही है। अनुकूल नायक सदा एक ही नायिका के प्रति आसक्त रहता है। उत्तररामचरित के रामचन्द्र अनुकूल नायक हैं, जो केवल सीता के प्रति आसक्त हैं।

नायक के अन्तर्गत आठ प्रकार के सात्त्विकगुणों की स्थिति होना आवश्यक है। ये गुण हैं:—शोभा, विलास, माधुर्य, गांभीर्य, स्थैर्य, तेज, लालित्य तथा औदार्य।

नायक का रात्रु प्रतिनायक होता है। यह धीरोद्धत प्रकृति का होता है। जैसे महावीरचिरत तथा वेणीसंहार में, रावण तथा दुर्योधन प्रतिनायक हैं। वे राम तथा युधिष्ठिर की फलप्राप्ति में बाधक होते हैं। नायक का साथी पताकानायक, पीठमर्द कहलाता है। यह बुद्धिमान होता है तथा नायक से कुछ ही गुणों में न्यून रहता है। पीठमर्द सदा नायक की सहायता करता है। रामायण का सुप्रीव, तथा मालतीमाधव का मकरन्द 'पीठमर्द' हैं। नायक के दूसरे सहायक भी होते हैं। नायक के राजा होने पर राज्यकार्य, तथा धर्मकार्य में उसके सहायक मन्त्री, सेनापित, पुरोहित आदि होते हैं। प्रेम के समय राजा या नायक के सहकारी विद्वक तथा विट होते हैं।

विदूषक संस्कृत नाटक का एक महत्त्वपूर्ण पात्र है। वैसे तो वह नाटक में हास्य तथा व्यंग्य की रचना कर नाटकीय मनोरंजन का साधन बनता है, किन्तु उसका इससे भी अधिक गंभीर कार्य है। वह राजा के अन्तःपुर का आलोचक भी बनकर आता है। कभी कभी वह अपने संवाद में ऐसा संकेत करता है, जो उसकी तीचणबुद्धि का संकेत कर देता है, वैसे मोटे तौर पर वह पेट्र तथा मूर्ख दिखाई पढ़ता है। विदूषक ब्राह्मण जाति का होता है, उसकी वेशभूषा, चाल-ढाल, व्यवहार तथा बातचीत का ढंग हास्यजनक होता है। वह ठिगना, खल्वाट तथा दंतुल होता है। विदूषक प्राकृत भाषा का आश्रय लेता है। संस्कृत नाटकों में वह मोदकप्रिय तथा अपने पेट्रपन के लिए मशहूर है। विदूषक राजा (नायक) का विश्वासपात्र व्यक्ति होता है, जिसे राजा अपनी गुप्त प्रेम-मन्त्रणा तक बता देता है। वह कभी कभी राजा के गुप्त प्रेम-व्यवहार में सहायक भी होता है। शकुन्तला का विद्वाक, तथा मृच्छकटिक का

मैत्रेय इसके उदाहरण हैं। व्यंग्य, हास्य तथा त्रालोचक-प्रवृत्ति की दृष्टि से विदूषक की तुलना शेक्सिपियर के 'फालस्टाफ' (Falstaff) से की जा सकती है। किन्तु विदूषक में कुछ भिन्नता भी है, कुछ निर्जा व्यक्तित्व भी हैं, जो 'फालस्टाफ' के व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल नहीं खाता। विदूषक के त्रातिरिक्त विट भी राजा या नायक का नर्भसुहत् होता है। विट किसी न किसी कला में प्रवीण होता है, तथ वेश्यात्रों के व्यवहारादि का पूरा जानकार होता है। भाण नामक रूपक में विट प्रधान पात्र भी होता है, जहाँ वह अपने अनुभव सुनाता है। कालिदास व भवभूति में विट नहीं है। हर्ष के नागानन्द में, तथा मुच्छकटिक में विट का प्रयोग पाया जाता है।

राजा के और भी कई सहायक होते हैं दूत, कुमार, प्राड्विवाक आदि, जिनका प्रयोग नाटककार आवश्यकतानुसार किया करते हैं।

(नायिका-मेद)—नाटकादि रूपक में नायिका का भी ठीक उतना ही महत्त्व है, जितना नायक का, विशेष करके श्रङ्कार रस के रूपकों में। नाटिका में तो नायिका का विशेष व्यक्तित्व है। नायिका का वर्गीकरण तीन प्रकार का होता है। पहले ढंग का वर्गीकरण उसके तथा नायक के संबन्ध पर आधृत होता है। दूसरे ढंग का वर्गीकरण एक और उसकी उम्र और अवस्था, दूसरी और नायक के प्रतिकूलाचरण करने पर उसके प्रति नायिका के व्यवहार के आधार पर किया जाता है। तीसरा वर्गीकरण उसकी प्रेमगत दशा के वर्णन से संबद्ध है। हम यहाँ इन्हीं को कमशः लेंगे।

नायिका को मोटे तौर पर तीन तरह का माना जा सकता है:— १ स्वीया या स्वकीया; नायक की स्वयं की परिणीता पत्नी; जैसे उत्तररामचरित की सीता। २ अन्या; वह नायिका जो नायक की स्त्री नहीं है। अन्या या तो किसी व्यक्ति की अन्ठा कन्या हो सकती है, या किसी की परिणीता पत्नी। अन्ठा कन्या का रूप हम शकुन्तला, मालती या सागरिका में देख सकते हैं। परस्त्री या अन्य पत्नी का नायिका के रूप में प्रयोग नीति व धर्म के विरुद्ध होने के कारण नाटकादि में नहीं बताया जाता। ३ सामान्या, साधारण स्त्री या गणिका। कई रूपकों में विशेषतः प्रकरण, प्रकरणिका तथा भाण में गणिका भी नायिका के रूप में चित्रित की जा सकती है। मृच्छकटिक की नायिका वसन्तसेना गणिका ही है।

अवस्था के अनुसार नायिका—१ मुग्धा, २ मध्या तथा २ प्रौढा या प्रगरुमा ।
मुग्धा नायिका प्राप्तयौवना होती है, वह वड़ी भोळी, प्रेम-कलाओं से अज्ञात, तथा प्रेम-क्रीडा से डरी-सी रहती है। वह नायक के समीप अकेली रहने में डरती है, तथा नायक के प्रतिकृताचरण करने पर उस पर क्रोध नहीं करती, विल्क स्वयं आँस् गिराती है।
मध्या नायिका सम्प्राप्ततारुण्यकामा होती हैं; उसमें कामवासना उद्भूत हो जाती है।
नायक के प्रतिकृताचरण करने पर वह कुद्ध होती है। ऐसी दशा में उसके तीन रूप होते हैं:—१ धीरा, २ अधीरा, ३ घीराधीरा । घीरा मध्या प्रतिकृताचरण वाले नायक को शिलप्ट वाक्यों के द्वारा उपालंभ देती है। अधीरा कद्ध शब्दों का प्रयोग करती है।
धीराधीरा मध्या एक ओर रोती है, दूसरी और नायक को व्यंग्य भी सुनाती है। इस

प्रकार मध्या तीन प्रकार की होती है। प्रौढा या प्रागल्मा नायिका प्रेमकला में दक्ष होती हैं, प्रेमकीडा में वह कई प्रकार के श्रमुभव रखती है। कृतापराध प्रिय के प्रति उसका श्राचरण मध्या की भाँति ही तीन तरह का हो सकता है। श्रतः वह भी तीन प्रकार की होती है:— १ धीरा, २ श्राधीरा, ३ धीराधीरा । धीरा प्रौढा प्रिय को कुछ नहीं कहती, वह केवल उदासीन वृत्ति धारण कर लेती है। इस प्रकार वह नायक की कामकीडा में हाथ नहीं बँटाती श्रीर उसमें बाधक सी होकर श्रापने कोध की व्यञ्जना करती है। श्राधीरा प्रौढा नायक को उराती, धमकाती श्रीर यहाँ तक कि मारती-पीटती भी है। धीराधीरा प्रौढा मध्याधीराधीरा की भांति ही व्यंग्योक्ति का प्रयोग करती है। इसके साथ ही मध्या तथा प्रौढा के तीन तीन भेदों का फिर से ज्येष्ठा तथा किनष्ठा के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। ज्येष्ठा नायिका नायक की पहली, तथा किनष्ठा उसकी श्रामनव प्रेमिका होती है। उदाहरण के लिए रत्नावली नाटिका में वासवदत्ता ज्येष्ठा है; सागरिका किनष्ठा। इस प्रकार मध्या के ६ भेद तथा प्रौढा के भी ६ भेद हो जाते हैं। मुग्धा नायिका केवल एक ही तरह की मानी जाती है। उसे इन भेदों में मिला देने पर इस वर्गीकरण के श्रमुसार नायिका के १३ भेद होते हैं।

नायिका का तीसरा वर्गीकरण उसकी दशा को उपस्थित करता है। इसके अनुसार नायिका आठ तरह की होती है:— १ स्वाधीनपितका, २ वासकसज्जा, ३ विरहोत्क- िठता, ४ खिल्डता, ४ कलहान्तरिता, ६ विप्रलब्धा, ७ प्रोषितप्रिया तथा ८ अभिसारिका। स्वाधीनपितका का नायक सर्वथा उसके अनुकूल होता है, जैसे वह उसके आधीन होता है। वासकसज्जा नायिका नायक के आने की राह में सजधज कर बैठी रहती है। नायक के आने के विषय में उसके हृदय में पूर्ण आशा होती है। विरहोत्क- िठता का नायक ठीक समय पर नहीं आता, अतः उसके हृदय में खलबली मची रहती है, आशा तथा निराशा का एक संघर्ष उसके दिल में रहता है। खिल्डता का नायक दूसरी नायिका के साथ रात गुजार कर उसका अपराध करता है, और प्रातः जब लौटता है, तो परस्त्रीसम्मोग के चिह्नों से युक्त रहता है जिसे देखकर खिल्डता कृद्ध होती है। कलहान्तरिता नायिका कलह के कारण प्रिय से वियुक्त हो जाती है, तथा गुस्से में आकर प्रिय का निरादर करती है। विप्रलब्धा नायिका संकेतस्थल (सहेट) पर प्रिय से मिलने जाती है, पर प्रिय को नहीं पाती, वह प्रिय के द्वारा ठगी गई होती है। प्रोषितप्रिया का प्रियतम विदेश गया होता है। अभिसारिका नायिका सजधजकर या तो स्वयं नायक से मिलने जाती है, या दूती आदि के द्वारा उसे अपने पास बुला लेती है।

नायक के गुणों की भाँति नायिका में भी गुणों की स्थिति मानी गई है। नायिका में ये गुण भूषण या अलंकार कहलाते हैं, तथा गणना में बीस हैं। इन बीस अलंकारों में पहले तीन शारीरिक हैं, दूसरे सात अयलनज, तथा बाकी दस स्वभावज हैं। ये हैं:— भाव, हाव, हेला, शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य, धैर्य, लीला विलास, विचिछाति, विश्रम, किलकिश्चित, मोहायित, कुट्टमित, विव्वोक, लिलत, तथा विहत।

नायिकाओं में राजा की पहराज्ञी महादेवी कहलाती है। यह उचकुलोत्पन्न होती है। राजा की रानियों में कई निम्नकुल की उपपित्नयाँ भी हो सकती हैं। इन्हें स्थायिनी या भोगिनी कहा जाता है। राजा के अन्तःपुर में कई सेवक होते हैं। कड़्चकी इनमें प्रधान होता है। यह प्रायः वृद्ध ब्राह्मण होता है। कड़्चकी के अतिरिक्त यहाँ बौने, प्रधान होता है। वर्षवर), किरात आदि भी रहते हैं। अन्तःपुर में रानियों की कई सखियाँ, दासियाँ आदि भी वर्णित की जाती है।

इसी सम्बन्ध में कई नाट्यशास्त्र के प्रन्थों में पात्रों के नामादि का भी संकेत किया गया है, दशरूपक में इसका स्त्रभाव है। इनके मतानुसार गणिका का नाम दत्ता, सेना या सिद्धा में स्रन्त होना चाहिए, जैसे मृच्छकटिक में वसन्तसेना का नाम। दास वासियों के नाम ऋतुसम्बन्धी पदार्थों से लिये गये हों, जैसे मालतीमाधव में कलहंस तथा मन्दारिका के नाम। कापालिकों के नाम घण्ट में स्नन्त होते हों, जैसे मालतीमाधव का स्त्रधीरघण्ट।

नाटकादि में कौन पात्र किसे किस तरह सम्बोधित करे, इस शिष्टता का सङ्केत भी नाट्यशास्त्र के प्रन्थों में मिलता है। सामन्तादि राजा को 'देन' या 'स्वामिन' कहते हैं; पुरोहित या बाह्मण उसे 'ब्रायुष्मन' कहते हैं, तथा निम्न कोटि के पात्र 'भर्ट'। युवराज भी 'स्वामी' कहा जाता है, तथा दूसरे राजकुमार 'भर्ट्रमुख' कहे जाते हैं। युवराज भी 'स्वामी' कहा जाता है, तथा दूसरे राजकुमार 'भर्ट्रमुख' कहे जाते हैं। युवराज भी 'स्वामी' कहा जाता है, तथा मन्त्री एवं ब्राह्मण 'ब्राय' नाम से देवता तथा ऋषि—मुनि 'भगवन' कहलाते हैं, तथा मन्त्री एवं ब्राह्मण 'ब्राय' नाम से सम्बोधित किये जाते हैं। पत्नी पित को 'ब्रायंपुत्र' कहती है। विद्युक 'राज' या नायक को 'वयस्य' कहता है, वह भी उसे 'वयस्य' ही कहता है। छोटे छोग बड़े छोगों को को 'वात' कहते हैं, वड़े लोग छोटे छोगों को 'तात' या 'वत्स'। मध्यवर्ग के पुरुष परस्पर 'हंहों' कह कर सम्बोधित करे निम्न वर्ग के छोग 'हण्डे' कहकर। विद्युक महादेवी या उसकी सखियों को 'भवती' कहता है। सेविकाएँ महादेवी या रानियों को 'भिट्टनी' या उसकी सखियों को 'भवती' कहता है। सेविकाएँ महादेवी या रानियों को 'भर्टनी' या उसकी सखियों को 'भवती' कहता है। गिणका ब्राज्यका, कुट्टिनी या ब्रह्म को 'ब्रम्वा' कहती शब्द से सम्बोधित की जाती है। गिणका ब्राज्यका, कुट्टिनी या ब्रह्म को 'ब्रम्वा' कहती है। सिखयाँ परस्पर 'हला' कहती है, श्रीर दासियों को 'हज्जा' कहकर सम्बोधित किया जाता है।

३. रस तथा भाव:—भारतीय नाट्यशास्त्र में रसिववेचना का विशेष स्थान है। हम बता चुके हैं किस तरह हरय काव्य में 'रस' की स्थिति भरत के भी पहले से चली आरही है। हश्यकाव्य के तीन भेदकों में एक 'रस' भी है। 'रस' की व्यक्षना करना, सामाजिकों के हृदय में रसोद्रेक उत्पन्न करना हश्य काव्य का प्रमुख लच्य है। हश्यकाव्य में नटों का यही उद्देश्य है कि उनके अभिनय के द्वारा सामाजिकों में रसोद्रोध हो। रस क्या है ? इस विषय में यहाँ तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि काव्य के पठन, श्रवण या दर्शन से जिस आनन्द का अनुभव हमें होता है, वही आनन्द 'रस' कहलाता है। यह रस किन साधनों के द्वारा होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भी यहाँ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 'रस की निष्पत्ति, विभाव, श्रनुभाव तथा व्यभिचारी यहाँ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 'रस की निष्पत्ति, विभाव, श्रनुभाव तथा व्यभिचारी

के संयोग से होती है। भरत मुनि ने 'रस' की चर्नणा के साधनों के विषय में नाट्य-शास्त्र में यही मत व्यक्त किया है:—'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रस-निष्पत्तिः।' विभावादिकों तथा रस के परस्पर सम्बन्ध पर हम आगे विचार करेंगे, जहाँ लोक्कट, शङ्कक, भट्टनायक, अभिनव तथा धनिक के मतों की विवेचना की जायगी।

पहले हम यहाँ इनता समभलें कि सहृदय सामाजिकों के हृदय में 'भाव' रहता है। यदि आधनिक मनोविज्ञान से सहायता ली जाय, तो हम कहेंगे कि 'भाव' मानव-मानस के अर्धचेतन, या अवचेतन भाग में छिपा रहता है। 'भाव' की उद्भृति हमारे व्यावहारिक तथा लौकिक जीवन से ही होती है, भारतीय पण्डित के मत से वह पूर्वजन्म का लौकिक जीवन भी हो सकता है। हम स्वयं अपने जीवन में किसी से प्रेम करते है, किसी के प्रति कोच, उत्साह, करुणा प्रदर्शित करते हैं: किसी शेर या साँप को देख कर डरते हैं या किसी कोडी के विकृत शरीर को देखकर जुगुप्सा का श्रनुभव करते हैं। यही नहीं, दूसरे लोगों को भी इस प्रकार के भाव प्रदर्शित करते देखते हैं। लौकिक तथा व्यावहारिक जीवन में, जब हम इस प्रकार के अनुभव बार-बार प्राप्त करते हैं, तो उनका प्रभाव हमारे चेतन मन पर पड्ता हुआ धीरे-धीरे हमारे अवचेतन मन के अन्तराल में अपना नीड बना लेता है। और जब हम काव्य नाटकादि में तत्तत भाव का चित्रण पढ़ते या देखते हैं, तो वह छिपा भाव उभर कर चेतन मन की लहरों में उतराता नजर आता है। यही भाव काव्य में वर्णित विभावादि के द्वारा पुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाता है, वह चेतन श्रौर श्रचेतन मन को जैसे कुछ समय के लिए एक करके, उनके बीच की यवनिका को जैसे हटाकर हमें हदय की उस चरम सोपान सीमा तक पहुँचा देता है, जहाँ हम मनोराज्य में विचरण करते हैं. जहाँ त्रानन्द ही त्रानन्द है। त्रौर भारतीय रसशास्त्री के मत में यह त्रानन्द जिसे 'रस' की संज्ञा दी गई है, लौकिक होते हुए भी त्रालौकिक है, वह दिव्य है, तथा 'ब्रह्मास्वादसहोदर' है।

पर 'रस' के साधन, 'भाव' को 'रस' रूप में परिणत करने वाले, ये विभावादि क्या है ? मान लीजिये, हम एक नाटक देख रहे हैं, कालिदास के शकुन्तला नाटक के प्रथम दरय को दिखाया जा रहा है। मच पर दुष्यन्त आता है, वह आश्रम के पादपों को सींचती शकुन्तला को देखता है। शकुन्तला अपूर्व लावण्यवती है, घड़े को उठाकर नवमिल्लिका को पानी पिलाते समय उसके आजों का इस प्रकार का आकुखन प्रसारण होता है कि वह उसके सौन्दर्य को बढ़ा देता है। मँवरे से डर के उसका इधर उधर दौड़ना, कॉपना, आंखें हिलाना और चिल्लाना भी दुष्यन्त को उसकी और और अधिक आकर्षित करता है। और आगे जाकर दुष्यन्त तथा शकुन्तला के इसी आड़ में परस्पर विदा होते समय शकुन्तला का दर्भ से पैर के क्षत होने का बहाना बनाना, या लताओं में आँचल के न उलक्षने पर भी उसे सुलभाने का उपक्रम करना, शकुन्तला के प्रति दुष्यन्त के आकर्षण को परिषुष्ट रूप दे देता है। कण्य ऋषि के आश्रम का एकान्त उपवन तथा मालिनीतीर आदि भी दुष्यन्त के मानस

में शकुन्तला के प्रति 'रित' भाव को व्यक्त कर उसे 'श्वन्नार' के रूप में परिणत करने में कारण होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं दुष्यन्त के मन में 'रस' व्यक्त होता है, श्रतः दुष्यन्त 'श्रङ्गार' रस का श्रास्वादकर्ता है, वह 'रित' भाव का श्राश्रय है। इस भाव को 'रस' रूप में परिणत करने का प्रमुख साधन शकुन्तला है, किन्तु इसके साथ शकुन्तला की चेष्टाएँ तथा उस दृश्य का देश-कालादि भी सहायता करते हैं। ये दोनों विभाव कहलाते हैं। शकुन्तला दुष्यन्त के 'रित' भाव का आलम्बन है तथा देश-कालादि इसके उद्दीपन । जब दुष्यन्त के मन में 'रित' भाव का अनुभव होने लगता है, तो उसके शरीर में कई चिह्न उत्पन्न होते हैं, उसका चेहरा खिल उठता है, कभी उसकी खाँखें बार बार शकुन्तला की ख्रोर ख्रपने ख्राप उठती हैं, वह फिर उन्हें समेटता है, इस प्रकार की दुष्यन्त की चेष्टाएँ 'अनुभाव' कहलाती हैं, क्योंकि ये 'रित' भावानुभूति के बाद पैदा होती हैं या उस 'भाव' का अनुभव सामाजिकों को कराती हैं। तीसरे साधन सम्बारिभाव या व्यभिचारिभाव हैं। हम देखते हैं, शकुन्तला के प्रति 'रित' भाव उत्पन्न होने पर, दुष्यन्त कभी सोचता है कि शकुन्तला ऋषिपुत्री है, श्रतः वह उसके द्वारा परिणययोग्य नहीं, वह निराशा तथा विन्ता का श्रनुभव करता है। कभी उसे त्रापने मन पर विश्वास होता है, तथा शकुन्तला के विश्वामित्र पुत्री वाले वृत्तान्त को सुनकर हर्ष तथा स्त्राशा होती है। इसके पहले ही उसमें उत्सुकता होती है। इस प्रकार ये सभी प्रकार की भावानुभृतियां वे श्रस्थायी भाव हैं, जो थोड़े समय तक रहते हैं, श्रीर फिर लुप्त हो जाते हैं। एक क्षणिक भाव उठता है, लुप्त हो जाता है, दूसरा उठता है, लुप्त होता है, इस प्रकार एक स्थायी भाव में कई छोटे भाव सखरण करते रहते हैं। ये भाव स्थायी भाव के सहकारी कारण हैं। इनकी स्थिति ठीक वैसी ही है, जैसे समुद्र में तर्ङ्गों के उद्य व श्रवसान की। स्थायी भाव समुद्र है, सज्ञारिभाव तरज्ञें। चूंकि ये भाव क्षणिक तथा श्रस्थिर हैं श्रतः ये सञ्चारी या व्यभिचारी कहलाते हैं। गिनती में ये सञ्चारी भाव ३३ है, जिनके नामादि प्रन्थ में देखे जा सकते हैं।

हम देखते हैं 'भाव' ही 'रस' का बीज है, रस का मूल रूप है। रस के अणु का 'न्यूल्कियस' (Mdens) यही 'भाव' है। भाव क्या है, इसे हम बता चुके हैं। भाव को क्षणिक सञ्चारिभावों से खलग करने के लिए स्थायो भाव भी कहा जाता है। साहित्यशास्त्रियों ने खाठ या नौ तरह के भाव माने हैं। धनंजय नाटक में खाठ ही भाव मानते हैं, जैसा कि हम खागे 'धनंजय की मान्यताएं' शीर्षक भूमिका भाग में बतायेंगे। खिमनव व नवीन रसशास्त्रियों को नौ भाव खभीष्ट हैं। ये भाव है:— रित, उत्साह, जुगुप्सा, कोध, हास, विस्मय, भय तथा शोक। इनके खितिरक्त नवाँ भाव है 'शम' । इन्हीं भावों की परिणित क्रमशः खाठ या नौ रसों में होती है:— श्रहार, वीर, वीभत्स, रौद, हास्य, खद्भुत, भयानक, करण तथा नवें भाव 'शम' का

<sup>9.</sup> श्रागे जाकर विश्वनाथ ने 'वत्सल' भाव की तथा नात्सल्य रस की भी की। इसी तरह रूपगोस्वामिन ने 'उज्ज्वलनीलमणि में 'माधुर्य' रस (भक्ति रस)

रसक्षप 'शान्त'। इन आठ रसों में -शान्त की गणना न करने पर चार प्रमुख हैं, चार गौण। ऊपर की सूची के प्रथम चार प्रमुख हैं, द्वितीय क्रमशः प्रथम चार में से एक एक से उद्भूत माने जाते हैं। यथा हास्य की श्रक्षार से, अद्भुत को वीर से, भयानक को वीमत्स से तथा करुण को रौद्र से उद्भूत माना जाता है। इस प्रकार श्रक्षार हास्य, वीर-अद्भुत, वीमत्स-भयानक, रौद्र-करुण इन रस-युग्मों की स्थिति हो जीती है। इनका सम्बन्ध मन की चार स्थितियों से लगाया जाता है। रसास्वाद के समय सामाजिक का मानस या तो विकसित होता है या फैलता है या श्रुब्ध होता है या उसमें विद्येप की किया होती है। इस प्रकार इन चार स्थितियों में से प्रत्येक का अनुभव ऊपर के एक एक रस-युग्म में कमशः पाया जाता है। यथा, श्रुक्तार-हास्य में मानस विकसित होता है, उसमें मन का विकास पाया जाता है। इसी तरह वीर-अद्भुत में मन के विश्तार, वीमत्स-भयानक में क्षीभ तथा रौद्र-करण में विद्येप की स्थिति रहती है। भूमिका-भाग में हम यहाँ प्रत्येक रस के स्वरूपादि का विवेचन कर व्यर्थ की कलेवर वृद्धि करना ठीक नहीं समग्मते। इनके लक्षणादि मूलप्रवृत्य में देखे जा सकते हैं।

#### रसनिष्पत्तिपर विभिन्न मत

हम देख चुके कि भरत मुनि के मतानुसार विभाव, अनुभाव तथा सञ्चारिभाव के 'संयोग' से रस की निष्पत्ति होती है। रसनिष्पत्ति के विषय में भरत के इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लोल्लट, राङ्क्क, भट्ट नायक तथा अभिनवगुप्तपादाचार्य ने अपने अपने रस सम्बन्धी सिद्धान्तों को अतिष्ठापित किया है। धनंजय का रस सम्बन्धी मत कोई नवीन कल्पना नहीं है। धनंजय तथा धनिक के मत का विवेचन हम यहां न कर अगले भूमिका-भाग में करेंगे कि किस तरह उसने लोल्लट, राङ्कक एवं भट्ट नायक के मतों का समन्वय उपस्थित किया है।

(१) लोझट का उत्पत्तिचाद:—लोझट का रस सम्बन्धी मत, साहित्य शास्त्र में, 'उत्पत्तिचाद' के नाम से विख्यात है। लोझट रस को विभावादि के द्वारा उत्पन्न मानते हैं। विभावादि उत्पादक हैं, रस उत्पाद्य। इस प्रकार लोझट विभावादि को रस का ठीक उसी तरह कारण मानते हैं, जैसे घटरूप कार्य के मृद्दण्डचकादि कारण हैं। लोझट की इस मत सरणि पर मीमांसकों का प्रभाव है। लोझट स्वयं मीमांसक है। यही कारण है कि वे यहां कार्य कारणवाद, साधारणढड़ के कार्य कारण वाद की कल्पना कर 'उत्पत्तिवाद' को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, भट्ट लोझट के मत से जो रित भाव, नाथिका 'आलम्बन विभाव' के द्वारा उत्पादित होता है, उपवनादि उद्दीपन विभाव के द्वारा उदीप्त होता है, आलिङ्गनकटाक्षादि अनुभावों के द्वारा अनुभूत होता है, तथा औत्सुक्यादि सखारियों के द्वारा पुष्ट होता है, वही रित भाव रस रूप में

की कल्पना की। श्रङ्गार प्रकाश में भोज ने केवल एक ही रस माना, श्रङ्गार। बाकी सारे रस मोज के मत से श्रङ्गार के ही विदर्त हैं। भवभूति सभी रसों को करण का विवर्त मानते हैं।

उत्पन्न होता है। यह रस नट या सामाजिक के हृदय में पैदा नहीं होता है। राम या दुष्यन्तादि पात्र ही इस रस का अनुभव करते हैं। वैसे नट उनकी नकल करता है, उनकी वेशभूषा में आता है, वैसा व्यवहार करता है, इसीलिए सामाजिक उसे राम या दुष्यन्त समम्म बैठते हैं। यह समम्मना भी आन्ति जनित है। सचे राम या दुष्यन्त को चाँदी मान लें, तो राम या दुष्यन्त बना हुना वह नट वह शुक्ति (सीप) है, जिसमें हमें रजत की आन्ति हो जाती है। सामाजिक को इस आन्ति से ही क्षणिक आनन्द मिल जाता है।

लोललट का यह मत निर्दुष्ट नहीं कहा जा सकता। सामाजिक में रस की स्थिति न मानना इसका सबसे बड़ा दोष है। क्योंकि राम या दुष्यन्त जैसे पात्रों में ही रस मानना तथा सामाजिकों में रस की स्थिति का निषेध करना टीक नहीं जान पड़ता। देखा जाय, तो राम या दुष्यन्त तो खतीत काल में थे, वर्तमान काल में तो उस नाटकादि जाय, तो राम या दुष्यन्त तो खतीत काल में थे, वर्तमान काल में तो उस नाटकादि के रस का खास्वादकर्ता सामाजिक ही है। यित सामाजिक को रसास्वाद न हो, तो वह नाटकादि के प्रति प्रकृत्त ही क्यों होने लगा? यही नहीं, विभावादि तथा रस में परस्पर साधारण ढङ्ग के कार्य कारण वाद की कल्यना करना भी एक दोष है, जिसका खण्डन हमें खमिनवगुप्त के मत में मिल सकता है। लोललट के मत के प्रथम दोष का निर्देश व उसके मत का खण्डन करते हुए शङ्कक ने नये मत को प्रतिष्ठापित किया।

(२) शक्क का अनुमितिवाद:—लोल्लट के उत्पत्तिवाद का सर्व प्रथम खण्डन नैयायिक शक्क ने किया है। शक्क ने अपने मत की प्रतिष्ठापना में भरत के रससूत्र की नई व्याख्या उपस्थित की। उसके मतानुसार विभाव, अनुमाव तथा व्यभिन्यारमाव रस की अनुमिति कराते हैं। जैसे हम पर्वत में धुएँ को देखकर 'पर्वत अभिनान हैं; क्योंकि यह धूमवान हैं' इस परामर्श के द्वारा पर्वत में विह्न स्थिति की अनुमिति कर लेते हैं, वैसे ही नट में रामादि के से अनुभावादि देखकर हम वहां रस की स्थित का अनुमान कर लेते हैं। इस प्रकार विभावादि रस के अनुमापक है, रस की स्थिति का अनुमान कर लेते हैं। इस प्रकार विभावादि रस के अनुमापक सम्बन्ध है। असे वित्र का अनुमाप्य। उनमें उत्पाद-उत्पादक-भाव न होकर अनुमाप्य-अनुमापक-सम्बन्ध है। इसी सम्बन्ध में शक्क ने चित्रतुरगादिन्याय की कल्पना भी की है। जैसे वित्र का घोडा, वास्तविक घोडा न होते हुए भी उसे घोडा मानना ही पढ़ता है, वैसे ही नट स्वयं राम या दुष्यन्त नहीं है, किर भी सामाजिक उसे चित्रतुरग की भाँ ति राम या दुष्यन्त समक्कता है। तदनन्तर सामाजिक नट के द्वारा रत्यादि भाव का प्रकाशन देखता है, और यह अनुमान कर लेता है कि उसके हृदय में रत्यादि भाव रसहप में परिणत हो रहे हैं। सामाजिक इस अनुमिति का अनुभव करते समय, इस अनुभव के रसपूर्ण होने के कारण स्वयं भी रसानुभव करता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शङ्कुक भी वास्तविक रस रामादि पात्रों में ही मानता है; किन्तु वह लोल्लट की भांति सामाजिकों में उसका सर्वथा अभाव नहीं यानता।शङ्कुक का मत इतने पर भी निर्दुष्ट नहीं कहा जा सकता। रस को अनुमितिगम्य मानना ठीक नहीं जान पड़ता। यह अनुभव सिद्ध है कि रस प्रत्यक्ष प्रमाण संवेध्य है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। श्रतः प्रत्यक्ष ज्ञान को न मानकर रसास्वाद में श्रनुमिति की कल्पना करने में कोई साधक प्रमाण नजर नहीं श्राता।

(३) मह नायक का मुक्तिवाद:—भह नायक अपने मत में रसास्वाद के विषय में उत्पत्ति, अनुमिति या अभिज्यिक्त वाले सिद्धान्तों को नहीं मानते। वे रस के विषय में 'भुक्ति' के सिद्धान्त को जन्म देते हैं। उनके मतानुसार विभावादि रस के भोजक हैं, रस भोज्य। भह नायक ने काज्य के सम्बन्ध में 'अभिधा' शक्ति के अतिरिक्त दो अन्य ज्यापारों की कल्पना की है। ये दो नये ज्यापार हैं:—भावकत्व ज्यापार, तथा भोजकत्व ज्यापार। भह नायक ने इन दो नये ज्यापारों की कल्पना कर हमें रस के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समभाने की चेष्टा की है। यह दूसरी वात है कि भट्ट नायक का मत भारतीय रसशास्त्र में मान्य न हो सका हो, किन्तु उसने जिन रस सम्बन्धी गृद्ध वातों का सङ्केत किया है, उनका उपयोग उसके विरोधी अभिवनगुप्त तक ने किया है। रस को अलौकिक रूप देने तथा साधारणी करण के सिद्धान्त को जन्म देने का श्रेय भट्ट नायक को ही जाना चाहिए।

भट्ट नायक के मत से सामाजिक या श्रोता सर्वप्रथम काव्य की अभिधाशक्ति के द्वारा उसके वाच्यार्थ का ज्ञान प्राप्त करता है। तदनन्तर भावकत्व व्यापार के द्वारा वह रामादि पात्रों की भावना के साथ अपनी भावना का तादात्म्य करता है। इसी व्यापार द्वारा रामादि पात्र अपना व्यक्तित्व छोड़ कर साधारणी कृत हो जाते हैं। इस दशा में पहुँचने पर समाजिक की बुद्धि में रजस् तथा तमस् गुणों का प्रभाव नष्ट हो जाता है, वहाँ केवल सत्त्व गुण का उद्देक पाया जाता है। रस दशा में सामाजिक समस्त छौकिक इच्छाओं से स्वतन्त्र हो जाता है। इस दशा में जो रसास्वाद होता है, उसका साधन भोजकत्व व्यापार है। भट्ट नायक के इस सिद्धान्त पर सांख्यदर्शनका प्रभाव परिस्रक्षित होता है।

भट्ट नायक के इस सिद्धान्त में श्रिभिनवगुप्त ने जो दोष निकाला, वह यही है कि भट्ट नायक की भावकत्व व्यापार तथा भोजकत्व व्यापार की कल्पना का कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं।

(४) अभिनवगुप्त का व्यक्तिवादः — भरत के रससूत्र के विषय में अन्तिम मत अभिनवगुप्त का व्यक्षनावादों मत है। रसशास्त्र तथा अलङ्कारशास्त्र में यह मत अपनी दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक आधारभित्ति के कारण अत्यधिक प्रसिद्धि पा सका है। जैसा कि हम देख चुके हैं अभिनवगुप्त व्यक्षनावादी तथा ध्वनिवादी आलङ्कारिक हैं। आनन्दवर्धन के द्वारा प्रतिष्ठापित सिद्धान्तों के अनुसार वे रस को ध्वनि का ही एक प्रमुख भेद-रसध्वनि-मानते हैं। इसी कारण वे रस को व्यंग्य मानते हैं, तथा उसे अभिधा या लक्षणा के द्वारा प्रतीत न मानकर व्यक्षनावृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त मानते हैं। काव्य या नाटकादि में प्रयुक्त विभाव, अनुभाव तथा सद्यारिभाव रस के अभिव्यक्षक हैं, रस अभिव्यक्ष्य। इस प्रकार अभिनव विभावादि तथा रस में परस्पर व्यक्ष्य-व्यक्षक-भाव मानते हैं।

हम देखते हैं कि लौकिक रूप में अपने जीवन में हम कई प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। ये अनुभव हमारे मानस में रत्यादि भावों की स्थिति को जन्म देते हैं। प्रत्येक सहदय के मानस में ये रत्यादि भाव ठीक उसी तरह छिपे पड़े रहते हैं, जैसे नये शराब में छिपी मृत्तिका की सौंधी वास। जब शराब में जल डाला जाता है, तो मृत्तिका की गन्ध अभिन्यक्त हो जाती है, वह कहीं बाहर से नहीं आती, न पानी उस गन्ध को उत्पन्न ही करता है। ठीक इसी तरह जब सहदय कान्य पढ़ता है या नाटकादि का अवलोकन करता है, तो उस कान्यनाटकादि में वर्णित विभावादि उसके मानस के अन्यक्त भाव को न्यक्त कर देते हैं, और वह भाव रसरूप में न्यक्त हो जाता है। इस प्रकार सहदय ही रस का आस्वाद कर सकता है, क्योंकि इसके लिए पूर्व संस्कार अपेक्षित है। यह रस लौकिक भावानुभव से सर्वथा भिन्न होता है, यही कारण है कि इसे अलौकिक विशेषण से विभूषित कर, ब्रह्मास्वादसहोदर वताया जाता है। इस दशा में सहदय आनन्दघन का अनुभव करता है। इस दशा की तुलना योगी की दशा से की जा सकती है। दोनों दशाओं में पूर्ण आनन्द का अनुभव होता है। अभिनवगुप्त की यह कल्पना रस की तुलना शैव वेदान्त की 'विमर्श' दशा से करती जान पड़ती है, जहाँ साधक 'शिवोऽहम्' का अनुभव करता है।

इस दशा में पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि विभावादि अपने वैयक्तिक रूप को छोड़ दें, साथ ही सामाजिक भी निर्वेयक्तिकता घारण कर ले। उस समय दुष्यन्तरशकुन्तला, राम-सीता अपने व्यक्तिकत्व को छोड़कर केवल नायक तथा नायिका के रूप में हमारे सामने आते हैं, साथ हो हम भी केवल रसानुभावकर्ता वन जाते हैं। इस प्रकार विभावादि केवल विषय—मात्र तथा सामाजिक केवल विषय—मात्र रह जाता है। इसे ही साधारणीकरण केवल आलम्बन विभाव या आश्रय का ही नहीं, सभी तत्त्वों का- अनुभावादि का भी, होता है। साधारणीकरण के कारण ही रसानुभृति होती है, क्योंकि उस दशा में वैयक्तिक रागद्वेषादि का लोप हो जाता है। रसानुभृति का आनन्द आलौकिक है। इसका आस्वाद अपाणक के आस्वाद की भाँति है। प्रपाणक में इलायची, कालीमिर्च, मिश्री, केशर, कर्पूर आदि के मिश्रण से एक अभिनव स्वाद की स्विध होती है, जो प्रत्येक वस्तु के अलग अलग स्वाद से सर्वथा भिन्न है। वैसे ही, विभावादि सभी का आस्वाद मिल कर रस की विशेष प्रकार की चर्वणा को जन्म देता है।

जैसा कि हम आगे धनज्ञय एवं 'धनिक की मान्यताएँ' शीर्षक भूमिका भाग में देखेंगे, दशरूपककार रस को व्यक्त्य न मानकर तात्पर्यवृत्तिगम्य मानते हैं, साथ ही विभावादि एवं रस में परस्पर भाव्य-भावक-भाव मानते हैं। उन्हें ध्वनिवादियों का रससम्बन्धी सिद्धान्त मान्य नहीं।

× × ×

रूपक के तीन भेदक तत्त्वों की विवेचना की गई। इनके अतिरिक्त नाटकादि रूपकों में नाटकीय वृत्तियाँ, सङ्गीत, नृत्य, का भी प्रमुख स्थान है। दशरूपककार ने सङ्गीत तथा नृत्य की निवेचना नहीं की है। भरत के नाट्यशास्त्र में इन दोनों का कमशः वाचिक तथा ख्राङ्गिक ख्रभिनय के ख्रन्तर्गत विवेचन किया गया है। दशहरक्षकार ने सात्त्विक ख्रभिनय-रस का ही विवेचन किया है। संस्कृत के कई नाटकों में हम सङ्गीत तथा नृत्य का विनियोग पाते हैं। शकुन्तला में ख्रारम्भ में नटी का सङ्गीत तथा षष्ठ ख्रङ्ग में हंसपिदका का गीत है। मालविकािम मित्र में मालविका का नृत्य है। पर दशहर्पक में ही नहीं, बाद के ख्रलङ्कारशास्त्र के उन मन्धों में भी जो नाट्यशास्त्र के हपकसम्बन्धी विवेचन का प्रयोग करते हैं, सङ्गीत व नृत्य का विवेचन इसलिए नहीं मिलता, कि वे इन्हें सङ्गीत-शास्त्र के विवय समम्बन् लगे थे।

नाटकीय वृत्तियों को एक खोर नायक का व्यापार बताया गया है, दूसरी खोर रसों से भी उसका सम्बन्ध स्थापित किया गया है। वृत्तियाँ चार हैं:—कैशिकी, सात्त्वती, खारभटी तथा भारती। भारती, दशरूपककार के मतानुसार शाब्दिक वृत्ति है, उसका प्रयोग विशेषतः खामुख या प्रस्तावना में पाया जाता है। कैशिकी वृत्ति का प्रयोग श्रङ्कार रस के खनुकूल होता है। इसके चार खड़ होते हैं:—नर्म, नर्मास्फाइ, नर्मस्फोट तथा नर्मगर्भ। इन खड़ों की विवेचना मूल प्रनथ में द्रष्टव्य है। सात्वती वृत्ति वीर, खड़त तथा भयानक के उपयुक्त होती है। इसका प्रयोग करुण तथा श्रङ्कार में भी किया जा सकता है। अरस्भटी वृत्ति का प्रयोग भयानक, वीभत्स, रौद्र रसों में होता है।

इस भाग को समाप्त करने के पूर्व हम दशरूपकों की तालिका के साथ उनके वस्तु आदि भेदकों का सङ्केत कर देते हैं, जो उनके परस्पर भेद को स्पष्ट कर देंगे।

- १ नाटक—पञ्चसन्धियुक्त पौराणिक या ऐतिहासिक वस्तु, ५ से १० तक श्रङ्क, धीरोदात्त नायक, श्रहार या वीररस, कैशिकी या सात्वती दृति।
- २ प्रकरण—पञ्चसन्धियुक्त कल्पित वस्तु, ५ से १० तक श्रङ्क, धीरप्रशान्त नायक, श्रङ्कार रस, केशिकी हत्ति।
- र भाण-अूर्तचरितविषयक कल्पित वस्तु, एक श्रङ्क, कळावित् विट नायक, एक ही पात्र की डिक्त-प्रत्युक्ति का प्रयोग (Mono-acting) वीर तथा श्रङ्कार रस।
- ४ प्रहसन-किल्पत वस्तु, एक श्रङ्क, पाखण्डी, कामुक, धूर्त श्रादि पात्र, हास्य रस।
- ४ डिम—पौराणिक वस्तु, चार श्रङ्क, विमर्श रहित चार सन्धियों में विभक्त वस्तु, धीरोद्धत नायक, हास्य तथा श्रङ्कार से भिन्न ६ रस; सान्वती तथा श्रारमटीवृत्ति।
- ६ डयायोगः—प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, गर्भ तथा विमर्श रहित तीन सन्धियाँ, एक श्रङ्क, धीरोद्धत नायक, हास्य तथा श्रङ्कार से भिन्न ६ रस, सात्वती तथा श्रारमटी वृत्ति,—इस रूपक-भेद में स्त्रीपात्र कम होते हैं, पुरुष पात्र श्रधिक।
- समचकार—देव-दैत्यों से सम्बद्ध प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, विमर्श सिन्ध का
   श्रमाव बाकी चार सिन्ध्यों की स्थिति, ३ श्रङ्क, धौरोदात्त तथा धौरोद्धत प्रकृति
   के १२ नायक; बीर रस, सात्वती तथा श्रारभटी वृत्ति ।

नृत्य तथा त्र्यांगिक अभिनय का विवेचन नंदिकेश्वर के अभिनयदर्पण में विशेषरूप से हुआ है।

८ वीथी-किल्पत वस्तु, एक अङ्क, शृङ्गरप्रिय नायक, शृङ्गार रस, कैशिकी वृत्ति।

९ आङ्क-प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, एक आङ्क, प्राकृत पुरुष नायक, करण रस, सात्त्वती दृत्ति ।

१० ईहामृग-मिश्रित कथावस्तु, चार श्रद्ध, गर्भ व विमर्श से रहित तीन सन्धियाँ, धीरोद्धत नायक, श्रद्धार रस।

### रस-विरोध तथा उसके निराकरण पर

कभी कभी ऐसा देखा जाता है, एक ही कान्य में एक से अधिक रसों का समा-वेश कर दिया जाता है। ऐसी दशा में किन को यह ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये रस परस्पर निरोधी तो नहीं, तथा प्रमुख भान या रस को क्षति तो नहीं पहुंचाते। स्थायी भान या भान की परिभाषा निबद्ध करते समय दशरूपकार बताता है कि वह ठवणाकर के समान है, जो सभी वस्तुएँ आत्मसात् कर लेत। है, उन्हें भी खारी बना लेता है। स्थायी भान बही है, जो सजातीय तथा निजातीय भानों से क्षुण्ण न होता हो।

विषद्भैरविषद्भैर्वा भावैर्घिच्छिद्यते न यः। त्रात्मभावं नयत्यन्यान् स स्थायी लवणाकरः॥

भावों का परस्पर विरोध दो तरह से हो सकता है—या तो वे भाव एक साथ एक काव्य में न रह सकें या एक दूसरे के बाधक बन जायँ, उनमें बाध्यबाधकभाव हो। जहाँ व्यभिचारियों का प्रश्न है उनका स्थायों के साथ कोई विरोध नहीं हो सकता, साथ ही वे एक साथ न रह सकते हों, यह भी बात नहीं है, क्योंकि वे तो स्थायी भाव के ही श्रद्ध बन कर काव्य में श्राते हैं। उनमें परस्पर बाध्यबाधकभाव भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रद्ध होने के कारण व्यभिचारिभाव स्थायी भाव के विरोधी नहीं हो सकते।

जहाँ तक स्थायी भाव या रस के विरोध का प्रश्न है, यदि उनके आलम्बन अलग ख्रें, तो कोई विरोध नहीं होता। उदाहरण के लिए मालतीमाधव में श्रद्धार रस क्षेत्र एक पश्चम अब्हु में बीभत्स का चित्रण है। ऐसी स्थिति में क्या यह विरोधी है, उसके पश्चम अब्हु में बीभत्स का चित्रण है। ऐसी स्थिति में क्या यह विरोधी है? नहीं, मालतीमाधव में एक साथ श्रद्धार तथा बीभत्स का उपनिबन्धन विरोधी इसलिए नहीं पड़ता कि इन दोनों के आलम्बन भिन्न भिन्न हैं। श्रद्धार का आलम्बन मालती है, तो बीभत्स का श्मशान। वहीं रौद्र रस का उपनिबन्धन है, जहां अधोरमालती है, तो बीभत्स का श्मशान। वहीं रौद्र रस का उपनिबन्धन है, जहां आलम्बन चण्ट कापालिक माधव के क्रोध का आलम्बन बनता है। यदि अलग आलम्बन बनाकर, विरोधी रसों का उपनिबन्धन किया जाय, तो विरोध नहीं होता, न वे एक दूसरे के बाधक ही होते हैं।

दो परस्पर विरोधी रसों के विरोध-परिहार का एक हन्न यह भी है कि दोनों के घीच ऐसे रस का समावेश कर दिया जो दोनों का विरोधी न हो।

इसी बीच एक प्रश्न उठना सम्भव है। जहां एक हो रस प्रमुख हो, वहां अन्य विरोधी या अविरोधी रसों को उसका अङ्ग मान कर, विरोधाभाव मानना ठीक है। पर ऐसे भी काव्य हैं, जहां कई रसों का समप्राधान्य देखा जाता है, इन काव्यों में रस-विरोध का परिहार कैसे किया जाय ? वृत्तिकार धनिक इस शङ्का के उठाते समय कई ऐसे काव्य-पद्य-उपस्थित करते हैं, जहाँ एक से अधिक भावों का समप्राधान्य देखा जाता है। वृत्तिकार इस शङ्का का निराकरण करते हुए बताते हैं कि वस्तुतः इन स्थलों में भी प्रधान भाव तथा प्रधान रस एक ही है, दूसरे उपन्यस्त रस या भाव गौण ही होते हैं। इस निम्न दो उदाहरणों को ले सकते हैं:—

- (१) एकतो रुग्रइ पित्रा त्रण्णत्तो समरतूरणिग्धोसो । पेम्मेण रणरसेण त्र भडस्स डोलाइग्रं हित्रज्ञम् ॥
- (२) पकेनादणा प्रविततरुषा चीचते व्योमसंस्थं भानोविम्बं सजललुलितेनापरेणात्मकान्तम्। श्रह्मश्चेदे द्यितविरद्वाराङ्किनी चक्रवाकी द्वौ सङ्कीणी रचयति रसौ नर्तकीच प्रगल्भा॥

यहाँ पहले उदाहरण में हम देखते हैं कि कोई योद्धा समर-यात्रा के लिए तैयार है। युद्ध में जाने के पहले वह प्रिया से विदा ले रहा है। विदा होते समय प्रिया रोकर अपने दुःख की व्यक्षना कराती है। एक और प्रिया का रोना उसके हृदय में प्रेम का सक्षार करता है, दूसरी और युद्ध के तूर्य का शब्द हृदय में वीरता का सक्षार करता है। इस प्रकार योद्धा का दिल जैसे प्रेम और वीरता के हिडोंले पर, सन्देह-दोला में भूल रहा हो। शक्का करने वाला यहां दोनों रसों-श्रक्षार तथा वीर-का समप्राधान्य मानता है। धनिक इस शक्का का निराकरण करते बताते हैं कि यहाँ वीरस की ही प्रधानता है, श्रक्षार रस तो गोण है, तथा उसी का पोषक बन कर आया है। उपर की गाथा का 'भटस्य' (भडस्स) पद भी इसी बात का सक्केत करता है।

दूसरे उदाहरण में, सन्ध्याकाल के समय सूर्यास्त से उत्पन्न किसी चकवाकी की विरह दशा का वर्णन है। सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य का बिम्ब पश्चिम में इबने जा रहा है, रात्रि के आगमन की आशङ्का से भविष्यत् प्रियविरहशङ्किनी चकवी सूर्यविम्ब को एक आँख से गुस्से के साथ देख रही है। उसकी दूसरी आँख प्रिय पर टकी है, और उस आँख में आँसू भर आये हैं। इस तरह चकवी, एक कुशल नर्तकी की तरह एक साथ दो रसों की व्यञ्जना करा रही है। यहां हम देखते हैं कि चकवी एक ओर कोध का अनुभव कर रही है, दूसरी ओर विरहविद्ग्धता का। इस प्रकार इस पद्य में एक साथ रित, शोक तथा कोध की व्यञ्जना हो रही है। शङ्का को उठाने वाले के मत से यहां तीनों भावों का समप्रधान्य है। धनिक इससे सहमत नहीं। यहां रसविरोध का निराकरण करते हुए वे बताते हैं कि इस काव्य में प्रमुखता भविष्यद्विप्रलम्भ की है; अतः यहां अनेकतात्पर्य की समप्रधानता नहीं है।

'एकेनारणा' इत्यादौ तु समस्तमि वाक्यं भविष्यद्विप्रलम्भविषय-मिति न कचिद्नेकतात्पर्यम्।' रस-शास्त्र के अन्य प्रन्थों में कौन-कौन रस किस किस रस का विरोधी है, इसका विशद वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए श्रङ्गार का रौद्र, शान्त तथा करण से विरोध है। दशरूपककार का प्रमुख लद्दय नाट्यशास्त्र के सिद्धान्तों का एक छोटे से पैमाने में समावेश कर देना है। यही कारण है धनझय एवं धनिक अनावश्यक विस्तार में जाना अभीष्ट न समक्त कर परस्पर विरोधी रसों की पूरी तालिका नहीं देते। फिर भी रसविरोध तथा उसके परिहार जितना कहा गया है, वह स्वरूप होते हुए भी महत्त्वपूर्ण है।

धनञ्जय तथा धनिक की मान्यताएँ

साहित्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र तथा रस शास्त्र के सम्बन्ध में कुछ स्थलों पर धन जय तथा धनिक ने दशरूपक में अपने सिद्धान्तों को व्यक्त किया है। धनिक की ये मान्य-ताएँ हम तीन शीर्षकों में बाँट देते हैं:—

- ( १ ) धनिक तथा धनज्जय के द्वारा व्यजना शत्ति का निषेध ।
- (२) रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध में धनिक का मत।
- (३) धनिक तथा धनज्जय के द्वारा नाट्य में शान्त का निषेध।
- (१) धनुष्प तथा व्यक्षनावृत्तिः—धनुष्प तथा धनिक दोनों ही भाष्ट मीमांसकों के द्वारा श्रत्यधिक प्रभावित हैं। वे श्रभिधा, लक्षणा तथा तारपर्य इन तीन ही वृत्तियों को मानते जान पड़ते हैं। ध्वनिवादी को नई कल्पनाः व्यक्षना या तुरीया वृत्ति उन्हें स्वीकृत नहीं। भाष्ट मीमांसक व्यक्षना वृत्तिगम्य प्रतीयमान श्र्य को तारपर्यार्थ से भिन्न नहीं मानते। उनका मत है कि प्रतीयमान श्र्य की प्रतीति तात्पर्य वृत्ति से ही हो सकती है। ध्वनिवादी रस को व्यक्षय मानते हैं, तथा उसकी प्रतीति के लिए ध्यक्षना व्यापार की कल्पना करते हैं। धनिक ने चतुर्थ प्रकाश में इसी मत का खण्डन करते हुए श्रपने इस मत की प्रतिष्ठापना की है कि स्थायी भाव (रस भी) विभावादि के द्वारा प्रतीत वाक्यार्थ ही है; जैसे किसी वाक्य रूप में श्रभिहित या प्रकरणादि से बुद्धिस्थ किया, कारकों से युक्त होकर, वाक्यार्थ बन जाती है।

#### वाच्या प्रकरणादिभ्यों बुद्धिस्था वा यथा किया। वाक्यार्थः कारकैर्मुकः स्थायीभावस्तथेतरैः॥

धनजय की इस कारिका का वाक्यार्थ कुछ नहीं, तात्पर्यार्थ ही है, तथा वृत्तिकार धनिक ने इसे स्पष्टतः तात्पर्यशक्तिंगम्य माना है।

इसी कारिका के उपोझात के रूप में वृक्तिकार धनिक में सर्वप्रथम ध्वनिकार के मत को उपिस्थित किया है, जो काव्य तथा रस में, या विभावादि तथा रस में वाच्यवाचकभाव, या लच्यलक्षक भाव नहीं मानते। वे दलील देते हैं कि रस के वाचक श्रृङ्गारादि शब्दों का प्रयोग काव्य में नहीं होता, यदि ऐसा होने पर रसप्रतीति हो तो वाच्यवाचक सम्बन्ध मान सकते हैं। साथ ही, मान लीजिये श्रृङ्गारादि शब्दों का प्रयोग हो भी, तो रस प्रतीति हो ही यह आवश्यक नहीं। साथ ही, वाच्यवाचकभाव

मानने पर तो काव्य का वाच्य अर्थ जानने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को रसानुभूति होनी चाहिए; पर ऐसा होता नहीं, रस प्रतीति सहृदय ही कर पाता है। लक्षणा शक्ति के द्वारा रसप्रतीति मानने पर यह आपत्ति आती है कि काव्य का मुख्यार्थ ठीक वैठ ही जाता है, अतः वहाँ मुख्यार्थ बाध नहीं मान सकते और मुख्यार्थ बाध के बिना लक्षणा संगत नहीं हो सकती। अतः रस तथा विभावादि में परस्पर कोई अन्य सम्बन्ध मानना होगा। वस्तुतः विभावादि व्यक्षना के द्वारा रस को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार इनमें परस्पर व्यक्तय-व्यक्षक-भाव है। वृत्ति में धनक्षय ने आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक से उदाहरण देते हुए ध्वनिकार व आनन्द के मतों को पूर्वपक्ष के रूप में उपन्यस्त किया है।

ध्वनिकार की व्यक्षना तथा व्यक्षयार्थ का खण्डन करते हुए धनिक ने ऊपर की कारिका की दृत्ति में अपने सिद्धान्त पक्ष की प्रतिष्ठापना की है। उसके मत से स्थायी भाव तथा रस काव्य के वाक्यार्थ या तात्पर्यार्थ है। हम देखते हैं कोई भी वैदिक या लौकिक वाक्य कार्यपरक होता है। ऐसा न हो तो वह उन्मत्त प्रलित हो जायगा। काव्य के शब्दों का कार्य या लद्द्य आनन्दोद्भृति है। इस आनन्दोद्भृति के कारण विभावादि से युक्त स्थायी भाव ही है। वाक्य की अभिधाशक्ति उन-उन विभावादि का प्रतिपादन करती है और उनके द्वारा रस के रूप में पर्यवसित होती है। काव्यशब्दों के पदार्थ विभावादि हैं, तथा वाक्यार्थ स्थायी भाव एवं रस। इस प्रकार उनमें वाच्यवाचक भाव मानना पड़ेगा। यहां अपने अन्य प्रन्थ काव्यनिर्णय से वे कुछ कारिकाएँ उद्धृत करते हुए इस मत को और स्पष्ट करते हैं:—

'कान्य का प्रतीयमान अर्थ तात्पर्यार्थ से भिन्न कोई वस्तु नहीं, अतः उसमें ध्वनि की कल्पना करना ठीक नहीं है।  $\times \times \times \times$  हम यह तो नहीं कह सकते कि तात्पर्य यहीं तक है, आगे नहीं। तात्पर्य कोई तौली हुई चीज तो है नहीं। वस्तुतः तात्पर्य तो वक्ता के कार्य, वक्ता के विवक्षित पदार्थ तक रहेगा।'

तात्पर्यानितरेकाच्च व्यञ्जनीयस्य न ध्वनिः।

× × × ×

पतावत्येव विश्वान्तिस्तात्पर्यस्येति किं कृतम्।

यावत्कार्यप्रसारित्वात् तात्पर्यं न तुलाधृतम्॥

इस प्रकार धनजय तथा धनिक को व्यज्जना वृत्ति या रस का व्यङ्गचल स्वीकृत नहीं। (२) धनअय च धनिक का रससम्बन्धी मतः—हम देख चुके कि धनजय

व धनिक को रस का व्यङ्गचरव मान्य नहीं। वे विभावादि तथा रस में भाव्यभावक-सम्बन्ध मानते हैं। उनके मत से विभावादि या काव्य भावक है, रसादि भाव्य। हम भद्रनायक के मत में देख चुके हैं कि वे रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध में दो व्यापारों की कल्पना करते हैं—भावकत्व तथा भोजकत्व। धनज्ञय तथा धनिक भावकत्व व्यापार के आधार पर रसनिष्पत्ति के सम्बन्ध में भाव्यभावक सम्बन्ध की कल्पना करते हैं। यदि कहीं भरतसूत्र का ऋर्थ धनझय के मतानुसार किया जाय तो 'निष्पत्ति' का ऋर्थ 'भावना' होगा। 'भाव' इसलिए भाव कहलाते हैं कि सामाजिकों को श्रृङ्गारादि रस की भावना कराते हैं:—

भावाभिनयसम्बन्धान् भावयन्ति रसानिमान् । यस्मात्तस्मादमी भावा विश्वेया नाट्ययोक्तभिः॥

सामाजिक नाटकादि में नटों के द्वारा श्रर्जुनादि का श्रिमनय देखकर उन्हें श्रर्जुनादि समम्म कर उनसे उत्साहादि का श्रास्वाद ठीक वैसे ही करता है, जैसे वालक मिट्टी के हाथी घोड़ों से खेळते हुए उनसे रस प्राप्त करता है।

क्रीडतां मृण्मयैर्यद्वद्वलानां द्विरदादिभिः। स्वोत्साहः स्वद्ते तद्वच्छ्रोतृणामर्जुनादिभिः॥

इस प्रकार हम धनज्जय व धनिक के रसिसद्धान्त में तीन वार्ते पाते हैं:-

(१) रस व्यङ्गय न होकर, काव्य का तात्पर्यार्थ है।

(२) रस की भावना होती है, विभावादि में तथा उसमें परस्पर भाव्यभावकभाव है।

(३) नटादि सामाजिक के लिए उसी तरह रामादि बन जाते हैं, जैसे वच्चे के लिए मिट्टी के हाथी-घोड़े सच्चे हाथी-घोड़े बन जाते हैं।

हम एक बार लोह्नट, भट्टनायक तथांशङ्क के मतों को याद कर लें। लोह्नट व्यङ्गधार्थ को 'दीर्घदीर्घतराभिधाव्यापारजन्य' मानता है। धनज्जय के मत में पहला ग्रंश लोह्नट का प्रभाव है। हम देख जुके हैं कि धनज्जय का रस की भावना वाला मत भट्टनायक की देन है। यद्यपि भट्टनायक 'निष्पत्ति' का ग्रंथ 'भुक्ति' करते हैं, 'भावना' नहीं, तथापि 'भावना' भी भट्टनायक के मत में पाई जाती है। धनज्जय के मत का दूसरा ग्रंश भट्टनायक के मत का नवीनीकरण है। तीसरा मत स्पष्ट ही शंकुक से लिया गया है। नट के द्वारा अनुकार्य रामादि का ग्रभिनय देखकर सामाजिक उसे रामादि ही समम्भते हैं। इस विषय में शङ्क के रामादि के रूप में मज्ज पर ग्राये हुए नट की तुलना 'चित्रतुरग' (चित्र के धोड़े) से की है, तथा 'चित्रतुरगादिन्याय' की कल्पना की है। धनज्जय तथा धनिक का मिट्टी के हाथी ग्रादि (मृण्मय द्विरदादि) का उदाहरण शङ्कक के उदाहरण का ही दूसरा प्रकार है। इस प्रकार स्पष्ट है धनज्जय के रससम्बन्धी मत में उनकी कोई नवीन कल्पना न होकर, ऊपर के तीन श्राचारों के मतों का ही संमिश्रण है।

(३) धनञ्जय के द्वारा नाट्य में शान्तरस का निषेध:—

धनज्ञय ने चतुर्थ प्रकाश की ३५ वीं कारिका में शम नामक स्थायी भाव का निषेध करते हुए स्पष्ट कहा है:—

रत्युत्साहजुगुष्साः क्रोधो हासः समयो भयं शोकः। शममपि केवित्पाहः पुष्टिनीटचेषु नैतस्य॥

इस कारिका वृत्ति में धनिक ने शम स्थायी भाव तथा शान्तरस की अस्वीकृति के कारण उपन्यस्त किए हैं। पहले वे शमिवरोधी तीन मतों को सामने रखते हैं:—

- (१) कुछ लोग शान्तरस को मानते ही नहीं, क्योंकि भरतमुनि ने उसके विभावादि का प्रतिपादन तथा लक्षण नहीं किया।
- (२) कुछ लोग 'शान्तरस' का इसलिए अभाव मानते हैं, कि अनादिकाल से आये हुए रागद्वेष का नष्ट होना असम्भव है।
- (३) कुछ छोग शान्त का अन्तर्भाव वीर, वीभत्स आदि रसों में ही कर लेते हैं। धनज्ञय बतलाते हैं कि वे शम भाव या शान्त रस का निषेध केवल नाटकादि रूपकों में ही करते हैं। शम में समस्त व्यापारों की परिसमाप्ति होनी चाहिए, यह व्यापार समाप्ति अभिनीत नहीं हो सकती। अतः अनभिनेय होने के कारण, शान्त की स्थिति नाटक में अस्वीकृत करनी ही पड़ेगी।

इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न और उठता है कि बुद्ध, युधिष्ठिर, जीमूतवाहन आदि में शान्त रस की स्थिति देखी जाती है। कुछ छोग उन्हें धीरप्रशान्त कोटि के नायक मानने की भी भ्रान्ति कर बैठते हैं। जो छोग नागानन्द नाटक में शान्तरस मानते हैं, उन्हें धनिक निम्न उत्तर देते हैं:—

हम देखते हैं कि नागानन्द का नायक जीमूतवाहन एक ख्रोर मलयवति। में प्रेम करता है, दूसरी ख्रोर विद्याधर चक्रवर्तित्व प्राप्त करता है। ये दोनों वार्ते शम भाव के विरुद्ध पड़ती है। वस्तुतः जीमूतवाहन दयावीर है, तथा नागानन्द में वीर रस ही है। इस वीररस का मलयवती-प्रेम, तथा विद्याधर चक्रवर्तित्वलाम से कोई विरोध भी नहीं जान पड़ता। इस सब निर्णय से स्पष्ट है कि नाटक में शान्त रस की स्थिति नहीं मानी जा सकती।

#### भारतीय रङ्गमञ्ज

हरय काव्य या रूपक रङ्गमञ्च पर श्रमिनीत किए जाने की वस्तु है। यही कारण है कि रङ्गमञ्च के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। भरत के नाव्यशास्त्र में श्राज से लगभग दो हजार वर्ष पहले के भारतीय रङ्गमञ्च की एक माँकी देखी जा सकती है। धनज्ञय ने रङ्गमञ्च का संकेत नहीं किया है। हम देख चुके हैं धनज्ञय का लच्च सम्पूर्ण नाव्यशास्त्र के विषयों की विशद विवेचना नहीं था। इस भूमिका-भाग को समाप्त कर देने के पूर्व दो शब्द भारतीय रङ्गमञ्च की बनावट, प्रकार, साजसज्जा के विषय में कह देना श्रनावश्यक न होगा।

भरत ने नाट्यशास्त्र में नाट्यगृहों का विशद वर्णन किया हैं। उनके मत से नाटकादि का अभिनय तीन प्रकार के नाट्यगृहों में होता था। ये उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट श्रेणी के होते हैं। पहला १०८ हाथ लम्बा, दूसरा ६४ हाथ लम्बा, तथा तीसरा ३२ हाथ लम्बा होता है। इनमें दूसरा ठीक समम्का गया है। समस्त नाट्यगृह को दो भागों में बाँट दिया जाता है:—रङ्गमञ्च तथा दर्शकों से बैठने की जगह। दर्शकों के बैठने की जगह में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा गृहों के बैठने की अलग अलग जगह होती थी। प्रत्येक वर्ण के व्यक्तियों के बैठने की जगह पर उसका संकेत करने

वाला स्तम्म होता था। ब्राह्मणों के बैठने की जगह श्वेत स्तम्म होता था, क्षत्रिय, वैश्य तथा श्र्ह्मों के बैठने की जगह क्रमशः रक्त, पीत तथा नील स्तम्म। बैठने के ख्रासन लकड़ी या ईंट के होते थे। सामाजिकों के बैठने की जगह के सामने रक्त या रक्तमञ्च होता था। द्वितीय श्रेणी के नाट्यगृह में यह रक्त आठ हाथ लम्बा और आठ हाथ चौड़ा होता था। इसके आखिर में रक्तशीर्ष होता था। रक्तमञ्च के पीछे पटी या जवनिका होती थी, इसके पीछे नेपथ्य गृह होता था। रक्तको रक्तशीर्ष, रक्तमच्य तथा रक्तगृष्ठ इन तीन भागों में विभाजित किया जाता था। रक्त के दोनों ख्रोर मत्तवारणी होती थी, जहाँ से पात्र प्रवेश करता था।

भरत के नाट्यशास्त्र में तीन तरह के नाट्यशहों का उल्लेख है: — प्रथम नाट्यशह दीर्घ चतुरस्र होता था, जिसे हम 'रेक्ट्रेंग्युलर' कह सकते हैं, इसकी लम्बाई अधिक व चौड़ाई कम होती थी। दूसरे ढङ्ग का नाट्यशह विक्वष्ट चतुरस्र होता था, जिसे हम 'स्क्वायर' कह सकते हैं, जो लम्बाई व चौड़ाई में बरावर होता था। तीसरे ढङ्ग का नाट्यशह तिकौना होता था, इसे ज्यस्त कहा गया है। इनमें प्रत्येक में सामाजिकों के बैठने की जगह का तथा रङ्गमञ्च के विभिन्न भागों का विभाजन उसकी बनावट तथा लम्बाई-चौड़ाई के आधार पर किया जाता था।

हम बता चुके हैं भारतीय रङ्गमब की अभिवृद्धि के साथ ही साथ संस्कृत के नाटकों का विकास हुआ। कालिदास, शृद्धक, हर्ष, भवभृति आदि के नाटक रङ्गमब पर मजे से खेले जा सकते हैं, वे कोरे पाठ्य-नाटक नहीं। धीरे धीरे भारतीय रङ्गमब का हास होता गया, किन्हीं कारणों से इन्हें राजाश्रय या लोकाश्रय न मिल पाया। फलतः नाटकों में सिद्धान्त और प्रक्रिया की दृष्टि से समन्वय न हो पाया। संस्कृत नाटक धीरे धीरे पाठ्य-नाटक से बनते गये और उनका एक मात्र लच्च नाट्यशास्त्र के सिद्धान्तों का उदाहरण के रूप में प्रकाशन हो गया। इन नाटकों में धीरे धीरे श्रव्य काव्यत्व बढ़ता गया। इस प्रकार यवनों के भारत में आने के बाद ही भारतीय रङ्गमब तथा संस्कृत नाट्य-साहित्य दोनों अपनी प्राचीन समृद्धि को खो चुके थे।

occionerso.

# शुद्धिपत्र

| पृष्ठ                | पंक्ति | त्रशुद्ध             | शुद्ध                 |
|----------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| समपेण (पिछुला पृष्ठ) | २७     | महामहित्वं           | महामहिमत्वं           |
| ३०                   | ₹८     | विषमत्वविशेषग्रीन    | विषमत्वेन             |
| ७६                   | २२     | इस तरह मैं           | पर इस तरह मैं         |
| ८२                   | 36     | पर् तः               | पदुर्यंतः             |
| .59                  | 28     | सन्यताग्र॰           | संयताप्र॰             |
| 908                  | ₹0     | रलकपतितै शीर्ण॰      | ०पतितैः शीर्ण०        |
| <b>9</b> २ ६         | २९     | सिखभिः               | सखीभिः                |
| <b>9</b> 88          | 98     | नीता                 | नीतौ                  |
| २२४                  | 96     | मुख्यार्थबाध स्तयोगे | मुख्यार्थबाधे तद्योगे |
| २२४                  | 36     | तयुक्तम्             | तदयुक्तम्             |

#### श्रीधनञ्जयविरचितं

# दशरूपकम्

#### धनिककृतावलोकसहितं चन्द्रकलाहिन्दीव्याख्योपेतं च

#### प्रथमः प्रकाशः।

इह सदाचारं प्रमाणयद्भिरविष्नेन प्रकरणस्य समाप्तयर्थमिष्टयोः प्रकृताभिमतदेवतयो-र्नमस्कारः क्रियते श्लोकद्वयेन—

#### नमस्तस्मै गर्गोद्याय यत्कण्ठः पुष्करायते । मदाभोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे ॥ १ ॥

यस्य कण्टः पुष्करायते = मृदङ्गवदाचरित, मदाभोगेन घनध्वानः = निविद्धविनः, नीलकण्टस्य = शिवस्य, ताण्डवे = उद्धते यते, तस्मै गरीशाय नमः। श्रत्र खण्डरलेषा-क्षिप्यमाणोपमाच्छायालङ्कारः -नीलकण्टस्य = मयूरस्य ताण्डवे यथा मैघध्विनः पुष्करा-यत इति प्रतीतेः।

संस्कृत के अन्थकारों में ऐसी परिपारी तथा शिष्टाचार प्रचिलत है कि अन्थारम्भ के पूर्व वे अपने इष्टदेवता का स्मरण मङ्गळाचरण के रूप में किया करते हैं। इसी शिष्टाचार को प्रमाण मानकर उसका पालन करते हुए अन्थकार धन अय ने यहाँ सर्वप्रथम मङ्गळाचरण की अवतारणा की है। उनका अन्थ बिना किसी विझ के पूरा हो जाय, इसीलिए अपने इष्टदेवता (गणेश तथा विष्णु) को दो क्षोकों से नमस्कार किया गया है।

नीले कण्ठ वाले शिव के ताण्डव नृत्य करने पर मदजल की परिपूर्णता से गम्भीर तथा धीर ध्विन वाला गणेश का कण्ठ मृदक्ष के समान आचरण करता है। उन भगवान् गणेश को नमस्कार हो।

यहाँ 'नीलकण्ठ' शब्द का अर्थ 'मयूर' भी होता है। मयूरपक्ष के अर्थ करने पर 'मदामोगचनध्वानः' इस पद के 'घनध्वानः' इस खण्डको लेकर उसका अर्थ 'मेघध्विन' लिया जा सकता है। इस खण्डक्लेष अलङ्कार के द्वारा शिव तथा गणेश पर मयूर तथा भेष का उपमानोपमेय भाव आक्षिप्त हो जाता है। अतः यहाँ रुलेष के द्वारा उपमा की छाया व्यक्तित हो रही है। भाव यह है कि जैसे मयूर के ताण्डव के समय मेघध्विन मृदङ्ग के समान सुशोभित होती है वैसे ही शिव के उद्धत नृत्य के समय गणेश की गम्भीर कण्ठध्विन भी वैसी अ। जाग्रह पाठ्ये इत्येशत , स्वाम्ये क्रिकेत छ।
अजर्म स्वीतिकान श्रिकेता धर्म रागा द्रिया।
२ अपने स्वीतिकान भारति के अक्षेत्रो स्वीतिका निम्तुः।
२ अपने अपनि स्विता भारति के अक्षेत्रो स्वीतिका स्वामिका स्वीतिकारित्वय दशस्पकम् तमया अपने महत्वे अक्ष

ही प्रतीत होती है। नृत्य के समय मृदक्ष भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि वह उसकी ताल और गति का नियामक है।

#### दशरूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः। नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च॥२॥

एकत्र मत्स्यकूर्मोदिप्रतिमानामुद्देशेन, श्रन्यत्रानुकृतिरूपनाटकादिना यस्य भावकाः= ध्यातारो रसिकाश्च, मायन्ति = हृध्यन्ति, तस्मै विष्णवेऽभिमताय प्रकृताय भरताय च नमः।

जिन भगवान् विष्णु के मत्स्यकूर्मादि दशावतारों के श्रवणादि से भावुक भक्त प्रसन्न होते हैं, उन सर्वं भगवान् विष्णु को नमस्कार हो; तथा जिन महर्षि भरत के द्वारा निर्धृत दश (नाटकादि) रूपक-भेदों के अवलोकन और पर्यालोचन से सहृदय सामाजिक प्रसन्न होते हैं, उन मुनि भरत को भी नमस्कार हो।

श्रोतुः प्रवृत्तिनिमित्तं प्रदर्श्यते— कस्यचिदेव कदाचिद्यया विषयं सरस्वती विदुषः। घटयति कमपि तमन्यो वजति जनो येन वैदग्धीम् ॥ ३॥

तं कंचिद्विषयं प्रकरणादिरूपं कदाचिदेव करयचिदेव कवेः सरस्वती योजयित येन प्रकरणादिना विषयेणान्यो जनो विद्यघो भवति ।

किसी भी प्रन्थ के प्रति पाठक या श्रोता को आकृष्ट करना आवश्यक है। इसीलिए उसको प्रवृत्त करने के लिए बताया जाता है कि प्रकरणादिरूप किसी विषय या प्रन्थ को हर कोई कि सिवागपूर्ण नहीं बना पाता। यह तो देवी सरस्वती की ही कृपा है कि वह किसी-किसी विद्वान के किसी विषय को कभी-कभी इस ढक्क से घटित कर देती है। कि उस विषय के पर्यालीचन से दूसरा मनुष्य ज्ञानी तथा विद्वय्थ हो जाता है।

स्वप्रवृत्तिविषयं दर्शयति—

उद्घुत्योद्घृत्य सारं यमखिलानिर्गमान्नाट्यवेदं विरिञ्जि- विक्षित्र क्रिके यस्य प्रयोगं मुनिरिप भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः। श्वाचाणी लास्यमस्य प्रतिपद्मपरं लन्म कः कर्तुमीष्टे नाट्यानां किन्तु किञ्चित्प्रगुण्यवनया लन्नणं संन्निपामि ॥ ४ ॥ क्रास्था

यं नाट्यवेदं वेदेभ्यः सारमादाय ब्रह्मा कृतवान् , यत्संबद्धमभिनयं भरतश्चकार करणाङ्गहारानकरोत् , हरस्ताण्डवमुद्धतं, लास्यं सुकुमारं वृत्तं पार्वती, कृतवती तस्य सामस्येन लक्षणं कर्तुं कः शक्तः, तदेकदेशस्य तु दशक्षपस्य संनेपः क्रियत इत्यर्थः।

ग्रन्थ के आरम्भ के पूर्व यह भी अपेक्षित है कि अपने विषय का उल्लेख कर दिया जाय। अतः दशरूपककार धनअय अपने ग्रन्थ के विषय तथा उसकी पर्याक्षोचना में आश्रित सरणि का सङ्केत करते हैं।

समस्त वेदों के जिस सार को लेकर भगवान् ब्रह्मा ने नाट्य नामक (पञ्चम) वेद की रचना की; जिस वेद से सम्बद्ध अभिनय प्रयोग को हाथ तथा पाँव के समायोग एवं अङ्गविक्षेप के द्वारा भरत मुनि ने (व्यावहारिक रूप में) पछवित किया; जिसमें भगवान् शिव ने ताण्डव (उद्धत) नृत्य का तथा भगवती पार्वती ने लास्य (कोमल) नृत्य का समावेश किया, उस

. ६. ६. ६. मृत्य नाम , किस , जब फिक्किय अन्न ह मुद्दा मनुरोद्द नमेदन महुन्न हिस्से पुनः । मिस्स मण्डानर पेक नारम जुनम्बर्स ।

Haramenician of the second second

नाट्यवेद के सम्पूर्ण लक्षण को कौन कर सकता है ? यद्यपि देवताओं और महापुरुषों के द्वारा निवद्ध इस नाट्यशास्त्र की सिद्धान्तसरणि का विवेचन अस्मादृश लौकिक प्राणियों के लिए असम्भव है, फिर भी उन नाट्यों के लक्षणों को लेकर कुछ कुछ संक्षेप करता हूँ।

विषयेक्यप्रसक्तं पौनहक्त्यं परिहरति-

## व्याकीर्षे मन्दबुद्धीनां जायते मतिविश्रमः।

तस्यार्थस्तत्पदैस्तेन संचिष्य क्रियते ऽञ्जसा ॥ ४ ॥ व्याद्योणें = विक्षिप्ते विस्तीणें च रसशास्त्रे मन्दबुद्धीनां पुंसां मितिमोहो भवति, तेन तस्य नाट्यवेदस्यार्थस्तत्पदैरेव संक्षिप्य ऋजुबृत्या कियत इति ।

नाड्यवेद का विवेचन तो भगवान बह्या तथा भरत मुनि कर चुके हैं: तो फिर से उसी का वर्णन करना क्या पिष्टपेषण न होगा: इस आशङ्का का उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहता है कि नाट्यशास्त्र ( रसशास्त्र ) बड़ा विस्तृत तथा गइन है, अतः मन्दबुद्धि वालों को बुद्धिभ्रम हो जाता है, वे वास्तविक ज्ञान की प्राप्त नहीं कर पाते। इसिलिये इस प्रन्थ में उसी ( भरतमुनिप्रणीत ) नाट्यवेद के अर्थ को लेकर उन्हीं पदों के द्वारा सीधे ढंग से संक्षिप्त कर दिया है। अतः यह यन्य कोई स्वतन्त्र अभिनव यन्य न होकर उसी का छोटा रूप है। इसलिए इसकी रचना में कोई पिष्टपेषण नहीं।

इदं प्रकरणं दशरूपज्ञानफलम् । दशरूपं किं फलमित्याह-श्रानन्दिनस्यन्दिषु रूपकेषु न्युत्पत्तिमात्रं फलमल्पबुद्धिः। योऽपोतिहासादिवदाह साधुस्तस्मै नमः स्वादुपराङ्मुखाय ॥ ६॥ ६५००० तत्र केचित्-

> 'धर्मार्थकाममोत्तेषु वैचक्षण्यं कलासु च। करोति कीर्ति प्रोति च साधुकाव्यनिषेवणम् ॥' 🗸

्इत्यादिना त्रिवर्गोदिञ्युत्पत्तिं काव्यकलत्वेनेच्छन्ति तिचरासेन स्वसंवेद्यः परमानन्द-रूपो रसास्वादो दशरूपाणां फलं न पुनरितिहासादिवत् त्रिवर्गोदिव्युत्पत्तिमात्रमिति दर्शितम् । नम इति सोल्लुण्ठम् ।\*

हमारे अन्थ का विषय या प्रकरण दशरूपक (रूपक के नाटकादि दस भेद ) है; तथा इस प्रकरण का फल है इन दस रूपकों का ज्ञान। किन्तु दशरूप का फल क्या है, इस प्रश्न के उपस्थित होने पर बताते हैं कि रूपकों के पर्यालोचन का लक्ष्य केवल ब्युत्पत्ति या लौकिक ज्ञान न होकर रसरूप अलोकिक आस्वाद का अनुभव है।

रूपक (अलौकिक) आनन्द से प्रवण रहते हैं। इनका लक्ष्य (फल) सहृदय को अलौकिक आनन्दरूप रस का आस्वाद कराना है। कोई अल्पबुद्धि विद्वान इन रूपकों का फल केवल इतना ही मानता है कि इनसे न्युत्पत्ति होती है, ठीक वैसे ही जैसे इतिहास, पुराण आदि के पठन से लौकिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह के मत वाला विद्वान् रस के आस्वाद से पराङ्मुख है; उसमें सहृदयता या रसिकता का सर्वथा अभाव है। ऐसे विद्वान् की इमारा नमस्कार है।

कुछ लींगों का कहना है कि 'मुल्कान्य के सेवन, करने से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में एवं कलाओं में विदग्धता प्राप्त होती है तथा अध्येता में कीर्ति तथा प्रीति का सन्निवेश होता है। दस मत वाले लोग कान्य का फल या प्रयोजन धर्म आदि त्रिवर्ग का ज्ञान ही मानते हैं।
किल्ला धारिकोन्द्रे चिन्त्यारे | किल्ला धारिकोदिक का द्यानिक यो न स्कानाह
अरतन्त्रको विकट्येत | किल्ला भू भरा - देवतार्ग सृष्णिरणं च राजामच सुरुष्टियाम् । कुतानुसरणं लीके नाट्यामित्यापित्यो ॥ लोकस्य चरितं यम् नानासस्यान्यास्य । १ तदार्गित्योषितं नेष्ट्रपास्य देशस्यक्य

> इस मत का खण्डन करते हुए धनक्षय यह व्यक्षित करना चाहते हैं कि दशरूपकों के अनुशोलन का फल स्वसंवेच परमानन्दरूप रसास्वाद है, इतिहासादि के अध्ययन की तरह नहीं जो कोरे त्रिवर्गादि ज्ञान का ही कारण है। यहाँ इस मत के प्रवर्तक (आचार्य भामह) को जो नमस्कार किया है वह उनका मजाक उड़ाने के लिए है।

'नाट्यानां लक्षणं संक्षिपामि' इत्युक्तम् , कि पुनस्तन्नाट्यमित्याह— श्रवस्थानुकृतिर्नाट्यं—

काव्योपनिबद्धधीरोदात्तायवस्थानुकारश्चतुर्विघाभिनयेन तादात्म्यापतिर्नाठ्यम्।

'नाट्यों का संक्षिप्त लक्षण देता हूँ' ऐसा कहने पर, नाट्य क्या है यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है, अतः उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 'अवस्था के अनुकरण को ही नाट्य कहते हैं'। जहाँ काव्य में निवद या वणित धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित, धीरप्रशान्त प्रकृति के नायकों (तथा तत्तत्प्रकृतिगत नायिकाओं तथा अन्य पात्रों) का आक्षिक, वाच्चिक, आहार्य तथा सात्त्विक इन चार ढंग के अभिनयों के द्वारा अवस्थानुकरण किया जाता है, वह नाट्य है। अवस्थानुकरण से यह तात्पर्य है कि चाल-ढाल, वेश-भूषा, आलाप-प्रलाप आदि के द्वारा पात्रों की प्रत्येक अवस्था का अनुकरण इस ढंग से किया जाय कि नटों में पात्रों की 'तादात्म्यापत्ति' हो जाय। जैसे नट दुष्यन्त की प्रत्येक प्रवृत्ति की ऐसी अनुकृति करे कि सामाजिक उसे दुष्यन्त हो समझें। नाट्य के समय दुष्यन्त और नट का भेद न रहे उनमें परस्पर अभित्यक्त अभेदप्रतिपत्ति हो जाय। अभेद न रहे उनमें परस्पर अभेदप्रतिपत्ति हो जाय। विश्व के समय दुष्यन्त और नट का भेद न रहे उनमें परस्पर अभेदप्रतिपत्ति हो जाय। विश्व के समय दुष्यन्त और नट का भेद न रहे उनमें परस्पर अभेदप्रतिपत्ति हो जाय। विश्व के समय दुष्यन्त और नट का भेद न रहे उनमें परस्पर का अनेद न रहे वा अनेद न रहे वा अनेद न रहे उनमें परस्पर का अनेद न रहे वा अनेद न रहे वा

तदेव नाव्यं दृश्यमानतया रूपमित्युच्यते नीलादिरूपवत् । प्राप्ति ।

नटे रामाद्यवस्थारोपेण वर्तमानत्वाद्रूपकं मुखचन्द्राद्विवत् इत्येकस्मिक्षर्थे प्रवर्तमानस्य शब्दत्रयस्य 'इन्द्र प्ररन्दरः शकः' इतिवत्प्रवृत्तिनिमित्तमेदो दर्शितः ।

वही नाट्य रूप रूपक भी कहलाता है; क्योंकि उसमें आरोप पाया जाता है। जैसे रूपक अल्ङ्कार में इम देखते हैं कि मुख पर चन्द्रमा का आरोप कर दिया जाता है—मुखचन्द्रः (मुखरूपी चन्द्रमा); वैसे ही नाट्य में नट पर रामादि पात्रों की अवस्था का आरोप किया जाता है, अतः इसे रूपक भी कहते हैं। जिस तरह इन्द्र, पुरन्दर, शक तीनों नामों से पुकारते हैं, वैसे ही एक ही अर्थ में नाट्य, रूप तथा रूपक तीनों शब्दों का प्रयोग होता है, इसे बताया गया है।

रसानाश्चित्य वर्तमानं दशप्रकारकम्, एवेत्यवधारणं शुद्धाभिप्रायेण् । नाटिकायाः क्रिके संकीर्णत्वेन वद्यमाणत्वात् । क्रिके प्रकृतिका क्रिके वस्ति पर आश्चित यह नाट्य केवल दस

ही तरह का होता है, इस अवधारण के लिए 'ही' (एव ) का प्रयोग किया गया है। नाटिका

मिक्की निर्म कर के मेट में नहीं । उनका वर्णन संवीर्ण हपकी में आगे किया जायगा.

इसोलिए रूपक केवल दस तरह के माने हैं।
तानेव दशमेदानुद्दिशति—
नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः।
व्यायोगसमवकारौ वीध्यङ्गेहासृगा इति ॥ ८॥

उन दस भेदों का उल्लेख करते हैं:—'नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, ज्यायोग, समवकार, वीथि, अङ्क, ईहासूग'। = 3 स्कृष्टिक स्थायोग,

नन्—

'डोम्बी श्रीगदितं भाणो भाणीप्रस्थानरासकाः । कार्व्यं च सप्त नृत्यस्य भेदाः स्युस्तेऽपि भाणवत् ॥' हेन्त्र'ऽ कर कर केन्द्र प्रस्टिन्ये

इति रूपकान्तराणामपि भावादवधारणानुपपत्तिरित्याशङ्कथाह— श्रन्यद्भावाश्रयं नृत्यम्—

रसाश्रयनाट्याङ्गावाश्रयं नृत्यमन्यदेव तत्र भावाश्रयमिति विषयमेदान्नृत्यमिति नृतेर्गात्रविन्तेपार्थत्वेनाङ्गिकवाहुल्यात्तत्कारिषु च नर्तकव्यपदेशाङ्गोकेऽपि च 'श्रत्र प्रेक्षणी-यक्तम्' इति व्यवहारान्नाटकादेरन्यन्नृत्यं तङ्गेद्दत्वाच्छ्रीगदितादेरवधारणोपपत्तिः । नाटकादि च रसविषयम्, रसस्य च पद्मर्थीभृतविभावादिकसंसर्गात्मकवाक्यार्थहेतुकत्वाद्वान्यार्थीभनयात्मकत्वं रसाश्रयमित्यनेन दिशतम् । नाट्यमिति च 'नट श्रवस्पन्दने' इति नटेः किश्चिचलार्थार्थतात्सात्त्विकवाहुल्यम्, श्रत एव तत्कारिषु नटव्यगदेशः । यथा च गात्रविन्तेपार्थत्वे समानेऽप्यनुकारात्मकत्वेन नृत्तादन्यन्नृत्यं तथा वाक्यार्थभिनयात्मकमन्यदेव नृत्यमिति ।

इस विषय में यह आशक्का हो सकती है कि कोई कोई प्रन्थकार का मत भिन्न है, जैसे 'नृत्य के डोम्बी, श्रीगदित, भाण, भाणी, प्रस्थान, रासक तथा काव्य ये सात भेद होते हैं, वे भाण की तरह हो होते हैं'। इस तरह तो दूसरे रूपक भी सिद्ध होते हैं, फिर 'रूपक दस ही हैं' इस प्रकार अवधारण करना ठीक नहीं जान पड़ता; इसका उत्तर देते हुए प्रन्थकार कहते हैं कि '( नृत्य नाट्य से भिन्न हैं ) भावाश्रय नृत्य विळकुळ अलग चीज है'। नाट्य या रूपक रसों पर आश्रित है, जब कि नृत्य भाव पर आश्रित है, अतः वे दोनों भिन्न-भिन्न हैं। नाट्य रसाश्रित है, नृत्य भावाश्रित; इसलिये उनमें विषयभेद है; तथा 'नृत्य' शब्द की व्युत्पत्ति 'नृत्य' धातु से हुई है जिसका अर्थ है 'गात्रविक्षेप'; जिसका तात्पर्य आर्क्षिक अभिनय की बहुळता है, (जब कि नाट्य में चारों तरह के अभिनय पाये जाते हैं ); साथ ही नृत्यकला-विशारद नर्तक किइलाते हैं (नट नहीं); साथ ही नृत्य केवल देखने भर की चीज है, वहाँ श्रवणीय कुछ नहीं होता; कथनीपकथन का वहाँ अभाव रहता है; लौकिक व्यवहार में 'यहाँ श्रवणीय कुछ नहीं होता; कथनीपकथन का वहाँ अभाव रहता है; लौकिक व्यवहार में 'यहाँ श्रवणीय कुछ नहीं होता; कथनीपकथन का वहाँ अभाव रहता है; लौकिक व्यवहार में 'यहाँ श्रवणीय क्रिक व्यवहार में 'यहाँ स्वर्ण क्रिक क्रिक व्यवहार में 'यहाँ स्वर्ण क्रिक क्रिक व्यवहार में 'यहाँ स्वर्ण क्रिक क्रवर्ण क्रिक व्यवहार में 'यहाँ स्वर्ण क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रवर्ण क्रिक व्यवहार में 'यहाँ स्वर्ण क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक व्यवहार में 'यहाँ स्वर्ण क्रिक क्रवर्ण क्रिक क्रि

१. नाट्य में पात्रों का सर्वाङ्गीण चित्रण करते हुए रस की परिपुष्टता की जातो है, जो भाव की चरम परिपोषसीमा है, जब कि नृत्य में केवल भावों की अभिव्यञ्जना ही रहती है। नाट्य में कथनोपकथन आवश्यक होता है, जब कि नृत्य में केवल गात्रविक्षेपादि से ही भावव्यञ्जना होती है। नाट्य या रूपक का उदाइरण शाकुन्तल नाटक है, नृत्य का उदय शंकर के भाव-नृत्य।

ं तालो पान इति श्रोकता न्हलाया रत्यायां त्यावितः । कलस्य उभाएं वे वितेषं कालमेत्रुतितः । । कन्नसुरहतु विशेषकाया नापषुरोऽपि च । सनुष्यत्येऽय दिनलस्माले महारतः अवते ॥ २ वर्षाः ॥ । तरः कलाकालक्षेत्रं तय इत्योगसंतितः। त्रयो लमालु विशेषा दुरुष्य प्रतिकारम् ताः नामः ।

दशरूपकम्

प्रक्षणीयक ( दृश्य ) हैं ' ऐसा प्रयोग नृत्य के लिए पाया जाता है; इसलिए नाटकादि रूपकों से नृत्य सर्वथा भिन्न वस्तु है अतः 'दस ही रूपक हैं 'यह अवधारण श्रीगदितादि के विषय में संगत बैठ जाता है। नाटकादि रूपक कोरे भाव पर आश्रित न होकर, रसपरक होते हैं। रस समस्त काव्य के उस वाक्यार्थ से निष्पन्न होता है, जो काव्य में प्रयुक्त पदों के अर्थरूप विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संसर्ग से युक्त होता है, इसलिए वाक्यार्थरूप अभिनय का पाया जाना (अर्थात वाचिक अभिनय की सत्ता) ही रसाश्रय है इस बात का संकेत किया गया है। 'नाट्य' शब्द की व्युत्पत्ति 'नट अवस्पन्दने' धातु से हुई है, जहाँ नट धातु का अर्थ अवस्पन्दन, या कुछ र चन्नलता है, अतः नाट्य में सात्त्वक अभिनय की बहुलता होती है, इसीलिए नाट्यविशारद नट कहलाते हैं। जैसे गात्रविश्वेप के समान रूप से दोनों में पाये जाने पर भी नृत्य नृत्त से सर्वथा भिन्न इसलिए है कि प्रथम में अनुकरण पाया जाता है, दूसरे में नहीं, वैसे ही वाक्यार्थरूप ( वाचिक ) अभिनय वाले नाट्य से पदार्थरूप अभिनय वाला नत्य भी अलग चीज है।

प्रसङ्गान्नृतं व्युत्पादयति—

—नृत्तं तासलयाश्रयम्।

ताल्श्वश्वरपुटादिः, लयो दुतादिः, तन्मात्रापेक्षोऽङ्गविच्चेपोऽभिनयर्द्धन्यो नृत्यमिति । कपर के विवेचन में प्रसङ्गवश 'नृत्त' का उल्लेख हो गया है, अतः उसकी न्युत्पत्ति की जाती है। नृत्त ताल तथा लय पर आश्रित होता है। नृत्त में केवल अङ्गविक्षेप पाया जाता है, अभिनय का वहाँ अभाव रहता है। यह नृत्त ताल के आधार पर मात्रा का अनुसरण करता है, तथा लय के आधार पर गति (द्रुत, मन्द या मध्य) का आश्रय लेता है। इसमें किसी भी प्रकार के अभिनय की सत्ता नहीं होती, कोरा गात्रविक्षेप रहता है, जो ताल तथा लय के द्वारा नियमित होता है।

श्रनन्तरोक्तं द्वितीयं व्याचष्टे-

श्राद्यं पदार्थाभिनयो मार्गो देशी तथा परम् ॥ ६॥

नृत्यं पदार्थाभिनयात्मकं मार्ग इति प्रसिद्धम्, नृत्तं च देशीति । द्विविधस्यापि

द्वैविध्यं दर्शयति-

इन्हीं नृत्य तथा नृत्त की पुनः व्याख्या करते हुए बताते हैं कि 'पहला पदार्थाभिनयरूप नृत्य मार्ग भी कहलाता है। तथा दूसरा (नृत्त ) देशी भी कहलाता है। शास्त्रीयपदित से समन्वित पदार्थाभिनयरूप गात्रविक्षेप नृत्य कहलाता है। यह शास्त्रीय होने के कारण मार्ग भी कहलाता है। नृत्त में कोरा गात्रविक्षेप है, जो ताल्लयसमन्वित है, पर शास्त्रीय नहीं, अतः उसे 'देशी' के नाम से भी पुकारते हैं।

#### मधुरोद्धतमेदेन तद्द्वयं द्विचिधं पुनः। लास्यताण्डवरूपेण नाटकाद्युपकारकम्॥ १०॥

१. ताल सङ्गीत में स्वर की मात्रा का तथा नृत्त में पदिवक्षेप की मात्रा का नियामक होता
'है। जैसे सङ्गीत में १६ मात्रा के पद में पहली, पाँचवीं और तेरहवीं पर ताल दिया जाता है, निवीं खाली छोड़ दी जाती है, इसी तरह नृत्त की भी ताल दी जाती है। लय नृत्त की गित को तीन, मन्द या मध्यम करने की खचना देती है।

२. मार्ग या नृत्य का उदाहरण दक्षिण में प्रचित 'भरतनाट्यम्' या कथक नृत्य या उद्यशंकर के भावनृत्य हैं। देशी या नृत्त के उदाहरण हैं लोकनृत्त जैसे भीलों का गरवा।

सुकुमारं द्वयमपि लास्यम्, उद्धतं द्वितयमपि ताण्डवमिति । प्रसन्नोक्तस्योपयोगं दर्शयति — तच गाटकागुपकारकमिति, नृत्यस्य कचिदवान्तरपदार्थाभिनयेन नृत्तस्य च

शोभाहेतत्वेन नाटकादावपयोग इति।

ये दोनों ही फिर से दो ढग के होते हैं:- 'मधुर तथा उद्धत; मधुर लास्य कहलाता है, और उद्धत ताण्डव । ये दोनों तरह के नृत्य तथा नृत्त नाटकादि रूपकों के उपस्कारक होते हैं। ये दोनों प्रसङ्गोक्त नृत्य और नृत्त विषय के उपयोगी हैं इसलिए 'नाटकाद्यपकारकं' पद का प्रयोग किया है। नाटकादि में पदार्थाभिनय के रूप में भावाश्रय नृत्य का तथा शोभाजनक होने के कारण नृत्त का प्रयोग पाया जाता है।

शास्त्रीय नृत्य में कोमल भावों तथा उद्धत भावों की व्यजना में भिन्न २ सरणि का आश्रय िलया जाता है। इसीलिए इसे दो तरह का माना है सुकुमार लास्य और उद्धत ताण्डव। इसी तरह देशी नृत्त का भी हाल है। लोकनृतों में प्रयुक्त भैरोजी, माताजी के नृत जिन्हें हम गाँवों में देखते हैं, उद्धत होते हैं ! जब कि सावन या होली के अवसर पर प्रचलित कामिनियों

के लोकनृत्य मधुरता तथा सुकुमारता लिये होते हैं।

अनुकारात्मकत्वेन रूपाणामभेदात्किकृतो भेद इत्याशङ्क्याह— वस्तु नेता रसस्तेषां मेद्कः-

वस्तुभेदान्नायकभेदाद्रसभेदाद्रपाणामन्योन्यं भेद इति।

सभी रूपकों में अनुकरण पाया जाता है अतः उनमें कोई मेद नहीं दिखाई देता, फिर यह भेद क्यों किया जाता है, इस भेद के कारण क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं:-इन रूपकों को एक दूसरे से भिन्न करने वाले तीन तस्व हैं:-वस्तु, नेता तथा रस । वस्तुभेद नायकभेद तथा रसभेद की दृष्टि से ही इनमें परस्पर भेद है।

क विकास के अपने के प्राप्त कर के निर्मा - वस्त च द्विथा।

वस्तुभेद की बताते हुए कहते हैं कि - वस्तु दो तरह की होती है।

कथमित्याह—

तत्राधिकारिकं मुख्यमङ्गं प्रासङ्गिकं विदुः॥ ११॥

प्रधानभूतमाधिकारिकं यथा रामायर्थे रामसीतावृत्तान्तः, तदङ्गभूतं प्रासङ्गिकं यथा

तत्रव विभीषणसुप्रीवादिवृत्तान्त इति ।

इसमें मुख्य वस्तु आधिकारिक (कथावस्तु) कहलाती है तथा अङ्गरूप वस्तु प्रास-क्निक (कथावस्तु ) कहलाती है। नाटकादि रूपकों में प्रधानभूत कथा को आधिकारिक कहते हैं, जैसे रामायण कात्र्य में राम तथा सीता का वृत्तान्त । इसी आधिकारिक कथा के अङ्गरूप में जिन उपकथाओं का समावेश होता है, वे प्रासिक्षक कहरूाती हैं, जैसे रामायणकथा में ही विभीषण का वृत्तान्त, सुग्रीव का वृत्तान्त या ऐसी ही दूसरी कथाएँ।

निक्क्त्याऽऽधिकारिकं लक्षयति-

श्रधिकारः फलस्वास्यमधिकारी च तत्र्रभुः। तन्निर्वृत्तमभिव्यापि वृत्तं स्यादाधिकारिकम् ॥ १२ ॥

फलेन स्वस्वामिसंबन्घोऽधिकारःफलस्वामी चाधिकारी तेनाधिकारेणाधिकारिणा वा निर्द्धत्तम् = फलपर्यन्ततां नीयमानिमितिवृत्तमाधिकारिकम् । आधिकारिक शब्द की ब्युत्पत्ति करते हुए उसका ब्रक्षण करते हैं। 'फल पर स्वामित्व प्राप्त करना अधिकार कहलाता है, तथा उस फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है। उस फल या फलभोक्ता के द्वारा फल प्राप्ति तक निर्वाहित वृत्त या कथा आधिकारिक वस्तु कहलाती है।' उदाहरण के लिए राक्षसवध, सीताप्राप्ति तथा रामराज्य की स्थापना रामायण कथा का फल है, इसके स्वामी या भोक्ता राम हैं, अतः आरम्भ से रावणवध, सीताप्राप्ति तथा राज्याभिषेक तक की कथा आधिकारिक कथावस्तु है।

प्रासिक्तकं व्याचष्टे-

प्रासङ्गिकं परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसङ्गतः।

यस्येतिष्टत्तस्य पर्शयोजनस्य, सतस्तत्प्रसङ्घातस्वश्रयोजनसिद्धिस्तरश्रासङ्गिकमितिवृत्तं र् प्रसङ्गिनिर्दृत्तेः।

अब प्रसङ्गोपात्त प्रासिक्षक वस्तु की व्याख्या करते हैं। जो कथा या वृत्त दूसरे (आधिकारिक के) प्रयोजन के लिए होती है, किन्तु प्रसङ्ग से जिसका स्वयं का फल भी सिद्ध हो जाता है; वह प्रासिक्षक वृत्त है। प्रासिक्षक इतिवृत्त का प्रमुख ध्येय आधिकारिक वृत्त की फलनिर्वहणता में सहायता प्रतिपादित करना है, किन्तु प्रसङ्गतः उसका स्वयं का भी फल होता है, जैसे सुग्रीवकथा का प्रयोजन बालिवध तथा राज्यलाभ, तथा विभीषणवृत्त का प्रयोजन लङ्काराज्यप्राप्ति।

प्रासङ्गिकमपि पताकाप्रकरीमेदाद्द्विविधमित्याह— सानुबन्धं पताकाख्यं प्रकरी च प्रदेशभाक् ॥ १३ ॥

दूरं यद्नुवर्तते प्रासिङ्गकं सा पताका सुप्रीवादिश्वतान्तवत - पताकेवासाधारणनायक-

चिह्नवत्तदुपकारित्वात्, यदल्पं सा प्रकरी श्रमणादिवृत्तान्तवत्।

यह प्रासिक्षक इतिष्ट्रत भी पताका तथा प्रकरी दो तरह का होता है। 'जो प्रासिक्षक कथा अनुबन्धसिहत होती है, तथा रूपक में दूर तक चलती रहती है, वह प्रताका कहलाती है। तथा जो कथा केवल एक ही प्रदेश तक सीमित रहती है, वह प्रकरी कहलाती है। रामायण की कथा में सुप्रीव व विभीषण का चत्तान्त पताका है, वह दूर तक चलती है, वह मुख्य नायक के पताका चिह्न की तरह आधिकारिक कथा तथा मुख्य नायक की पोषक होती है। (पताका का नायक भिन्न होता है तथा वह पताकानायक कहलाता है।) रामायण में छोटे-छोटे चृत्त प्रकरी है जैसे श्रमणा शवरी आदि की कथाएँ।

पताकाप्रसङ्गेन पताकास्थानकं व्युत्पाद्यति-

प्रस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुनो अन्योक्तिस् वक्तम् । पताकास्थानकं तुल्यसंविधानविशेषणम् ॥ १४ ॥

प्राकरणिकस्य भाविनोऽर्थस्य स्चकं रूपं पताकावद्भवतीति पताकास्थानकं तच तुल्येतिवृत्ततया तुल्यविशेषणतया च द्विप्रकारम्-श्रन्योक्तिसमासोक्तिमेदात् । यथा रत्नावस्थाम्—

'यातोऽस्मि पद्मनयने समयो ममैष सुप्ता मयैव भवति प्रतिबोधनीया। प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः सूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥' पताका के साथ ही यहाँ पताकास्थानक की न्युत्पत्ति करते हुए बताते हैं कि 'जहाँ प्रस्तुत भावी चस्तु की समान वृत्त या समान विशेषण के द्वारा अन्योक्तिमय सूचना हो, उसे पताकास्थानक कहते हैं। 'किव कभी-कभी रूपक में एक स्थान पर भविष्य में घटित होने वाली घटना का सक्केत कर देता है। यह स्व्वना पताका या ध्वजा की भाँति भावी कृत की सचना देती है, इसलिये पताकास्थानक कहलाती है। यह संकेत या तो घटनाओं की समानता के आधार पर होता है या फिर उनमें समान विशेषणों के पाये जाने के कारण होता है। एक में (प्रथम भेद में) अन्योक्ति या अप्रस्तुतप्रशंसा का आश्रय लिया जाता है, दितीय में समासोक्ति का। रज्जावली नाटिका के निम्न पद्य में समान इतिवृत्तरूप अन्योक्ति प्रणाली वाला पताकास्थानक पाया जाता है।

'हे पद्म के नेत्र वाली (पद्म जैसे नेत्रवाली), मेरे जाने का समय आ गया है, यह मैं जा रहा हूँ। प्रातःकाल तुम्हें सोने से मैं ही जगाऊँगा।' अस्ताचल के मस्तक पर आखिरी किरणें रखे हुए यह सूर्य इस प्रकार पद्मिनी को (अपने लौट आने का) विश्वास दिला रहा है।

यहाँ पर सूर्य-पश्चिनी वर्णन के द्वारा भावी उदयन-रत्नावलीरूप वृत्तान्त की अन्योक्तिमय व्यक्षना, पताकास्थानक ही है। इसी नाटिका के निम्न पद्य में समान विशेषण वाला पताकास्थानक भी पाया जाता है।

यथा च तुल्यविशेषणतया—

'उद्दामोत्कित्तिकां विपाण्डररुचं प्रारब्धजृम्भां क्षणा-दायासं श्वसनोद्गमैरविरलैरातन्वतीमात्मनः । श्रयोद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं पश्यन्कोपविपाटलयुति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम् ॥'

रे. प्रश्न होता है यहाँ सूर्यवर्णन भी जब प्रसङ्ग में प्रस्तुत है, तो फिर अप्रस्तुतप्रशंसा कैसे होगी । सुदर्शनाचार्य टीका में यहाँ स्पष्टतः कमलिनीसूर्यवृत्तान्त से नायकनायिकावृत्तान्त की प्रतीति में अन्योक्ति या अप्रस्तुप्रशंसा अलङ्कार मानते हैं। यही वृत्तिकार धनिक भी कहते हैं। हमारे मतानुसार यह अन्योक्ति स्चकमात्र है जिसका व्यंग्य उपमा मानकर उपमानोपमेय भाव माना जा सकता है। सन्ध्याकाल के प्रसङ्ग में कहे गये इस पद्य में प्राकरणिक तो सर्यक्रमिलनी वृत्तान्त स्पष्ट है। उसे अप्राकरणिक मानने पर अप्रस्ततप्रशंसा हो सकती है। यदि नायक-नायिका वृत्तान्त की अप्रस्तुत मान लेंगे, तो सारो गडवडी हो जायगी। यहाँ भी समासोक्ति बनेगी, क्योंकि समासोक्ति में समान कार्य भी होता है। हमे इस मत से सहमत नहीं है। नाटिका में यह राजा की उक्ति शाम के समय कही गई है. अतः प्राकरणिक तथा प्रस्तुतार्थं उसे ही मानना होगा । हाँ, भावी प्रस्तुत नायका-नायिकावृत्तान्त को आर्थी व्यञ्जना से मानकर वस्तु से उपमा अलङ्काररूप व्यंग्य मान लेंगे। यही गडवड आगे के उदाहरण में भी पड़ेगी। यद्यपि वहां समासोक्ति ठीक बैठ जाती है। पर अप्रस्तुत नायक-नायिका रूप अर्थ 'सामान्य' रूप में लैंगे या 'सागरिका-उदयन रूप विशेष' अर्थ में। यदि प्रथम विकल्प माना जाय, तो पताकास्थानक मानने में कुछ कारण मानना होगा। यदि द्वितीय विकल्प, तो वह तो नाटिका का प्रस्तुत प्रतिपाच अवस्य है। इमारे समझ में दोनों में केवल यही भेद है, एक तुल्येतिवृत्तरूप है, दूसरा तुरुयविशेषण रूप । अप्रस्तुतप्रशंसा या समासोक्ति मानने की सारी गड्बड़ का कारण धनिक की वृत्ति की पंक्ति है। वस्तुतः यहां दोनों में व्यंग्यार्थ प्रतीति है। विश्वनाथ इसीलिए इस प्रकरण में अन्योक्तिसमासोक्ति का प्रयोग नहीं करते (देखिये साहित्यदर्पण षष्ठ का. ४४-४९). न भरत ही (देखिये ना. शा. २१; ३१-३५)। वे दोनों दूसरे अर्थ को 'तल्लिङ्गार्थ' मानते हैं, अर्थात वह उसी चिह्न वाला है।

में चटकती किल्यों वाली, पीले रंग वाली, खिलती हुई इस उपवनलता की देख रहा हूँ जो वायु के निरन्तर वेग के कारण अपनी विशालता की व्यक्त कर रही है तथा मदन नामक पौधों से आवृत्त है। इसे देखते हुए हुए ऐसा प्रतीत होता है कि में कामवासना से उत्कण्ठित, पीली पड़ी हुई, जँमाई लेती हुई, सकाम दूसरी स्त्री की देख रहा हूँ जो निरन्तर निःश्वास ले लेकर अपनी कामपीड़ा को व्यक्त कर रही हो। अतः में ऐसी कल्पना करता हूँ कि इस लता को देखकर में अन्य स्त्री को देखने के समान देवी वासवदत्ता का अपराध कर रहा हूँ तथा इस अपराध से में निश्चय ही देवी के मुख को क्रोध से आरक्त कान्तिवाला बना दूंगा।

यहां छता के वर्णन में तुल्यिविशेषणों के द्वारा अपर नायिका की सचना दी गई है, जो रत्नावछी संबद्ध भावी वृत्त को संकेतित करती है। अतः यहां दूसरे ढंग का पताकास्थानक है।

१. इम देखते हैं, धनजय तथा धनिक केवल दो तरह का पताकास्थानक मानते हैं। एकतुस्येतिवृत्तरूप, दूसरा तुल्यिविशेषणरूप। प्रथम का उदाहरण 'यातोऽस्मि पद्मनयने' इत्यादि
पद्म है, दूसरे का 'उदामीत्किलिकां' आदि पद्म। भरत एवं विश्वनाथ दोनों ही चार चार तरह
के पताकास्थानक मानते हैं। विश्वनाथ की परिभाषाएँ भरत के ही इलोकों की नकल है; कहीं
'परिकीत्यंते' की जगह 'परिकीतितम्' कर दिया है, तो 'इष्यते की जगह 'उच्यते'; उनमें कोई
तास्विक अन्तर नहीं है। भरत की परिभाषा यों हैं।

'जहाँ किसी एक अर्थ (वस्तु ) के चिन्तन के समय नाटकादि के भावी पदार्थ होने के कारण उसी चिह्नों वाले अन्य अर्थ का भी प्रयोग किया जाय, वहाँ पताकास्थानक होता है।

(१) जहाँ सहसा ही प्रेमानुकूल व्यापार (उपचार) के कारण उत्कृष्ट प्रयोजनसिद्धि हो, वहां पहला पताकास्थानक होता है।

(२) अत्यधिक दिल्छ शब्दों वाला; अनेकार्थबीधक; नायकादि का मंगलसूचक पताका-स्थान दूसरे ढंग का होता है।

(३) जहां वक्ता का अर्थ अव्यक्त, किन्तु सनिश्चय हो, तथा दिलष्ट उत्तर से युक्त हो, वहां तीसरा पताकास्थानक होता है।

(४) जहां दो अर्थ वाले रिलष्ट वचनवित्यास का प्रयोग कान्य में हो, तथा वह प्रधाने-तर अर्थ की प्रतीति कराए. वहां चौथा (अन्य ) पताकास्थानक होता है।'

यत्रार्थे चिन्त्यमानेऽपि तर्छिगार्थः प्रयुज्यते । आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं च तत् ॥ सहसैवार्थसम्पतिर्गुणवत्युपचारतः । पताकास्थानकिमदं प्रथमं परिकीर्त्यते ॥ वचसाऽतिशयिरुष्ठष्टं कान्यवन्धसमाश्रयम् । पताकास्थानकिमदं द्वितीयं परिकीर्तितम् ॥ अर्थोपक्षेपणं यत्तु लीनं सिवनयं भवेत् । हिल्ष्टप्रत्युत्तरोपेतं तृतीयमिदिमिष्यते ॥ द्वय्यो वचनिवन्यासः सुहिल्ष्टः कान्ययोजितः । उपन्याससंयुतश्च तच्चतुर्थसुदाहृतम् ॥ ( नाट्य शा० २१ । ३१-३५ )

यहाँ जब तक इनके उदाहरण न दिये जाँय, विषय स्पष्ट न होगा। विश्वनाथ के उदाहरण यों हैं:—

(१) रत्नावली में वासवदत्ता के रूप में सागरिका को लतापाश से मरता देख कर, राजा पहुले उसे वासवदत्ता ही समझता है। बाद में सागरिका को पहचान लेने पर उसकी गुणवती अर्थसम्पत्ति (उत्कृष्ट प्रयोजनसिद्धि ) होती है।

(२) वेणीसंहार में सूत्रधार के 'रक्तप्रसाधितमुवः क्षतविग्रहाश्च, स्वस्था भवन्तु कुरु-राजसुताः समृत्याः में अनेकार्थवोधक रिलष्ट शब्दों से नायक की मंगलकामना की गई है।

# एवमाधिकारिकद्विविधप्रासङ्गिकमेदात्रिविधस्यापि त्रैविध्यमाह— प्रख्यातोत्पाद्यमिश्रत्वमेदात्रेधापि तत्रिधा । प्रख्यातमितिहासादेश्त्पाद्यं कविकल्पितम् ॥ १४ ॥ मिश्रं च संकरात्ताभ्यां दिव्यमर्त्यादिमेदतः ।

इति निगद्व्याख्यातम् ।

इस तरह इतिवृत्त आधिकारिक, पताका तथा प्रकरी (प्रासंगिक के दो भेद) तीन प्रकार है, यह फिर से तीन तीन तरह का होता है। यह तीन तरह का इतिवृत्त प्रख्यात, उत्पाद्य तथा मिश्र इस तरह फिर से तीन तीन प्रकार का है। प्रख्यात इतिहास, पुराण आदि से गृहीत होता है; उत्पाद्य किव की स्वयं की कल्पना होता है; तथा मिश्र में दोनों की खिचड़ी रहती है। साथ ही यह वृत्त दिन्य, मत्यं तथा दिन्यादिन्य होता है।

तस्येतिवृत्तस्य किं फलमित्याह—

#### कार्यं त्रिवर्गस्तच्छुद्धमेकानेकानुबन्धि च ॥ १६॥

धर्मार्थकामाः फलं तच शुद्धमेकैकमेकानुबन्धं द्वित्रयनुबन्धं वा ।

इस इतिवृत्त का प्रयोजन या फल क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि इसका फल (कार्य) धर्म, अर्थ तथा कामरूप त्रिवर्ग है। यह फल कभी तो इनमें से एक ही हो सकता है, कभी दो वर्ग और कभी तीनों वर्ग।

(३) वेणीसंहार के दूसरे अंक में जब राजा (हुर्योधन) भानुमती से कहता है कि मेरी दोनों जाँवें (उरुयुगल) हो तुम्हारे बैठने को पर्याप्त हैं, तो ठीक उसी वक्त 'कब्रुकी उपस्थित होकर कहता है—'देव, तोड़ डाला'। इस प्रकार यहाँ सामाजिक एक बार 'पर्याप्तमेव करमोरु ममोरुयुग्मम्' सुनने के बाद हो कब्रुकी की उक्ति 'देव, भग्नम्' सुन कर सहम जाता है। आगे राजा जब पूछता है 'किसने', तो कब्रुकी उत्तर देता है—'भीमसेन ने'। और फिर धीरे २ पता चलता है कि भीम ने राजा का रथ तोड़ डाला है। इस तरह यहाँ तीसरा पताका स्थानक है। इसका दूसरा उदाहरण उत्तररामचरित से दिया जा सकता है:—

रामः—'''विद परमसञ्चस्तु विरहः' के बाद ही 'कञ्जुकी—देव, उपस्थितः', में सामाजिक विरह तथा उपस्थित का संबंध समझ बैठता है, जो भावी घटना का स्टब्क है। वैसे कञ्जुकी तो दुर्मुख के उपस्थित होने की स्टबना देने आता है।

(४) चौथा उदाहरण 'उद्दामोत्किलिकां' ही है, जिसे धनिक ने दिया है।

इस तरह धनंजय व धनिक वाला दूसरा पताकास्थानक भरत व विश्वनाथ का चौथा है। पर उनका पहला अन्योक्तिवाला (१) तुल्येतिवृत्त पताकास्थानक ऊपर के तीनों में से किस में आयगा १ वह पहले और तीसरें में तो नहीं आ सकता। क्या 'पचनयने' को जिल्हा मानकर उसे दसरे प्रकार के पताकास्थानक में मान सकते हैं ?

किन्तु परिभाषा में भरत 'अतिशयशिल्ष्टं' का विशेषण देते हैं। 'यातोऽस्मि॰' आदि पद्य का बन्ध 'अतिशयशिल्ष्टं' नहीं कहा जा सकता। तो हमारे मत से यह उदाहरण भरत के दूसरे पताकास्थानक में भी नहीं आ पाता।

स्पष्ट है, धनंजय का यह भेद अन्य प्रकार का है। अगर इसे चौथे ही प्रकार का मान लिया जाय, तो यहाँ कुछ संगति बैठ जायगी। पर फिर भी धनंजय ने दूसरे पताकास्थान क्यों नहीं माने यह प्रश्न बना ही रहता है ? तत्साघनं ब्युत्पादयति— क्वित्वार्यनेकथा । क्वरपोद्दिष्टस्तु तद्धेतुवींजं विस्तार्यनेकथा ।

स्तोकोद्दिष्टः कार्यसाघकः पुरस्तादनेकप्रकारं विस्तारी हेतुविशेषो बीजवद्वीजं यथा रत्नावल्यां वत्सराजस्य रत्नावलीप्राप्तिहेतुरतुकृलदैवो यौगन्धरायणव्यापारो विष्कम्भके न्यस्तः—'यौगन्धरायणः—कः संदेह ('द्वोपादन्यस्मात्-' इति पठित )' इत्यादिना 'प्रारम्भेऽस्मिनस्वामिनो वृद्धिहेतौ' इत्यन्तेन ।

यथा च वेणीसंहारे द्रौपदीकेशसंयमनहेतुर्भीमकोधोपचितयुधिष्टिरोत्साहो बीजिमिति । तच महाकार्यावान्तरकार्यहेतुभेदादनेकप्रकारमिति ।

इस त्रिवर्गरूप फल के साधन की विवेचना करते हुए बताते हैं कि 'रूपक के आरंभ में अक्परूप में संकेतित वह तस्व जो रूपक के फल का कारण है तथा इतिवृत्त में अनेकरूप में पत्निवत होता है, बीज कहलाता है। अल्परूप में निर्दिष्ट हेतु जो वृत्त के कार्य (फल) का साधक है तथा वृक्ष के बीज की तरह पछ्ठवित होकर अनेकशाख वृक्ष की भाँति वृक्ष के रूप में विवृद्ध होता है, वृह पारिभाषिक रूप में बीज कहलाता है। रत्नावली नाटिका के वृत्त का कार्य उदयन व रत्नावली का मिलन करा देना है, जो मंत्री यौगंधरायण की अभीष्ट है। नाटिका के विष्कम्भक में ही यौगन्धरायण की यह चेष्ठा, जिसे भाग्य की भी अनुकूलता प्राप्त है, बीज के रूप में सामने रक्शी गई है। यौगन्धरायण इसमें क्या सन्देह है' कहते हुए तथा 'अनुकूल भाग्य कहीं से भी लाकर इष्ट वस्तु को प्राप्त करा देता है' (द्वीपादन्यस्माद्धि०) इत्यादि उक्ति से आरंभ करके 'स्वामी की उन्नित के कार्य को प्रारंभ करके तथा दैव के द्वारा सहायता मिलने पर मैं अपने कार्य में सफलता प्राप्त करूंगा' इस उक्ति तक बीज का संकेत करता है।

वेणीसंहार नाटक में द्रीपदी का केश संयमन नाटक का फल है। इस कार्य का हेतु भीम के क्रोध से परिपुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह है, यही इस नाटक का बीज है। यह बीज भी महाकार्य तथा अवान्तरकार्य का हेतु होने के कारण दो तरह का है।

श्रवान्तरबीजस्य संज्ञान्तरमाह—

श्रवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम् ॥ १७॥

यथा रत्नावल्यामवान्तरप्रयोजनानङ्गरूजापरिसमाप्तौ कथार्थविच्छेदे सत्यनन्तरकार्य-हेतुः-'उदयनस्येन्दोरिवोद्वीक्षते । सागरिका—(श्रुत्वा ) कहं एसो सो उदयणणरिन्दो जस्स ख्रहं तादेण दिण्णा ।' (कथमेष स उदयननरेन्द्रो यस्याहं तातेन दत्ता ) इत्यादि । बिन्दुः-जले तैलबिन्दुवत्प्रसारित्वात् ।

महाकार्य बीज का संकेत हो चुका है, अब अवान्तरबीज की दूसरी संज्ञा (नाम) बताते हुए कहते हैं कि जहां किसी दूसरी कथा (अर्थ) से विच्छित्र हो जाने पर इतिष्टत्त को

१. वेणीसंदार नाटक में बीज 'स्वस्था भवंतु मिय जीवित धार्तराष्ट्राः' इस भीमोक्ति से लेकर—

मन्थायस्ताणंबाम्भः प्लुतकुह्र्यकन्मन्द्रभ्वानथीरः । कोणाघातेषु गर्जस्त्रस्रस्यमनघटान्योन्यसंघट्टचण्डः ॥ कृष्णाक्रोथायदूतः कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्घातवातः । केनास्मस्सिह्नादप्रितरसितसको दुन्दुभिस्ताडितोऽयम् ॥

तथा 'क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुवने यौधिष्टरं जुम्मते' तक सचित हुआ है।

जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए जो कारण होता है, वह विन्दु कहलाता है। जैसे रत्ना-वली नाटिका में वासवदत्ता के द्वारा कामदेव की पूजा एक अवान्तर वृत्त है, इससे एक अर्थ समाप्त हो जाता है और कथा में विश्वकृत्वता आ जाती है। इसे संदिल्ह या शृंखलावद्ध करने के लिए वहाँ नेपथ्य से मागर्थों की उक्ति के द्वारा 'महाराज उदयन के चरणों की बाट लोग इसी तरह देख रहे हैं जैसे चन्द्रमा की किरणों की' यह सत्त्वना देकर सागरिका के रूप में वहाँ रहती हुई रत्नावली के द्वारा 'क्या यही वह राजा उदयन है, जिसके लिए पिताजों ने मुझे दे दिया है' यह उक्ति कहलवा कर कथा का अच्छेद (संधान) कर दिया है। यह अच्छेदकारण विन्दु वृत्त में आगे जाकर ठीक वैसे ही प्रसारित होता है जैसे तेल की बूँद पानी में फैलती है। इसीलिए इसे विन्दु कहते हैं।

इदानीं पताकायं प्रसङ्गाद्वयुत्कमोक्तं कमार्थमुपसंहरज्ञाह— बीजविन्दुपताकाख्यप्रकरीकार्यलक्तणाः । श्रर्थप्रकृतयः पञ्च ता पताः परिकोर्तिताः ॥ १८ ॥

श्चर्यप्रकृतयः = प्रयोजनसिद्धिहेतवः।

पताका तथा प्रकरी का वर्णन अन्थकार ने क्रम के अनुसार नहीं किया था, इसिल्ये अब क्रम को ठीक करने के लिए उपसंहार करते हुए पाँच अर्थप्रकृतियों का विवेचन करते हैं:— रूपक में बीज, विन्दु, पताका. प्रकरी तथा कार्य ये पाँच अर्थप्रकृतियाँ होती हैं। अर्थप्रकृति से तात्पर्य उन तत्त्वों से हैं जो प्रयोजन सिद्धि के कारण होते हैं। , अर्थ से तात्पर्य प्रयोजन या वस्तु के फल से हैं, ये पाँचों उसी अर्थ की प्रकृति से संबद्ध होते हैं।

१. प्रश्न होता है नाटकीय कथावस्तु में विन्दु एक ही होता है, या अनेक ? विन्दु की परिभाषा के अनुसार विन्दु जहाँ कथांश, एक प्रयोजन सिद्धि के पूरे होने के कारण टूट जाता है, वहाँ उसे जोड़ कर आगे बढ़ता है। इस तरह तो विन्दु अनेक हो सकते हैं। इमारे मत में किसी नाटक में विन्दु अनेक हो सकते हैं।

2. अर्थप्रकृति को स्पष्ट करते हुए धनिक बताते हैं कि ये (रूपक के नायक की) प्रयोजनसिद्धि के हेतु हैं—'प्रयोजनसिद्धिहेतवः'। पर इस परिमाषा पर एक आपत्ति होती है।
अर्थप्रकृतियाँ पाँच है:—बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य। जहाँ तक पहली चार अर्थप्रकृतियों की बात है, वे प्रयोजनसिद्धिहेतु हैं हो। पर पाँचवी अर्थप्रकृति पर आते हो धनिक
की परिभाषा गड़बड़ा जाती है। कार्य नामक अर्थप्रकृति स्वयं 'प्रयोजन' है। फिर 'प्रयोजन'
स्वयं उसी का सिद्धिहेतु कैसे बन सकता है? या तो ये दोनों प्रयोजन भिन्न होने चाहिए
या फिर कार्य से इतर चार ही अर्थप्रकृति में प्रयोजनसिद्धिहेतुत्व मानना चाहिए।

धनिक की माँति विश्वनाथ भो 'प्रयोजनसिद्धिहेतवः' कहकर चुप रह जाते हैं। वस्तुतः वे पष्ठ परिच्छेद में धनिक की नकल करते हैं। इस समस्या को एक ढंग से सुलझाया जा सकता है। कार्य या प्रयोजन दो तरह के माने जाने चाहिए। एक प्रमुख कार्य जो नाटक का खास कार्य है, जैसे रामकथा में रावण का वध। दूसरा अवान्तरकार्य जैसे विभीषण का मिलना आदि। ऐसा मानने पर अवान्तर कार्य प्रमुख कार्यक्षप प्रयोजन का सिद्धिहेतु बन जायगा। पर क्या धनंजय, धनिक तथा विश्वनाथ को यह अभीष्ट था। यदि ऐसा हो तो उन्हें संकेत करना चाहिए था। इसके अभाव में हम इस्टून्द्रत को दुष्ट ही मानेंगे।

३. यहां पताका तीसरी तथा प्रकृति चौथी अर्थप्रकृति मानी गई है। पताका का उदाहरण रामकथा में सुत्रीव-चृत्ताम्त तथा प्रकरी का शवरी वृत्तान्त दिया है। इस तरह तो रामकथा में शवरी का वृत्तान्त पहले आता है, सुत्रीव का बाद में। रामकथा में इस लिहाज से प्रकरी श्चन्यदवस्थापञ्चकमाह—

### श्रवस्थाः पश्च कार्यस्य प्रारब्धस्य फलाधिभिः। श्रारम्भयत्वप्राप्तर्थाशानियतात्रिफलागमाः॥ १६॥

पाँच अर्थप्रकृतियों का निर्देश कर देने पर अब पाँच अवस्थाओं को बताते हैं:—'फल की इच्छा वाले नायकादि के द्वारा प्रारब्ध कार्य की पाँच अवस्थाएँ होती हैं—आरम्भ, यस्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम ।

यथोदेशं लक्षणमाह-

## श्रीत्सुक्यमात्रमारम्भः फललामाय भूयसे।

इदमहं संपादयामीत्यध्यवसायमात्रमारम्भ इत्युच्यते, यथा रजावस्याम्—'प्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो वृद्धिहेतौ दैवे चेत्यं दत्तहस्तावलम्बे।' इत्यादिना सचिवायत्तसिद्धे-वित्सराजस्य कार्यारमभो यौगन्धरायणमुखेन दर्शितः।

इन्हीं पाँचों के नामानुसार लक्षण बता रहे हैं:—अत्यन्त फळळाम की उत्सुकता मात्र ही आरंभ कहळाती है। किसी भी फळ की प्राप्ति के लिए नायकादि में इच्छा होती है तथा उसके प्रति उत्सुकता होती है। इस उत्सुकता मात्र का पाया जाना ही आरंभ है, क्योंकि प्राप्ति के लिए की गई चेष्टा का समावेश 'यत्न' नामक दूसरी अवस्था में हो जाता है। 'में इसे करूँ' सिर्फ इतनी चेष्टा ही आरंभ है, जैसे रत्नावली नाटिका में 'स्वामी की उन्नति के हेतु का आरंभ कर छेने पर तथा भाग्य के द्वारा इस तरह सहायता किये जाने पर''''आदि उक्ति के द्वारा वत्सराज उदयन के उस कार्यारंभ की स्वचना यौगंधरायण के मुँह से दिलाई गई है, जिसकी सिद्धि मंत्री यौगंधरायण पर आश्रित है। यहाँ यौगंधरायण ने उदयन-रत्नावळी-मिळन-रूप फळ के प्रति उत्सुकता प्रदिशत की है।

श्रथ प्रयत्नः—

### प्रयत्नस्तु तद्वाती व्यापारोऽतित्वरान्वितः ॥ २०॥

तस्य फलस्याप्राप्तात्रपाययोजनादिरूपरचेष्टाविशेषः प्रयुत्नः यथा रत्नाबल्यामाले ख्याभिलेखनादिर्वत्सराजसमागमोपायः—'तहावि णित्य अग्णो दंसगुवायो ति जहान तहा आलिहिश्र जधासमीहिश्रं करिस्सम् ।' (तथापि नास्त्यन्यो दर्शनोपाय इति यथान तथालिख्य यथासमीहितं करिष्यामि । ) इत्यादिना प्रतिपादितः ।

उस फल की प्राप्ति न होने पर, उसे पाने के लिए बड़ी तेजी के साथ जो उपाय-

तीसरी अर्थप्रकृति हो जायगी, पताका चौथी। इसे कैसे सुलझाना होगा १ इस अपने मत को हमने संिव के प्रकरण में फुटनोट में संकेतित किया है, वहाँ देखना चाहिए।

१. दश्ररूपककार के मत से अर्थप्रकृति तथा अवस्था का भेद स्पष्ट नहीं होता। ये दोनों हो कथावस्तु में पाई जाती है। पर आखिर इनमें अन्तर क्या है? हमारे मतानुसार बीज आदि पाँच अर्थप्रकृति वस्तु के उपादान कारण है। इसे हम वस्तु का मेटीरियल कह सकते हैं। जहाँ भी ये पाँच अर्थप्रकृति होंगी, कथा का ढाँचा खड़ा हो जायगा। अवस्था नायक की मनोदशा से संबद्ध है, यह तत्तत् अवस्था की परिभाषा से स्पष्ट है। इस प्रकार यह जैंचता है कि ५ अर्थप्रकृति नाटकीय कथावस्तु का औपादानिक विमाजन (Physical division) है, जब कि ५ अवस्था नायक की मनोदशा की दृष्टि से वस्तु का मनोवैज्ञानिक विभाजन (Psychological division) है। इस मत के लिये में प्रो० कान्तानाथ शास्त्री तैलंग का ऋणी हूँ।

योजनायुक्त स्थापार या चेष्टा होती है, वह प्रयत्न है। प्रयत्न के अन्तर्गत नायक या नायिका अपनी अभीष्मित वस्तु की प्राप्त करने के व्यापार में संलग्न रहते हैं। जैसे रत्नावली में नायिका सागरिका वरसराज को प्राप्त करना चाहती है, इस प्राप्ति के उपाय रूप में वह वत्सराज के चित्र का आलेखन करती है। यहीं से नायिका में यत्न नामक अवस्था पाई जाती है। 'वत्सराज उदयन के दर्शन का कोई दूसरा उपाय नहीं, फिर भी मैं जैसे तैसे उनका चित्र बनाकर इच्छा को पूर्ण करती हूँ।' इस उक्ति के द्वारा यत्न की सूचना दी गई है।

प्राप्त्याशामाह—

### उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसंभवः।

उपायस्यापायशङ्कायाश्च भावादिनिघोरितैकान्ता फलप्राप्तिः प्राप्त्याशा । यथा रतना-वल्यां तृतीयेऽङ्के वेषपरिवर्ताभिसरणादौ समागमोपाये सित वासवदत्तालक्षणापायश-ङ्कायाः—'एवं जिद श्रश्रालवादाली विश्व श्राश्चिष्ठश्च श्रण्णदो ण णइस्सिद वासव-दत्ता ।' ('एवं ययकालवातालीवागत्यान्यतो न नेष्यित वासवदत्ता ।') इत्यादिना दर्शि-तत्वादिनिघोरितैकान्ता समागमश्राप्तिहक्ता ।

जहाँ उपाय तथा विध्न की आशंका के कारण फलप्राप्ति के विषय में कोई ऐकान्तिक निश्रय नहीं हो पाता, फल प्राप्ति की संभावना उपाय व विद्वाशंका दोनों में दोलायमान रहती है, वहाँ प्राप्त्याशा नामक अवस्था होती है। जैसे रत्नावली नाटिका के तीसरे अंक में रत्नावली के वेष बदल कर अभिसरण करने वाले समागम के उपाय के होने पर भी, विद्यक की 'अगर अकाल वायु की तरह बीच में ही आकर देवी वासवदत्ता दूसरी ओर न ले जाय तो ऐसा ही होगा 'इस उक्ति के द्वारा वासवदत्ताजनित विद्य की आशंका दिखा कर समागमप्राप्ति के अनैकान्तिक निश्चय की स्वचना दी गई है। यहाँ विद्यक की इस उक्ति से नायक तथा सामाजिकों को यह सन्देह हो जाता है कि कहीं फलप्राप्ति में कोई विद्यक उपस्थित न हो जाय।

नियताप्तिमाइ—

# त्रपायाभावतः प्राप्तिनियताप्तिः सुनिश्चिता ॥ २१ ॥

per of a city of an exercise

श्रपायाभावादवधारितैकान्ता फलप्राप्तिनियताप्तिरिति । यथा रत्नावस्याम्—'विद्-षकः—सागरिका दुकरं जीविस्सिद्' ('सागरिका दुष्करं जीविष्यति । ) इत्युपक्रम्य 'किं ण उपायं चिन्तेसि ।' ('किं नोपायं चिन्तयसि ? ) इत्यनन्तरम् 'राजा—वयस्य ! देवीप्रसादनं मुक्त्वा नान्यमत्रोपायं पश्यामि ।' इत्यनन्तराङ्कार्थविन्दुनानेन देवीलक्षणा-पायस्य प्रसादनेन निवारणान्नियता फलप्राप्तिः सूचिता ।

जब विश्व के अभाव के कारण फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है तो नियताप्ति नामक अवस्था होती है। इम देख चुके हैं कि प्राप्त्याशा में फलप्राप्ति के बाद में नायक का मानस सन्देह से विचलित रहता है। किन्तु नियताप्ति में प्राप्ति निश्चित हो जाती है, उसका मानस एक बात को ('फल प्राप्ति अवश्य होगी' इसे ) निश्चित कर लेता है। जैसे

१. मारतीय नाटक सभी सुखान्त होते हैं। अतः एकान्त निश्चय के बाद सदा फलपाप्ति ही होगी। भारतीय नाट्यशास्त्र की कसौटी पर पाश्चात्य ढंग के दुःखान्त नाटकों की मीमांसा करने पर 'फलप्राप्ति नहीं होगी' इस निश्चय की दशा में नियताप्ति मानी जा सकेंगी। किन्तुं 'नियताप्ति' शब्द की व्युत्पत्ति भी सुखान्त रूपकों के ही अनुरूप है। रत्नावली नाटिका में रत्नावली के तहसाने में बन्द किये जाने पर उसकी दशा के विषय में विचार करते हुए विद्षक बताता है कि 'सागरिका बड़ी मुक्तिल से जिन्दगी काटेगी इसके बाद वह राजा से पूछता है—'तुम उसके छुटकारे का कोई उपाय क्यों नहीं सोचते ?' इसके उत्तर में राजा कहता है—'मिन्न, इस विषय में देवी वासवदत्ता की खुश करने के अलावा कोई उपाय नहीं दिखाई देता।' यहाँ मावी (चतुर्ध) अङ्क की घटना के विन्दु के रूप में स्वचित इस हैवीप्रसादन से वासवदत्ताजनित विश्व समाप्त हो जायगा। इस प्रसादन की मावना के कारण फलप्राप्ति की निश्चित स्चित की गई है।

फलयोगमाइ—

### समग्रफलसंपत्तिः फलयोगो यथोदितः।

यथा रत्नावल्यां रत्नावलीलाभचकवर्तित्वावाप्तिरिति ।

समस्त फल की प्राप्ति हो जाने पर फल्योग (फलागम) कहलाता है। इस लक्षण में फल के साथ 'समस्त' विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि अधूरे फल मिलने तक 'नियताप्ति' अवस्था ही मानी जायगी। रत्नावली नाटिका में उदयन को रत्नावली का लाम तथा तब्जनित चक्रवर्तित्वप्राप्ति नाटिका का फलागम है।

संधिलक्षणमाइ-

# श्चर्थप्रकृतयः पञ्च पञ्चावस्थासमन्विताः ॥ २२ ॥ यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्याः पञ्च संघयः ।

अर्थप्रकृतीनां पद्यानां यथासंख्येनावस्थाभिः पत्रभिर्योगात् यथासङ्ख्येनेव वद्यमाणा

मुखाद्याः पञ्च संधयो जायन्ते ।

रूपक की अर्थप्रकृति तथा अवस्था का वर्णन करने पर उन दोनों के मिश्रण के संभूत संधियों का वर्णन करते हैं। बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य ये पाँच अर्थप्रकृतियाँ जब क्रम से अवस्था, यस्न, प्राप्त्याक्षा, नियताप्ति तथा फलागम इन पाँच अवस्थाओं से मिलती हैं, तो क्रमकाः मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा उपसंहति (उपसंहार) इन पाँच संधियों की रचना होती है।

र. धन अय के मत से पांचों अर्थ प्रकृतियों में से एक एक, अवस्था के एक एक अंग से मिलकर ५ सिन्धियों का निर्माण करती है। सिन्धि की परिभाषा तो धन अय दूसरी ही देते हैं, कि जहां एक अवान्तर प्रयोजन पूर्ण हो जाय और मुख्य प्रयोजन से जोड़ते हुए कथांशों को आगे के प्रयोजन से सम्बद्ध कर दिया जाय, वहां वह सम्बन्ध सिन्धि कहलाता है। पर परिभाषा में तो कहीं अर्थप्रकृति तथा अवस्था के मिश्रण की बात नहीं है। धन अय की परिभाषा के मतानुसार तो यह मिश्रण सिद्ध नहीं होता। मरत में इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता। (दे० ना० शा० २१ - इद - ३७) विश्वनाथ ने भी धन अय के ही मत का अनुसरण किया है, वे भी यही कहते हैं:—

यथामंख्यमवस्थाभिरामियोंगात्तु पञ्चिमः। पञ्चधैनितृकृत्तस्य भागाः स्युः पञ्चसन्धयः॥(सा. द. ६-७४)
पर यह योग मानने पर एक गड़बड़ी हो सकती है। प्रकरी का सम्बन्ध विमर्श या
अवमर्श से माना गया है। पर कहीं यह गर्भ में पाई जाती है। उदाहरण के लिए राम की
कथा में शवरीवृत्तान्त प्रकरी माना जाता है। पर राम कथा में यहां गर्भसन्धि ही चल रही
है, जो सुग्रीव के मिलन तक चलती है। फिर तो सारा सिद्धान्त गड़बड़ा जायगा। हमारे
मत से यह पांच अर्थप्रकृति, तथा पांच अवस्था का मेल ५ सन्धि मानकर मेल मिलाने को
कोशिश में ही सारी त्रुटि की जड़ है।

संधिसामान्यलक्षणमाह-

श्चन्तरैकार्थसंबन्धः संधिरेकान्वपे सति ॥ २३॥

एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानामवान्तरैकप्रयोजनसंबन्धः संधिः।

सन्धि का सामान्य लक्षण बताते हुए कहते हैं कि किसी एक प्रयोजन से परस्पर संबद्ध (अन्वित) कथांशों को जब किसी दूसरे एक प्रयोजन से संबद्ध किया जाय, तो वह सम्बन्ध सन्धि कहलाता है। एक और कथांशों का सम्बन्ध अर्थप्रकृति के रूप में कार्य से है, दूसरी और अवस्था के रूप में फलागम से दोनों को सम्बद्ध करने पर सन्धि हो जाती है।

के पुनस्ते संघयः—

मुखप्रतिमुखे गर्भः सावमशीपसंहतिः।

ये सन्धियाँ कौन सी है ?—मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श (विमर्श) तथा उपसृंहित (उपसंहार या निर्वहण)।

यथोद्शं लक्षणमाह—

मुखं बीजसमुत्पत्तिनीनार्थरसंसम्भवा ॥ २४ ॥ श्रङ्गानि द्वादशैतस्य बीजारम्मसमन्वयात् ।

वीजानामुरपत्तिरनेकप्रकारप्रयोजनस्य रसस्य च हेतुर्मुखसंघिरिति व्याख्येयं तेना-त्रिवर्गफले प्रहसनादौ रसोत्पत्तिहेतोरेव वीजत्त्रमिति ।

क्रम से उनका लक्षण बताते हुए कहते हैं कि 'मुखसन्धि में नाना प्रकार के रस को उत्पन्न करने वाली बीजोत्पत्ति पाई जाती है। बीजारम्भ के लिये प्रयुक्त होने के कारण इस मुखसन्धि के बारह अंग हैं। मुखसन्धि में ही रूपक के बीज की स्वना दी जाती है। यही बोज काव्य या नाटक के विभिन्न रसों को उत्पन्न करता है, उनका हेतु है। अन्य रूपकों में तो धर्मादि में से कोई एक वर्ग हेतु या बीज के रूप में होता है, किन्तु प्रहसन, भाण आदि में स्पष्टरूप से कोइ वर्ग (पुरुषार्थ) हेतु के रूप में नहीं दिखाई देता। इसका समाधान करते हुए बताते हैं कि वहाँ भो हास्य आदि रस की उत्पत्ति तो होती ही है, अतः रसोत्पत्तिहेतु (रस का आलंबन, समाज का उपहास्य पक्ष) ही बीज माना जायगा।

श्रस्य च बीजारम्भार्थयुक्तानि द्वादशाङ्गानि भवन्ति तान्याह— उपत्तेपः परिकरः परिन्यासो विक्तोभनम् ॥ २४॥ उक्तः प्राप्तः समाधानं विधानं परिभावना । उद्दुभेदभेदकरणान्यन्वर्थांग्यथ स्नत्वणम् ॥ २६॥

इसमें बीज के आरम्भ के लिए प्रयुक्त द्वादश अंग होते हैं, उन्हीं का वर्णन करते हैं:— उपचेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्मेद, भेद तथा करण इन मुख के बारह अङ्गों के नाम अन्वर्थ हैं, अब इनका लच्चण कहेंगे।

एतेषां स्वसंज्ञाञ्याख्यातानामपि सुखार्थं तक्षणं क्रियते—

वीजन्यास उपनेपः— यथा रत्नावल्याम्—'( नेपध्ये )

> द्वीपादन्यस्मादिष मध्यादिष जलिनचेद्विशोऽप्यन्तात् । त्रानीय फटिति घटयति विचिर्भिमतमभिमुखीभृतः॥

<sup>(</sup>१) 'संश्रया' इत्यपि पाठः।

इत्यादिना यौगन्धरायणो वत्सराजस्य रत्नावलीप्राप्तिहेतुभूतमनुकूलदैवं स्वव्याणरं

बीजत्वेनोपक्षिप्तवानित्युपचेपः।

रूपक के आरम्भिक अंश में जब किव बीज का न्यास करता है, तो उसे उपचेप कहते हैं। जिस प्रकार कुरक वृक्षादि के फल की रुच्छा से भूमि में बीज का निक्षेप करता है, उसी प्रकार कवि भी कार्यरूप फल के हेतुरूप बीज का निक्षेप रूपक के प्रथम अंक या प्रथम भाग में किया करता है। जैसे रत्नावली नाटिका में मंच पर प्रवेश करने के पहले ही यौगन्थरायण अपने कार्य को वीजरूप में डाल देता है। यौगन्थरायण का कार्य वत्सराज उद्यन तथा रत्नावली का मिला देना है, तथा वह इनके मिलाप के लिए व्यापार में संलग्न है, जिसमें उसे देव की अनुकूलता भी प्राप्त है। इस वी तरूप व्यापार की सूचना योगन्थरायण ने निम्न नेपथ्योक्ति के द्वारा दी है:-

अनुकूछ होने पर दैव अपनी ईप्सित वस्तु को दूसरे द्वीप से, समुद्र के बीच से, या दिशाओं के अन्त से कहीं से भी ठाकर एकदम मिल। ही देता है। इस प्रकार रत्नावली प्राप्ति रूप कार्य के बीज का न्यास होने से यहाँ उपक्षेप है।

परिकरमाह-

—तद्वाहुल्यं परिक्रिया।

यथा तत्रैव- अन्यथा क सिद्धादेशप्रत्ययप्रार्थितायाः सिंहलेश्वरदुहितुः समुद्रे प्रवह-णभक्तमग्रनोत्थितायाः फलकासादनम् ।' इत्यादिना 'सर्वधा स्पृशन्ति स्वामिनमभ्युदयाः ।'

इत्यन्तेन बीजोत्पत्तेरेव बहुकरणात्परिकरः।

जब बीजन्यास का बाहुल्य पाया जाय ता उसे परिकर या परिक्रिया कहते हैं। जहां बीज की खजना देकर पात्र उस बीजन्यास की पुष्टि आदि करते हुए उसे दृढ करें उसे परिकर कहेंगे। जैसे रत्नावली नाटिका में ही यौगन्धरायण अपने फल के बीज काब ाहुल्य प्रकाशित करते हुए बीजोत्पत्ति की परलवित करता है। इसकी सूचना यौगन्धरायण की इन उक्तियों से होती है-'(यदि देव अनुकूल न होता) तो सिद्ध पुरुषों के वचनों पर विश्वास करके सिंहलपित की जिस पुत्री की वत्सराज उदयन से विवाहित करने के लिए प्रार्थित किया गया है, वह जहाज के टूट जाने से समुद्र में मग्न होने पर भी एक तख्ते के सहारे कैसे लग जाती' तथा 'ऐसा ज्ञात होता है स्वामी की उन्नति सब तरह से हो रही है (उन्नति स्वामी का सब तरह से स्पर्श कर रही है )'।

परिन्यासमाह—

तन्निष्पत्तिः परिन्यासः—

यथा तत्रेव-

'प्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो वृद्धिहेतौ दैवे चेत्थं इत्तहस्तावतम्बे। सिद्धेर्भोन्तिनीस्ति सत्यं तथापि स्वेच्छाकारी भीत एवास्मि भर्तुः ॥' इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वत्यापारदैवयोर्निष्पत्तिमुक्तवानिति परिन्यासः । बीजन्यास के बाहुल्यरूप परिकर की सिद्धि या परिपकावस्था (निष्पत्ति) परि-

१. रत्नावली के लङ्का से आने वाले जहाज के दूर जाने पर, डूव जाने की खबर प्रसिद्ध कराकर दैव बश्याप्त उसे यौगन्थरायण सागरिका के रूप में वासवदत्ता की दासी बनाकर रख लेता है। वह इसे जानता है कि सागरिका ही रत्नावली है। तथा उसे पूर्ण विश्वास है उसकी इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि देव उसके अनुकूल है।

न्यास कहलाती है। धीरे धीरे रूपक के पात्र को अपने फलनीज के विषय में और अधिक विश्वास हो जाता है। जब उसकी किया की सिद्धि की स्वना दी जाती है तो उसे परिन्यास कहते हैं। जैसे यौगन्धरायण को अपने व्यापार तथा देव दोनों पर यह पूर्ण विश्वास है कि उसे सिद्धि अवस्य होगी, उसका बीज अवस्य निष्पन्न होगा। इसकी सचना वह निम्नपद्य के द्वारा देता है—

अपने स्वामी वत्सराज उदयन की उन्नित के लिये मैंने यह कार्य (रत्नावली मिलापरूप) ह्यारू कर दिया है, इस कार्य में दैव भी मुझे इस तरह हाथ से सहारा दे रहा है (िक जहाज के टूटने पर भी रत्नावली बचकर मेरे हाथ लग गई) और कार्य सिद्धि के विषय में भी मुझे कोई संदेह नहीं है, इतना होने पर भी मैं यह मनमानी बात (रत्नावली संगीपन) करने के कारण स्वामी से डर रहा हूं।

यहां योगन्थरायण को अपनी सिद्धि के प्रति पूर्ण आस्था है। बीज डाल देने तथा उसके बाहुत्य के बाद जिस तरह कृषक को सिद्धि तथा बीज-निष्पत्ति की आस्था होती है, उसी तरह रूपक के पात्र को भी। जब वह इसकी अभिज्यक्षना करता है, तो वह परिन्यास नामक नाट कीय तत्त्व कहलाता है।

विलोभनमाह—

—गुंणाख्यानं विस्तोभनम् ॥ २७॥

यया रत्नावल्याम्—

'श्रस्तापास्तसमस्तभासि नभसः पारं प्रयाते रवा-वास्थानीं समये समं नृपजनः सायंतने संपतन्। संप्रत्येष सरोक्ड्युतिमुषः पादांस्तवासेवितुं प्रीत्युत्कर्षकृतो दशामुदयनस्येन्दोरिवोद्वीक्षते॥'

इति वैतालिकमुखेन चन्द्रतुल्यवत्सराजगुणवर्णनया सागरिकायाः समागमहेत्वतुराग-बीजानुगुण्येनैव विलोभनाद्विलोभनमिति ।

यथा च वेणीसंहारे-

'मन्यायस्तार्णवाम्भः प्लुतकुह्रवलनमन्दरध्वानधोरः कोणाघातेषु गर्जतप्रलयवनघटान्योन्यसंघट्टचण्डः । कृष्णाकोधाप्रदृतः कुरुकुत्तनिधनोत्पातिनर्यातवातः केनास्मितिसहनाद्दप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम् ॥'

इत्यादिन। 'यशोदुन्दुभिः' इत्यन्तेन द्रौपया निलोभनादिलोभनमिति ।

जब (फल से संबद्ध किसी वस्तु के) गुणों का वर्णन किया जाय तो उसे विलोभन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के गुणों के कारण ही उस पर छुक्थ होता है, रूपक में भी नायकादि को फल की और छुक्थ करने के लिए किव उसके गुणों का आख्यान करता है। नायकादि में इष्टप्राप्ति का लोम उत्पन्न करने के कारण यह तस्त्र 'विलोभन' कहलाता है। जैसे रत्नावली नाटिका में ही वैतालिक चन्द्रमा तथा वत्सराज के समान गुणों के वर्णन के द्वारा सागरिका का विलोभन करते हैं, जो समागम (उदयन रत्नावली मिलन) के हेतुरूप अनुराग बीज को सागरिका के इदय में बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार निम्न पद्य में विलोभन पाया जाता है—

<sup>(</sup> १ ) 'गुणाख्यानात्' इत्यपि पाठः ।

अस्त होने के समय समस्त शोभा (तेज ) से शून्य सर्थ के आकाश के पार चले जाने पर, सभी राजालोग शाम के समय एकत्रित होकर प्रीति तथा उन्नित के विधायक वत्सराज उदयन के, कमल की शोभा का अपहरण करने वाले, चरणों का सेवन करने के लिए राजमण्डप में उसी तरह बाट देख रहे हैं, जैसे प्रीति तथा उन्नित के विधायक, चन्द्रमा की, कमल की शोमा को छीन लेने वाली, किरणों की बाट देख रहे हों।

(यहाँ शाम के समय भावी चन्द्रोदय के साथ ही साथ वत्सराज उदयन के गुणों का वर्णन किया गया है। 'पादान्' के दिलष्ट प्रयोग से अनुप्राणित उपमा अलंकार चन्द्र तथा उदयन

के उपमानोपमेय भाव को व्यक्त करता है।)

अथवा, जैसे वेणीसंहार नाटक में युविष्ठिर के द्वारा युद्ध घोषणा किये जाने व रणदुन्दुभि के बजने से द्रौपदी का विलोभन किया गया है। निम्न पद्य में भीम ने रणदुन्दुभि के गुणों के

आख्यान के द्वारा नाटक की नायिका द्रौपदी का विलोभन किया है।

यह दुन्दुभि किसने बजाया है, जिसकी आवाज हमारे सिंहनाद के समान है। इसका धीर तथा गंभीर शब्द मंथन के समय चंचल तथा धुब्ध समुद्र-जल से छिद्रों (गुहाओं) के भरने से शब्द करते हुए चंचल मंदराचल के गंभीर गर्जन के सहश है, तथा जब एक साथ सैकड़ों दक्काएँ तथा हजारों भेरियां बजाई जाती हैं तो ऐसी प्रचण्ड आवाज होती है जैसे गरजते हुए प्रलय के मेघ परस्पर टकरा रहे हों। यह रणदुन्दुभि कौरवों के प्रति उत्पन्न द्रौपदी के क्रोध का अग्रदूत है, तथा कुरुकुल के भावी संहार का उत्पातसूचक प्रलयकालीन झंझावात है।

श्रय युक्तिः—

संप्रधारणमधीनां युक्तः—

यथा रक्षावल्याम्—'मयापि चैनां देवीहस्ते सबहुमानं निक्षिपता युक्तमेवानुष्ठितम् । कथितं च मया यथा वाभ्रव्यः कश्चकी सिंहलेश्वरामात्येन वसुभूतिना सह कथंकथमपि समुद्रादुक्तीर्थं कोशलोच्छित्तये गतस्य रमण्वतो घटितः ।' इत्यनेन सागरिकाया श्रन्तः पुरस्थाया वत्सराजस्य सुखेन दर्शनादिप्रयोजनावधारणाद्वाभ्रव्यसिंहलेश्वरामात्ययोः स्वनायकसमागमहेतुप्रयोजनत्वेनावधारणाद्यक्तिरिति ।

जहाँ अथों का (पात्र के अभीष्ट तथ्यों का) अवधारण या समर्थन किया जाय, वहाँ युक्ति होती है। जैसे अन्तः पुर में स्थित सागरिका बड़े मजे से वत्सराज के दृष्टिपथ में आ सकती है, इस प्रयोजन का समर्थन करने से तथा बाभ्रज्य एवं सिंइलेश्वर के मंत्री वसुभूति के सागरिका (रत्नावली) तथा बत्सराज के समागम के प्रयोजन के समर्थन करने के कारण वहाँ युक्ति की व्यंजना इन पंक्तियों में की गई है:—'मैंने भी सागरिका को सम्मानपूर्वक देवी वासवदत्ता के हाथों सौंप कर ठीक ही किया है। मैंने यह भी कह दिया है कि कब्रुकी बाभ्रज्य सिंइलेश्वर के मंत्री वसुभूति के साथ किसी तरह समुद्र में इबने से बच गया है और को शल जीतने के लिए प्रस्थित सेनापित रुमण्यान् के साथ है।'यहाँ 'मैंने यह ठीक ही किया है' इस वाक्य से यौगंधरायण ने अपने कार्य का समर्थन (अवधारण) किया है, अतः यहाँ युक्ति नामक नाटकीय तत्त्व है।

श्रय प्राप्तिः—

—प्राप्तिः सुखागमः।

यथा वेणीसंहारे—'चेटी—भिटिणि ! परिकृविदो विश्व कुमारो लक्खीयदि ।' ( भित्र ! परिकृपित इव कुमारो लच्चते । ) इत्युपकमे 'भीमः—

मध्नामि कौरवशतं समरे न कोपाहुशासनस्य रुधिरं न पिवाम्युरस्तः । संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू संघि करोतु भवतां नृपतिः पर्योन ॥

द्रौपदी—( श्रुत्वा सहर्षम् ) णाध श्रस्सुद्युव्वं ख एदं वश्रणं ता पुणो पुणो भण ।' ( नाथ ! श्रश्रुतपूर्वं खल्वेतद्वचनं तत्सुनः पुनर्भण ) इत्यनेन भीमकोधबीजान्वयेनेव सुख-प्राप्ता द्रौपद्याः प्राप्तिरिति ।

यथा च रत्नावल्याम्—'सागरिका—( श्रुत्वा सहर्षं परिवृत्य सस्पृहं पश्यन्ती )
, कधं श्रश्रं सो राश्रा उदयणो जस्स श्रहं तादेण दिण्णा ता परप्पेसणदूसिदं मे जीविदं
एतस्स दंसरीण बहुमदं संजादम्।' (कथमर्थं स राजोदयनो यस्याहं तातेन दत्ता तत्परश्रेषणदूषितं मे जीवितमेतस्य दर्शनेन बहुमतं संजातम् ) इति सागरिकायाः सुखागमास्प्राप्तिरिति।

जहाँ (फल की प्राप्ति की आशा में ) सुख का आगम हो, वहाँ प्राप्ति नामक सुखांग होता है। जैसे वेणीसंहार नाटक के प्रथम अंक में जब सेविका द्रीपदी को यह सचना देती है कि 'स्वामिनि, कुमार भीमसेन कुद्ध से नजर आते हैं,' और जब भीम निम्न उक्ति को सुनाता है—

क्रोध के कारण में सौ कौरवों को युद्ध में न भथ दूँ; दुःशासन की छाती से खून को न पीऊँ; सुयोधन की दोनों जाँघों को गदा से न तोड़ूँ? तुम्हारे राजा युधिष्ठिर किसी (भी) शर्त पर (कौरवों से) संधि करते रहें; (मुझे इसकी कोई पर्वाह नहीं)।

तब द्रीपदी हवें के साथ कहती है— 'स्वामिन्, ऐसा वचन पहले कभी नहीं सुना, इसलिये फिर से (बार बार) कहिए।' यहाँ भीम के क्रीप के संबन्ध के कारण द्रीपदी को सुखप्राप्ति
होती है (इसलिए कि भीम उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण कर उसकी खुली वेणी को अवस्य आबद्ध
करेगा), अतः प्राप्ति मानी गई है।

अथवा, जैसे रत्नावली नाटिका में वैतालिकों की उक्ति सुनकर सागरिका हर्ष के साथ इथर उथर सस्रह दृष्टि से देखती हुई कहती है—'क्या यही वह राजा उदयन है, जिसके लिए पिताजी ने मुझे दे दिया है; तब तो दूसरे लोगों की सेवा करने से कछिषत मेरा जीवन इसके दर्शन से सफल हो गया है।' यहाँ सागरिका को सुख की प्राप्ति हुई है, अतः यहाँ भी प्राप्ति है।

श्रथ समाघानम—

### बीजागमः समाधानम्—

यथा रलावल्याम्— 'वासवदत्ता— तेण हि उत्रग्णेहि मे उवत्ररणाई। ( 'तेन ह्युपनय म उपकरणान।') सागरिका— भिट्टिण एदं सव्वं सज्जम्। ( 'भित्रं ! एतःसर्वं
सज्जम्।') वासवदत्ता— ( निरूप्यात्मगतम् ) त्रहो पमादो परित्रणस्स जस्स एव्व
दंसणपहादो पत्रतेण रख्बीत्रदि तस्स ज्जेव कहं दििठ्ठगोत्रारं त्रात्रदा, भोदु एव्वं
दाव। ( प्रकाशम् ) हक्षे सागरिए कीस तुमं त्रज्ज पराहीणे परित्रणे मत्रगण्सवे सारित्रं
मोत्तृण इहागदा ता तिर्हे ज्जेव गच्छ।' ( 'त्रहो प्रमादः परिजनस्य यस्यैव दर्शनपथास्प्रयत्नेन रच्यते तस्यैव कथं दृष्टिगोचरमागता, भवतु एवं तावत्। चेठि सागरिके! कथं
स्वमय पराधीने परिजने मदनोत्सवे सारिकां मुक्तवेह्नगता तस्मात्तत्रैव गच्छ।') इत्युपक्षमे 'सागरिका— ( स्वगतम् ) 'सारित्रा दाव मए सुसंगदाए हत्ये समिष्यदा पेक्खिनुं

च मे कुत्इलं ता अलिक्खआ पेक्खिस्सम् ।' ('सारिका तावन्मया सुसंगताया हस्ते सम-पिता प्रेक्षितुं च मे कुत्इलं तदलक्षिता प्रेक्षिच्ये ।' ) इस्यनेन । वासवदत्ताया रजावली-वत्सराजयोर्दर्शनप्रतीकारात्सारिकायाः सुसंगतार्पणेनालक्षितप्रेक्षणोन च वत्सराजसमा-गमहेतोर्बीजस्योपादानात्समाधानमिति ।

यथा च वेणीसंहारे—'भीमः—भवतु पाद्यालराजतनये श्रूयतामिचरेणैव कालेन 'चद्यद्भुलभ्रमितचण्डगदाभिघातसंचूर्णितो रुयुगलस्य सुयोधनस्य । स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणिरुत्तंसियिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥' इत्यनेन वेणीसंहारहेतोः क्रोधबीजस्य पुनरुपादानात्समाधानम् ।

बीज का उपादान; फिर से बीज का युक्ति के द्वारा व्यवस्थापन समाधान कहलाता है। जैसे रत्नावली नाटिका में सागरिका उदयन को देखने की इच्छा से मदनपूजा के स्थान पर आ जाती है, उसकी यह इच्छा बीजागम के रूप में इन पंक्तियों से स्पष्ट है।

वासनदत्ता—तो पूजासामग्री मेरे पास ले आओ। सागरिका—स्वामिनि, यह सब तैयार है।

वासवदत्ता (देखकर अपने आप)—दासियों का प्रमाद कैसा है, जिसकी (राजा की) दृष्टि से बचाने के लिये इम बड़े प्रयस्न से इनकी रक्षा करते हैं, उसी के दृष्टिपथ में (यह) कैसे आ रही है। ठीक है मैं मामले को यों संभाल लूंगी। (प्रकट) अरी सागरिके, सब दासियों के दूसरे काम में संलग्न होने पर सारिका को छोड़कर तुम यहाँ मदनोत्सव में कैसे आ गई? इसलिए वहीं चली वो।

सागरिका—( स्वगत ) मैना तो मैने सुसंगता के हाथों सौंप रक्खी है, तथा वत्सराज को देखने की मेरी उत्सुकता है, इसलिए मैं छिपकर देखूंगी।

यहाँ एक ओर वासवदत्ता रत्नावली तथा वत्सराज के परस्पर दर्शन का प्रतीकार करती है तथा दूसरी ओर सागरिका मैना को सुसंगता के हाथों सौंप कर छिपकर उसे (राजा को) देखती है। यहाँ रत्नावली (सागरिका) की इस चेष्टा में वत्सराजसमागम के हेतुरूप बीज का उपादान किया गया है, अतः यहाँ समाधान नामक सुखांग है।

अथवा, जैसे वेणीसंहार नाटक में निम्न जीक के द्वारा द्वीपदी की आश्वस्त करता हुआ भीम कौरवसंहार की सचना देकर बीज का समाधान कर रहा है।

'ठीक है। देवि पांचालराजपुत्रि सुनो, थोड़े ही दिनों में चंचल हाथों से युमाई हुई गदा के प्रहारों से टूटी जांचों वाले दुर्योपन के धने चिकने खून से रंगे हाथों वाला भीम तुम्हारे बालों को सँबारेगा।'

यहाँ वेणीसंहार के कारण भीम के कीथ (बीज) का बार बार उपादान हुआ है, अतः समाधान है। समाधान के द्वारा पात्र दूसरे छोगों की इस बात का विश्वास दिलाता है कि फलप्राप्ति अवस्थ होगी।

अथ विधानम्

—विधानं सुखदुःखकृत् ॥ २८॥

यथा मालतीमाधवे प्रथमेऽङ्के—'माधवः— 'यान्त्या मुहुर्वलितकन्धरमाननं त-दावृत्तवृन्तशतपत्रनिमं वहन्त्या । दिग्घोऽस्तेन च विषेण च पत्तमलाद्या
गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥
यद्विश्मयस्तिमितमस्तिमतान्यभाव—
मानन्दमन्दमस्तप्तवनादिवाभृत् ।
तत्संनिधौ तद्धना हृदयं मदीय—
मङ्गार्खम्बतमिव व्यथमानमास्ते ॥

इत्यनेन मालत्यवलोकनस्यानुरागस्य समागमहेतोबीजानुगुण्येनैव माघवस्य सुखदुः खकारित्वादिधानमिति ।

यथा च वेणीसंहारे—'द्रौपदी—णाध पुणोवि तुम्मेहिं छाईं श्राश्चिछ्छ समासा-सिद्वा। ('नाथ पुनरिप त्वयाहमागत्य समाश्वासियतःया।') भीमः—ननु पाञ्चाल-राजतनये किमद्याप्यलीकाश्वासनया।

> 'भूयः परिभवक्कान्तिलज्जाविधुरिताननम् । श्रानःशोषितकौरव्यं न पश्यसि वृकोद्रम् ॥'

इति सङ्ग्रामस्य सुखदुःखहेतुत्वाद्विधानमिति ।

जहाँ (नायकादि के हृदय में) सुख तथा दुःख पदा हो, वहाँ विधान कहलाता है। फलप्राप्ति की इच्छा सुख तथा दुःख का नायकादि में रह रहकर संचार किया करती है, इसी को विधान के नाम से पुकारा जाता है। जैसे मालतीमाधव नाटक में मालती को देखने के बाद माधव सुख व दुःख का अनुभव करता है, इसका पता इन पद्यों से लगता है।

माधव — टेढ़े झुके हुए वृन्त वाले कमल के समान, टेढ़ी गरदन वाले उस मुख का वहन करती हुई, रोमयुक्त आंखों वाली जाती हुई मालती ने अमृत और विष में (एक साथ) बुझा हुआ कटाक्ष (रूपी तीर) जैसे मेरे हृदय में बहुत गहरा गड़ा दिया है।

उस मालती के नजदीक होने पर मानी अमृत के सेचन से जो मेरा हृदय विस्मय के कारण स्पन्दन हो गया था, तथा उसके दूसरे मार्वों का अस्त हो गया था, एवं वह आनन्द से मन्द गित वाला हो गया था, वहीं मेरा हृदय अब (उसके अभाव में) इस तरह तड़फ रहा है, मानों अंगारों का स्पर्श कर रहा हो।

यहाँ माछती तथा माधव के भावी अनुराग तथा समागम का हेतु माधवकृत माछतीदर्शन वीज के अनुरूप होने के कारण माधव में सुख तथा दुःख को उत्पन्न कर रहा है, अतः यहाँ विधान नामक मुखांग है।

अथवा जैसे वेणीसंहार में संयामजनित सुख तथा दुःख का वर्णन करके भीम ने विधान का संनिवेश किया है।

द्रौपदी - नाथ, तुम फिर भी आकर मुझे आइवासन दिला जाना।

भीम—अरे पांचालराजपुत्र, अब भी झूठे आश्वासनों की क्या जरूरत है। हार की ग्लानि तथा लज्जा से रहित मुख वाले वृकोदर को कौरवों को निःशेष न करने तक तुम फिर से न देखोगी।

अय परिभावना

परिभावोऽद्भुतावेशः—

यथा रत्नावल्याम्—'सागरिका—( दृष्ट्वा सविस्मयम् ) कघं पश्चक्खो उजेव श्रणङ्गो पूर्त्रं पिक्छोदि । ता श्रहंपि इघ हिठद उजेव णं पूजइस्सम् । ( 'कयं प्रत्यक्ष एवानङ्गः

पूजां प्रतीक्षते । तत् श्रहमपीह स्थितैवैनं पूजियच्यामि।') इत्यनेन वत्सराजस्यानङ्गरूप-तयापह्रवादनङ्गस्य च प्रत्यक्षस्य पूजाप्रहणस्य लोकोत्तरत्वादङ्कृतरसावेशः परिभावना ।

यथा च वेणोसंहारे—'द्रौपदी — किं दाणि एसो पलस्रजलघरत्थणिदमंसलो खरो खरो समरदुन्दुभो ताडीश्रदि ।' ('किमिदानीमेष प्रलयजलघरस्तनितमांसलः क्षरो क्षरो समरदुन्दुभिस्ताङ्यते') इति लोकोत्तरसमरदुन्दुभिध्वनेर्विस्मयरसावेशाद्द्रौपद्याः परिभावना ।

जहाँ अद्भुत आवेश हो अर्थात् आश्चर्यं की भावना पात्र में पाई जाती हो, वहाँ परिभाव या परिभावना होती है। जैसे रत्नावली नाटिका में मदनपूजा के समय स्वयं उदयन को उपस्थित देखकर खिपकर देखती हुई सागरिका आश्चर्यं के साथ कहती है—'अरे, क्या प्रत्यक्ष कामदेव ही पूजा ग्रहण कर रहा है? तो मैं भी यहीं से इसकी पूजा कहँगी।' यहाँ वत्सराज को कामदेव बनाकर उसकी स्वयं की सत्ता का निराकरण (अपह्ववन) किया गया है तथा प्रत्यक्ष अनंग के द्वारा पूजाग्रहण अलीकिक है इसलिये सागरिका की उक्ति में अभिन्यक्षित अद्भुत रस के आवेश के कारण यहाँ 'परिभावना' नामक मुखांग है।

अथवा जैते वेणीसंहार में समरदुन्दुभि की लोकोत्तर ध्विन को सुनकर द्रौपदी में अझुत रस का आवेश पाया जाता है, जिसकी व्यञ्जना द्रौपदी की इस उक्ति हो रही है—'इस समय प्रलय की मेघध्विन के समान गंभीर ध्विन वाला यह समर दुन्दुभि क्षण-क्षण में क्यों

बजाया जा रहा है ?

श्रयोद्भेदः—

### —उद्भेदो गुढभेदनम्।

यथा रत्नावरुयां वत्सराजस्य कुसुमायुधव्यपदेशगृहस्यवै तालिकवचसा
'श्रस्तापास्त' इत्यादिना 'उदयनस्य' इत्यन्तेन बीजानुगुण्येनैवोद्भेदनाहुद्भेदः ।
यथा च वेणीसंहारे—'श्रार्य किमिदानीमध्यवस्यति गुरुः ।' इत्युपक्रमे '( नेपण्ये )

यत्सस्यवतभक्षभीक्षमनसा यत्नेन मन्दीकृतं यद्विस्मर्तुमपीहितं शमवता शान्ति कुलस्येच्छ्ता । तद्द्यूतारणिसंकृतं नृपस्रताकेशाम्बराकर्षणैः कोघज्योतिरिदं महत्कुक्वने यौघिष्ठिरं ज्म्भते ॥

भीमः—( सहर्षम् ) जृम्भतां जृम्भतां संप्रत्यप्रतिहतमार्थस्य कोघज्योतिः।' इत्य-। नेन स्वत्वस्य द्रौपदीकेशसंयमनहेतोर्युघिष्ठिरकोधस्योद्भेदनादुद्भेदः।

जहाँ अब तक छिपे हुए (गूड) बीज को प्रकट कर दिया जाय अर्थात् गृढ का भेदन हो, उसे उद्भेद कहते हैं। (पहले की स्थिति तक बीज का पोषण हो रहा है, अनुकूल भूमि, जल तथा खाद्य को पाकर बीज यहाँ फूट पड़ता है—किव बीज का संकेत तो पहले ही कर देता है, किन्तु बीज के साधनादि का अवगुण्ठन, स्पष्टतः इसी के अंतर्गत हटाता है।)

जैसे रत्नावली में कुसुमायुथ के ज्याज से बत्सराज की वास्तविक सत्ता छिपी थी, किन्तु वैतालिक की उक्ति में 'उदयन' शब्द के द्वारा उस गृढ वस्तु का भेदन होने से यह उद्भेद है। यह गृढभेद बीज का ही सहायक या साधन है।

अथवा जैसे 'हे आर्य अब बड़े भाई क्या करना चाहेंगे' — सहदेव के यह पूछने पर ही; नेपथ्य से निम्न पद्य सुनाई देता है — अपने सत्यव्रत के भंग से डरने वाले युधिष्ठिर ने जिस की ध को मन्दा कर लिया था, कुल की शान्ति की इच्छा वाले शान्तिप्रिय राजा ने जिस कोध को मुलाने की भी इच्छा की, युधिष्ठिर की वही कोषाग्नि, जो द्रीपदी के बालों व वस्त्रों के खेंचने से, धूनरूपी अरणि (काष्ठ-दण्ड) से उत्पन्न हुई है, कौरवों के घने (बड़े) जंगल में फैल रही है।

हसे सुनकर हर्ष के साथ भीम कहता है—'पूज्य आता की क्रीधाग्नि अब वेरीकटोक फैले, वेरीकटोक फैले।' यहाँ द्रीपदी के बालों के बांधे जाने के कारणभूत युधिष्ठिरकीप का उद्भेदन किया गया है, जो अब तक गृढ ही रहा है।

श्रथ करणम्—

#### करणं प्रकृतारम्भः—

बथा रत्नावल्याम् — 'णमो दे कुष्रमाउह ता श्रमोहदंसणो मै भविस्ससि ति। दिठ्ठं जं पेक्खिद्बं ता जाव ण कोवि मं पेक्खइ ता गमिस्सम्।' ( नमस्ते कुष्रमायुघ-तदमोघदर्शनो मे भविष्यसीति। दृष्टं यरप्रेक्षित्वयं तद्यावन्न कोऽपि मा प्रेश्नते तद्गमिष्यामि। ) इत्यनेनानन्तराङ्कप्रकृतनिर्विष्ठदर्शनारम्भणात्करणम्।

यथा च वेणीसंहारे—'तत्पाञ्चालि गच्छामो वयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय इति । सह-देवः—श्रार्थ । गच्छाम इदानीं गुरुजनानुज्ञाता विक्रमानुरूपमाचरितुम् ।' इत्यनेनानन्त-राज्ञप्रस्तूयमानसङ्मामारम्भणात्करणमिति । सर्वत्र चेहोहेशप्रतिनिर्देशचैष्मयं क्रियाकम-स्याविवक्षितत्वादिति ।

रूपक की कथा के अनुरूप प्रकृत कार्य का जहाँ आरम्भ हो, वहाँ करण होता है।
(करण के द्वारा भावी अंक के वृत्त की व्यक्षना भी कराई जाती है) जैसे रलावली में, 'हे
कामदेव, मेरे लिए सफलदर्शन बनोंगे। जो मुझे देखना चाहिए था, वह देख लिया। अब मैं
इस ढंग से चली जाऊँ कि मुझे कोई न देख पावे।' रलावली की इस उक्ति के द्वारा
भावी अंक में वर्णित निविंझ-दर्शन-प्रयल के आरम्भ की व्यक्षना कराई गई है, अतः करण
नामक मुखाङ्ग है।

और जैसे विणीसंहार में—(भीम) 'तो द्रौपदि, अब हम कौरवों के नाश के लिए जा रहे हैं।' (सहदेव) 'आयं, अब गुरुजनों की आज्ञा पाकर पराक्रम के योग्य कार्य करने को चलें।' इस कथनोपकथन के द्वारा भावी अंक में प्रस्तूयमान युद्ध का आरम्भ व्यक्षित है, अतः करण है। यहाँ भीम व सहदेव दोनों के वाक्यों में सभी जगह (दोनों स्थानों पर) उद्देश तथा विधेय के क्रम में व्यतिक्रम पाया जाता है। वाक्य में पहले उद्देश (कुरुकुलक्षयायः विक्रमानुरूपमाचिरतुम्) का प्रयोग होना चाहिए, बाद में विधेयरूप क्रिया (गच्छामः) का। किन्तु इस वाक्य में पहले क्रिया (गच्छामः) का प्रयोग किया गया है, वाद में उद्देश का, यह दोष नजर आता है—इस शंका के उपस्थित होने पर इसका निराकरण करते हुए वृत्तिकार थनिक कहते हैं कि यहाँ 'गच्छामः' क्रिया किया कवि का विवक्षित न होकर, 'कुरुकुलक्षय' या 'विक्रमानुरूपाचरण' ही विवक्षित है, अतः वही विधेय होने के कारण यहाँ बाद में प्रयुक्त हुआ है।

श्रय मेदः-

### —मेदः प्रोत्साहना मता ॥ २६ ॥

上非正常被称为证

यथा वेणीसंहारे—'णाघ ! मा क्खु जण्णसेणीपरिभवुद्दीविदकीवा श्रगपेक्खिद-सरीरा परिक्रमिस्सघ जदो श्रप्पमत्तसंचरणीयाई सुणीयन्ति रिजवलाई । ('नाथ ! मा खलु याज्ञसेनीपरिभवोद्दीपितकोपा अनपेक्षितशरीराः परिक्रमिष्यथ यतोऽप्रमत्तसंचरणी-यानि श्र्यन्ते रिपुबलानि ।') भीमः—अयि मुक्षत्रिये !

'त्र्यन्योन्यास्फालभिन्नद्विपक्षियरवसासान्द्रमस्तिष्कपङ्के मञ्जानां स्यन्दनानामुपरिकृतपदन्यासविकान्तपत्तौ । स्फीतास्क्रवपानगोष्ठीरसदृशिवशिवातूर्यनृत्यस्कबन्धे सङ्ग्रामैकार्णवान्तःपयसि विचरितुं पण्डिताः पाग्डुपुत्राः॥'

इत्यनेन विषण्णाया द्रौपद्याः क्रोधोत्साहबीजानुगुण्येनैव प्रोत्साहनाद्भेद इति । एतानि च द्वादशमुखाङ्गानि बीजारम्भद्योतकानि साक्षात्पारम्पर्येण वा विधेयानि ।

एतेषामुपन्नेपपरिकरपरिन्यासयुक्त्युद्भेदसमाधानानामवश्यभावितेति ।

जहाँ प्रोत्साहन पाया जाय, अर्थात् पात्र को बीज के प्रति प्रोत्साहित किया जाय, वहां भेद होता है।

जैसे वेणीसंहार के निम्न कथनोपकथन में क्रोध उत्साह रूप बीज के अनु-रूप वचन के द्वारा भीम विषण्ण द्रौपदी को प्रोत्साहित करता है। अतः यहाँ मेद नामक मुखाझ होगा।

द्रीपटी—नाथ, यश्चसेनी के पराभव से उद्दीप्त कोप वाले होकर, अपने शरीर को भूल कर युद्ध में न लड़ना, क्योंकि शश्चओं की सेना सावधानी से घूमे जाने योग्य है ऐसा सना जाता है।

भीम—अरी सुश्वित्रिये ! पाण्डव के पुत्र उस संग्रामरूपी समुद्र के जल के बीच घूमने में कुशल हैं, जिसमें आपस के टकराने से टूटे हुए हाथियों के खून, चर्बी और मस्तक के सान्द्र कीचड़ में मग्न रथों के जपर होकर पदाति सेना पार हो रही हो तथा जिसमें जीमर कर खून पी-पीकर पानगों में चिछाती हुई अमङ्गल शृगालियों के शब्दरूपी तूर्य की ताल पर कबन्थ नाच रहे हों।

मुखं ि के ये १२ अङ्ग बीज नामक अर्थप्रकृति तथा आरम्भ नामक अवस्था के व्यञ्जक हैं; इनका संपादन साक्षात रूप से या परम्परा से नाटक या रूपक में किया जाना चाहिए। इन बाहर में से भी उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युक्ति, उद्भेद व समाधान इन अङ्गों का मुखसन्धि में उपादान सर्वथा आवश्यक है।

श्रय साङ्गं प्रतिमुखसंधिमाह—

लक्यालक्यतयोद्भेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत् । विन्दुप्रयतानुगमादङ्गान्यस्य त्रयोदशं ॥ ३० ॥

तस्य बीजस्य किंचिल्लच्यः किंचिदलच्य इवोद्धेदः — प्रकाशनं तत्प्रतिमुखम् । यथा रत्नावल्यां द्वितीयेऽक्के वत्सराजसागरिकासमागमहेतीरतुरागबीजस्य प्रथमाङ्कोपक्षिप्तस्य सुसङ्गताविद्शकाभ्यां ज्ञायमानतया किंचिल्लच्यस्य वासवदत्तया च चित्रफलकवृत्तान्तेन किंचित्रदृत्वीयमानस्य दृश्यादृश्यह्रपतयोद्भेदः प्रतिमुखसंधिरिति ।

वेणीसंहारेऽपि द्वितीयेऽङ्के भीष्मादिवधेन किनिस्नच्यस्य कर्णाद्यवधान्नालच्यस्य

कोघबीजस्योद्धेदः।

'सहस्रस्यगणं सवान्धवं सहिमत्रं ससुतं सहानुजम् । स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डसुतः सुयोधनम् ॥'

<sup>(</sup>१) 'लच्याऽलच्य इवोद्धेदः' इति पाठान्तरम्।

इत्यादिभिः-

'दुःशासनस्य दृदयक्षतजाम्बुपाने दुर्योघनस्य च यथा गदयोरुभन्ने । तेजस्विनां समरमूर्घनि पाण्डवानां न्नेया जयद्रथवघेऽपि तथा प्रतिज्ञा ॥'

इत्येवमादिभिश्चोद्भंदः प्रतिमुखसंघिरिति ।

अब प्रसङ्गोपात्त प्रतिमुख संधि का अङ्गों सहित वर्णन करते हैं—उस बीज का कुछ-कुछ दिखाई देना और कुछ दिखाई न देना और इस लच्यालच्य रूप में फूट पड़ना (उद्गित होना) प्रतिमुख संधि का विषय है। इस संधि में विन्दु नामक अर्थप्रकृति तथा प्रयत्न नामक अवस्था का मिश्रण होता है। इसके तेरह अङ्ग होते हैं। (मुखसंधि में बीज बोया जाता है, उसे उचित वातावरण में पोषण मिलता है। इस पोषण के द्वारा प्रतिमुख संधि में आकर वह फूटने लगता है, किन्तु जिस तरह पहले पहल निकलता बीजाङ्कर कुछ-कुछ अस्पष्ट अवस्था में होता है, ठीक वैसे बीज का अङ्कर थोड़े अस्पष्टरूप में प्रतिमुख संधि में उद्गित होता है।)

जैसे रलावली के प्रथम अङ्क में वत्सराज व सागरिका के (भावी) समागम के हेतुरूप जिस अनुरागवीज को बोया गया है, उसे दूसरे अङ्क में मुसंगता व विद्षक जान जाते हैं, इसिलए वह कुछ-कुछ प्रगट हो जाता है, तथा चित्रफलकबृत्तान्त के कारण वासवदत्ता के द्वारा कुछ-कुछ गृहीत हो जाता है। इस प्रकार बोज के अंकुर का दृश्य और कुछ अदृश्य रूप में उद्भित्त होना प्रतिमुखसंधि है।

वेणीसंहार में भी युधिष्ठिर का कीधवीज भीष्मादि के मरण से लक्ष्य हो गया है, किन्तु अभी कर्ण आदि के वध के न होने से अलक्ष्य है। इस लक्ष्यालक्ष्य रूप में उसका उद्भेद प्रतिमुख की व्यक्षना करता है।

'पाण्डु का पुत्र युधिष्ठिर बड़ी जल्दी मृत्यों, बान्धवों, मित्रों, पुत्रों तथा अनुजों से युक्त स्रयोधन को अपनी सेना के द्वारा युद्ध में (निश्चय ही) मार डालेगा। (इत्यादि वाक्यों के द्वारा, जिनसे बीज-युधिष्ठिर कोप—लक्ष्य हो रहा है); तथा, दुर्योधन की निम्न उक्ति के द्वारा जहाँ दुर्योधन का साहस बीज को अलक्ष्य रख रहा है; प्रतिमुखसंधि अभिन्यक्षित है—

युद्धस्थल में की गई तेजस्वी पाण्डवों की प्रतिज्ञा दुःशासन के हृदय के खून को पीने के विषय में जैसी थी, तथा गदा से दुर्योधन की जाँघ को तोड़ने के विषय में जैसी थी, वैसी ही जयद्रथ के वध के विषय में समझी जानी चाहिए।

(भाव यह है जैसे पाण्डव न तो दुःशासन का ही खून पी सके, न मेरी जाँघे ही गदा से तोड़ सके वैसे ही जयद्रथ को भी न मार सकेंगे, उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकेगी। यहाँ दुर्योघन पाण्डवों के लिए प्रयुक्त 'तेजस्वी' विशेषण के द्वारा उनकी अशक्तता की खिड़ी उड़ाता दुवा, तथा उन्हें कोरा वाक्साहसी बताता हुवा व्यंग्य कस रहा है।)

श्रस्य च पूर्वाङ्कोपक्षिप्तविन्दुरूपवीजप्रयत्नार्थातुगतानि त्रयोदशाङ्गानि भवन्ति, तान्याह—

# विलासः परिसर्पश्च विधृतं शमनर्मणी।

१. यह वेणीसंहार के दितीय अंक में दुर्योधन के कंचुकी की उक्ति है, जिसे विश्वास हो गया है कि युधिष्ठिर अवस्य विजयी होगा।

नर्मद्युतिः प्रेगमनं निरोधः पर्युपासनम् ॥ ३१ ॥ बज्रं पुष्पमुपन्यासो वर्णसंहार इत्यपि ।

पहले अंक में जिस बीज को डाल दिया है, जो विन्दु के रूप में प्रकटित होने वाला है, उस बीज तथा प्रयत्न से अनुगत इस प्रतिमुखसंधि के जो तेरह अङ्ग होते हैं उनका वर्णन करते हैं:—विलास, परिसर्प, विधूत, श्रम, नर्म, नर्मद्युति, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, वज्र, पुष्प, उपन्यास तथा वर्णसंहार।

यथोदेशं लक्षणमाह—

रेत्यर्थेहा विलासः स्याद्-

यया रत्नावस्याम्—'सागरिका—हिश्रश्र पसीद पसीद किं इमिणा श्राष्ट्रास्य पसीत पसीद किं इमिणा श्राष्ट्रास्य पसीत पसीद किंमनेनायासमात्रफलेन दुर्लभजनप्रार्थनातुवन्धेन।') इत्युपक्रमे 'तहावि श्रालेखगदं तं जणं कदुश्र जधासमी हिदं करिस्सम् , तहावि तस्स णित्य श्रण्णो दंसणोवाउत्ति।' ('तथाप्यालेखगतं तं जनं कृत्वा यथासमीहितं करिष्यामि। तथापि तस्य नास्त्यन्यो दर्शनोपायः।') इत्येतैर्वत्स राजसमागमरितं वित्रादिजन्यामप्युद्दिश्य सागरिकायाश्चेष्टाप्रयत्नोऽतुरागवीजानुगतो विलास इति।

उन्हीं का नाम के साथ-साथ लक्षण कहते हैं:-

रित की इच्छा को विलास अङ्ग कहते हैं। (जहाँ नायक नायिका में परस्पर एक दूसरे के प्रति रित का इच्छा व्यक्त की गई हो वहाँ विलास होगा) जैसे रत्नावली में सागरिका क्सराजसमागमरित की इच्छा को लेकर चित्रादि के द्वारा ही उसे प्राप्त करने की चेष्टा करती करती है। यह चेष्टा प्रयत्न की अवस्था से संबद्ध है तथा यहाँ रत्नावली का अनुरागरूपी बीज साथ-साथ व्यक्तित हो रहा है, अतः रित की इच्छा से यहाँ विलास है। इसकी व्यक्तना सागरिका की निम्न उक्ति से होती है—'इदय, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, दुर्लभजन (वत्सराज उदयन) की इस इच्छा के आग्रह से क्या लाभ, जिसका फल केवल दुःख ही है—अर्थात जिस वत्सराज उदयन को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी इच्छा करना केवल दुःख के ही लिए है।' फिर भी उसे चित्रित कर इच्छानुसार अवस्य करूँगी, फिर भी उसे देखने का कोई दूसरा उपाय नहीं है।'

श्रथ परिसर्थः-

—दृष्टनष्टानुसर्पणम् ॥ ३२॥

परिसर्पः-

यथा वेणीसंहारे—'कबुकी—योऽयमुखतेषु बलवत्सु, श्रथवा कि बलवत्सु वासुदैव-सहायेष्वरिष्वयाप्यन्तःपुरसुखमनुभवति, इदमपरमयथातथं स्वामिनः—

## (१) 'प्रगयणम्' इत्यपि पाठः । (२) 'रत्युत्थेहा' इत्यपि पाठः ।

१. संस्कृत टीकाकार सुदर्शनाचार्य 'रत्यथेंहा' का अर्थ 'सुरतार्थेच्छा' करते हैं, किन्तु रित का अर्थ सामान्यनिष्ठ ही लेना ठीक होगा, सुरत के प्रकरण में विशेषनिष्ठ नहीं, यह हमारा मत है। वैसे वात्स्यायन मैश्रुन कई तरह के मानते हैं—दर्शन।दि भी। लेकिन लौकिक अर्थ में सुरत केवल एक ही प्रकार का मैश्रुन है।

'श्राशक्षप्रहणादकुण्ठपरशोस्तस्या प जेता मुने— स्तापायास्य न पाण्डुस्जुिभरयं भीष्मः शरैः शायितः । श्रौढानेकधनुर्धरारिविजयश्रान्तस्य चैकाकिनो

बालस्यायमरातिल्नुनघनुषः प्रीतोऽभिमन्योर्वधात् ॥'

इत्यनेन भीष्मादिवधे दृष्टस्याभिमन्युवधाष्ठ्रष्टस्य बलवतां पाण्डवानां वासुदैवसहा-यानां सङ्ग्रामलक्षणविन्दुबीजप्रयत्नान्वयेन कञ्चुकिमुखेन बीजानुसर्पणं परिसर्प इति ।

थया च रत्नावल्यां सारिकावचनचित्रदर्शनाभ्यां सागरिकानुरागबीजस्य दृष्टनष्टस्य

'कासौ कासौ' इत्यादिना वत्सराजेनानुसरणात्परिसर्ग इति ।

जब बीज एक बार दृष्ट हो गया हो, किन्तु फिर दिखाई देकर नष्ट हो जाय, और

उसकी खोज की जाय, तो यह खोज परिसर्प कहलाती है।

जैसे वेणीसंहार में द्वितीय अंक में भीष्मादि के मरण से बीज दृष्ट हो गया था, किन्तु अभिमन्यु के वथ से वह फिर से नष्ट हो गया। किन्तु कृष्ण की सहायता से युक्त, बलवान् पाण्डवों के युद्धरूप बिन्दु, बीज तथा प्रयत्न के सम्पर्क से कंचुको के मुख से निम्न पद्य में फिर से बीज की खोज की गई है, इसलिये यहाँ परिसर्प नामक प्रतिमुखांग मानना होगा—

जिन मुनि परशुराम का परशु शस्त्रग्रहण के समय से कभी किसी के आगे कुण्ठित न हुवा, उन्हीं परशुराम को जीतने वाले भोष्म का पाण्डुपुत्रों के द्वारा वाणों से गिरा देना इस दुर्योधन की दुखी न बना सका। वही दुर्योधन अनेकों प्रौढ़े भनुर्थर शत्रुओं के विजय से थके हुए, शत्रुओं के द्वारा काटे गये धनुष वाले, अकेले बालक अभिमन्यु के मारे जाने से प्रसन्न हो रहा है।

और जैसे रत्नावली में, मैना के बचन तथा चित्रदर्शन के द्वारा सागरिका का अनुराग बीज क्रम से दृष्ट तथा नष्ट हो गया है, उसी की 'वह कहाँ है, वह कहाँ है' कहकर वत्सराज

के दारा खोज की जाती है, अतः यहाँ परिसर्प अङ्ग है।

श्रथ विधृतम्—

—विधृतं स्यादरितः—

यथा रत्नावल्याम्—'सागरिका—सिंह श्रिहिश्रं में संतावो बाधेदि। ('सिंख ! श्रिकिकं में संतापो बाधते।') ( सुसङ्गता दोधिकातो निलनीदलानि मृणालिकाबानी-यास्या श्रङ्गे ददाति ) सागरिका—( तानि क्षिपन्ती ) सिंह! श्रवणेहि एदाइं किं श्रश्रारणे श्रत्ताणं श्रायासेसि णं भणामि—('सिंख ! श्रपनयैतानि किमकारण श्रात्मानमायास-यसि । ननु भणामि—)

'दुल्लहजणाणुराश्चो लज्जा गर्रुड परव्वसो श्रप्पा । पिश्रसिंह विसमं पेम्मं मरणं सरणं णवर एकस् ॥' ( दुर्लभजनातुरागो लज्जा गुर्वी परवश श्रात्मा । प्रियसिंख विषमं प्रेम मरणं शरणं केवलमेकम्' ॥ )

इस्यनेन सागरिकाया बीजान्वयेन शीतोपचारिवधूननाद्विधृतम्।

यथा च वेणीसंहारे भानुमत्या दुःस्वप्नदर्शनेन दुर्योधनस्यानिष्टशङ्कया पाण्डव-विजयशङ्कमा वा रतेर्विधूननमिति ।

जहाँ अरति हो वहाँ विधूत नामक अङ्ग होता है। (अरति से यह ताल्पर्य है कि

बीज के नष्ट होने पर पात्र उससे दुःखित होकर लक्ष्य को अलक्ष्य मान कर उसकी इन्ला छोड़ देता है; इसी को विभूत कहते हैं; जहाँ रित का विभूनन कर दिया गया हो।) जैसे रत्नावलों में सागरिका का अनुराग बीज अरित के कारण विभूत कर दिया गया है। कामपोड़ासंतप्त सागरिका अपनी सखी सुसंगता से कहती है—'सखि, मुझे बड़ी ताप-पीड़ा हो रही है।'(सुसंगता बावलों से कमल के पत्तों और मृणालों को लाकर इसके अङ्ग पर रखती है)। सागरिका—(उन्हें फेंकती हुई) सिख, इन्हें हटाले, व्यर्थ में ही क्यों अपने आपको तकलीफ दे रही है। में मच कहती हूँ—हे प्रियसखि, दुलेंभ व्यक्ति के प्रति प्रेम, गहरी लाज, पराधीन आत्मा, (इस प्रकार की स्थित में) प्रेम विषम है, ठीक नहीं है, अब तो केवल एक मरना ही (मेरी) शरण है। यहाँ सागरिका ने बीजान्वय से शीतोपचार को हटा दिया है, अतः यह विभूत है।

और जैसे वेणीसंहार में दूसरे अङ्क में बुरा स्वप्न देखने पर दुर्योधन की पत्नी भानुमती की रित इसिक्ट विधूत हो जाती है। कि या तो वह दुर्योधन के अनिष्ट से आशंकित हो जाती है, या पाण्डवों के विजय की आशंका से भयभीत हो उठती है।

अय शमः—

#### —वच्छमः शमः।

तस्या अरतेरुपशमः शमो यथा रत्नावल्याम्—'राजा—वयस्य ! अनया लिखिन तोऽहमिति यत्सत्यमात्मन्यपि मे बहुमानस्तत्कथं न पश्यामि ।' इति प्रक्रमे 'सागरिका— ( आत्मगतम् ) हि अश्र ! समस्तस मणोरहोवि दे एत्तिअं भूमिं ण गदो ।' ('हृद्य ! समाश्वसिहि मनोरथोऽपि त एवावतीं भूमिं न गतः ।' ) इति किंविदरत्युपशमाच्छम इति ।

जब उस अरित की शान्ति हो जाती है, वह शम नामक प्रतिमुखाङ्ग है। जैसे रत्नावली में; जब सागरिका अपने प्रति राजा की रित जान लेती है, तो उसकी अरित शान्त हो जाती है; (क्योंकि उसे वत्सराज की प्राप्ति की आशा हो जाती है।) यह शम नामक प्रतिमुखाङ्ग इन पंक्तियों से स्पष्ट है—

राजा—मित्र, इसने मेरा चित्र बनाया है, इस बात से सचमुच मुझे अपने आप पर गर्व है, तो अब मैं इस चित्रफलक को क्यों न देखूँगा।

सागरिका (सुनकर-अपने आप) हृदय, आश्वस्त रह, तेरी इच्छा भी इतनी ऊँची मंजिल तक न पहुँच पाई है।

भ्रम नर्भ- विशेष शिक्त । कि ( (Sept) ने के 140 (May 60 Dec

### परिहासवचो नर्म-

यथा रत्नावल्याम्—'सुसङ्गता—सिंह! जस्स कए तुमं श्राश्रदा सो श्रश्नं पुरदो विद्वदि।' ('सिख! यस्य कृते त्वमागता सोऽयं पुरतिस्तिष्ठति') सागरिका—(सास्यम्) सुसङ्गदे। कस्स कए श्रहं श्राश्रदा। ('सुसङ्गते! कस्य कृतेऽहमागता।') सुसङ्गदा—श्रह् श्राप्यदा। ('सुसङ्गते! कस्य कृतेऽहमागता।') सुसङ्गदा—श्रह् श्राप्यदा । पंचित्रफलश्रस्स ता गेण्ह एदम्। ('श्रिय श्रात्मशिक्कते! नतु वित्रफलकस्य। तद्गृहाणैतत्।') इत्यनेन वीजान्वितं परिहासवचनं नर्म।

१. यहाँ धनिक ने 'शीतोपचारिवधूननात् विधूतम्' लिखा है हमारा मत है कि गाथा में प्रिय को हुर्लंभ बताया है, तथा इसके द्वारा 'अरित' की व्यञ्जना हो रही है, अतः हमें 'विधूत' का कारण यों ठोक जान पड़ता है—'प्रियस्य दुर्लंभत्वेन आत्मपारवश्यादिना च स्वितेन प्रेम्णो विष्मत्वेनारतेव्यंजनाद् विधूतं; यदा विषमत्वविशेषणेन प्रेम्णो विधूननाद्विधूतम्।'

यथा च वेणीसंहारे—'( दुर्योघनश्चेटीहस्तादर्घपात्रमादाय देव्याः समर्पयित पुनः ) भानुमति—( श्रघं दत्त्वा ) हला ! उवरोहि मे कुसुमाई जाव श्रवराणं पि देवाणं सविरिण्वत्तिमा । ( 'हला उपनय मे कुसुमानि यावदपरेषामपि देवानां सपर्यो निवर्तयामि ।' ) (हस्तौ प्रसारयित, दुर्योघनः पुष्पाण्युपनयित, भानुमत्यास्तरस्पर्शजातकस्पाया हस्तात्पुष्पाणि पतिन्त । )' इत्यनेन नर्मणा दुःस्वप्नदर्शनोपशमार्थं देवतापूजाविष्नकारिणा वीजोद्घाटना-त्यरिहासस्य प्रतिमुखाङ्गत्वं युक्तमिति ।

नमं से तात्पर्य परिहास के वचनों से है। ( नर्म के अंतर्गत पात्रों का परिहास पाया

जाता है।) जैसे रत्नावली नाटिका में इस वार्तालाप से नर्म की व्यजना हो रही है।

'सुसंगता—जिसके लिए तुम आई हो, वह तुम्हारे सामने ही है। सागरिका—(रत्नावली) सुसंगता, मैं किसके लिये आई हुँ १

ु सुसंगता - अरी अपने आप पर बहम करने वाली, इस चित्रफल के लिये। तो इसे ले ली।

यह परिहास वचन यहाँ बीज से संबद्ध है, यहाँ नर्म नामक प्रतिमुखांग है।

और जैसे वेगीसंहार में, जब भानुमती देवपूजा कर रही है, तो दुर्योधन वहाँ पहुँच कर चुपचाप दांसी के हाथ से अर्धपात्र लेकर भानुमती को सौंपता है। भानुमती (अर्ध देखकर) अरी दांसी, जरा फूल लाओ, मैं दूसरे देवताओं की पूजन कर लूं। (भानुमती पुष्प लेने को हाथ बढ़ाती है, दुर्योधन पुष्पों को सौंपता है; उसके स्पर्श से कम्पित भानुमती के हाथ से फूल गिर जाते हैं।) यहाँ भानुमती दुःस्वप्नदर्शन की शान्ति के लिए देव-पूजा कर रही है, किन्तु यह दुर्योधनकृत परिहासरूप नर्भ उस पूजा में विध्न उपस्थित कर बीज का ही उद्घाटन कर रहा है। यह परिहास प्रतिमुखांग रूप नर्भ ही है।

श्रय नर्मयुतिः—

—धृतिस्तजा द्युतिर्मता ॥ ३३ ॥

यथा रत्नावल्याम्—'असङ्गता—सिंह ग्रदिणिहरा दाणि सि तुमम् ज। एवं पि भिंहिणाहरथावलिम्बदा कोवं ण मुश्चसि । (सिंह ! श्रतिनिष्ठरेदानीमिस त्वं यैवमिष भर्त्रा हस्तावलिम्बता कोपं न मुश्चसि ।') सागरिका—(सन्नूमङ्गमीषिहहस्य) सुसङ्गदे ! दाणि पि ण विरमसि ।' ('सुसङ्गते ! इदानीमिप न विरमसि ।') इत्यनेनानुरागबीजो-द्वाटनान्वयेन धृतिर्नर्मजा युतिरिति दिशितमिति ।

धेर्य की स्थित नर्मधुति कहलाती है। (नर्मधुति के अन्तर्गत पात्र में धेर्य का संचार

पाया जाता है।)

जैसे रत्नावली की निम्न पंक्तियों में धृति के द्वारा अनुराग बीज उद्घाटित हो रहा है, यहाँ परिहास से उत्पन्न धृति ( नर्मधृति ) पाई जाती है।

मुसंगता—सखि, तुम अब बड़ी निष्ठुर हो गई हो, जो स्वामी के इस प्रकार हाथ से पकड़े

जाने पर भी गुस्से को नहीं छोड़ती।

सागरिका ( टेढ़ी भौंडे करके, कुछ हँस कर ) — सुसंगता, अब भी चुप नहीं रहती।

श्रथ प्रगमनम्

उत्तरा वाक्यगमनम्

यथा रत्नावल्याम्—'विदूषकः—भो वश्रस्स ! दिहिश्रा वहुसे । ('भो वयस्य !

<sup>(</sup>१) 'प्रगयणम्' इत्यपि पाठः।

दिष्ट्या वर्घसे ।') राजा—( सकौतुकम् ) वयस्य ! किमेतत् । विदूषकः—भो ! एदं क्खु तं जं मए भणिदं तुमं एव्व श्रालिहिदो को श्रण्णो कुसुमाउहव्ववदेसेण णिह्नवी-श्रादि ।' ('भोः ! एतत्खलु तद्यन्मया भणितं त्वमेवालिखितः कोऽन्यः कुसुमायुधव्यपदे-शेन निह्न्यते ।') इत्यादिना

'परिच्युतस्तःकुचकुम्भमध्यातिक शोषमायासि मृणालहार !। न सूचमतन्तोरपि तावकस्य तत्रावकाशो भवतः किमु स्यात्॥'

इत्यनेन राजविद्षकसागरिकासुसङ्गतानामन्योन्यवचनेनोत्तरोत्तरानुरागबीजोद्धाष्टना-त्प्रगमनमिति ।

जहाँ पात्रों में परस्पर उत्तरोत्तर वचन पाये जायँ (जिनसे बीज का साहाय्य प्रति-पादित हो), वहाँ प्रगमन होता है। जैसे रत्नावली नाटिका में विद्षक व राजा, सागरिका व सुसंगता के परस्पर उत्तरोत्तर वचन अनुराग बीज को प्रगट करते हैं, अतः वहाँ प्रगमन है। प्रगमन की व्यंजना विद्षक व राजांकी इस बातचीत से हो रही है—

विदूषक-मित्र, बड़ी खुशी की वात है; तुम्हारी वृद्धि हो रही है।

राजा-( कौतुक से ) मित्र, क्या बात है।

विदूषक—अरे, यह वही है जो मैंने कहा था कि इस चित्र में तुम्हीं चित्रित हो, कामदेव के नाम से और दूसरे किस व्यक्ति को छिपाया गया है।

राजा—हे मृणालहार, उसके वक्षःस्थल के बीच से गिर कर क्यों खख रहा है। अरे जहाँ तेरे सहम तन्तु के लिए भी जगह नहीं, वहाँ तुम्हारी गुंजायश कैसे हो सकती है।

श्रथ निरोधः—

### —हितरोधो निरोधनम्।

150 P S 3 OPE ( 2 )

यथा रत्नावल्याम्—'राजा—धिङ्मूर्ख !

प्राप्ता कथमपि दैवात्कण्ठमनीतैव सा प्रकटरागा ।

रत्नावलीव कान्ता मम हस्तादुर्श्रशिता भवता ॥'

इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमरूपहितस्य वासवदत्ताप्रवेशस्चकेन विदूषक-वचसा निरोधानिरोधनमिति ।

हित की रोक (रोध) हो जाने पर निरोधन होता है। (प्राप्तव्य वस्तु की प्राप्ति से नायकादि को रोक दिया जाय उसमें अवरोध उत्पन्न कर दिया जाय, वहाँ निरोधन होगा।)

जैसे रत्नावली में सागरिकासमागम वत्सराज का अभीष्ट हित है; किन्तु वासवदत्ता के प्रवेश की खचना देकर विदूषक उसमें अवरोध उत्पन्न कर देता है। अतः वहाँ निरोधन है, जिसकी व्यंजना राजा की निम्न उक्ति से होती है—

'मूर्खं तुझे धिक्कार है। किसी तरह दैव की कृपा से प्राप्त, अनुराग से युक्त (जिसका प्रेम प्रकट हो गया है); प्रिया (सागरिका) को में कण्ठ से भी न लगा पाया था कि तूने उसे उसी तरह हाथ से गँवा दिया जैसे दैववश प्राप्त, उज्ज्वल रहनावली (रहनमाला) को गले में डालने के पहले ही गँवा दिया जाय।'

श्रथ पर्युपासनम्

पर्युपास्तिरनुनयः—

यथा रस्नावल्याम्—'राजा—

प्रसीदेति ब्र्यामिदमसित कोपे न घटते

करिष्याम्येवं नो प्रनिरित भनेदभ्युपगमः।

न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमिप हि झास्यिस मृषा

किमेतिस्मन् वक्तुं क्षममिति न वेशि प्रियतमे ॥'

इत्यनेन चित्रगतयोर्नायकयोर्दर्शनाःकुपिताया वासवदत्ताया श्रनुनयनं नायकयोरनुरा-गोद्धाटान्वयेन पर्युपासनमिति ।

( नायकादि के द्वारा किसी का ) अनुनय-विनय पर्युपास्ति या पर्युपासन कहलाता है। ( प्राप्तन्य के निरोध पर नायकादि उस अवरोध के निवारण के लिए; इस अंग के अंतर्गत

अन्नय करते हैं।)

जैसे रत्नावली नाटिका में; वत्सराज व सागरिका का एक चित्र में आलेखन देखकर वासवदत्ता कुद्ध हो जाती है। राजा उसका अनुनय करता है। यह अनुनय उन (वत्सराज-सागरिका) दोनों के प्रेम को प्रकट कर उसका साहाय्य संपादित करता है, अतः यह पर्युपासन है। इसकी व्यंजना राजा की उक्ति के निम्न पष्प में हुई है।

'हे वासवदत्ते, 'तुम खुश हो जावो' यह कहना इसिंछए ठीक नहीं है, कि तुम नाराज नहीं हो। 'मैं ऐसा फिर कभी नहीं कहँगा' यह कहने पर अपराध स्वीकार करना हो जाता है। 'मैरा कोई दोष नहीं है' ऐसा कहने पर तुम इसे भी झूठ समझोगी। इसिंछिये हे प्रियतमे, इस मौके पर मुझे क्या कहना चाहिए यह भी नहीं जानता।'

अथ पुष्पम्-

# —पुष्पं वाक्यं विशेषवत् ॥ ३४ ॥

यथा रत्नावल्याम्—'( राजा सागरिकां हस्ते ग्रहीत्वा स्पर्शं नाहयति ) विद्षकः-भो ! एसा अपुन्ता सिरी तए समासादिदा । ('भोः ! एषापूर्वा श्रीस्त्वया समासादिता ।') राजा—वयस्य ! सत्यम् ।

> श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पञ्जवः । कुतोऽन्यथा स्रवत्येष स्वेद्च्छ्यामृतद्ववः ॥

इत्यनेन नायकयोः साक्षादन्योन्यदर्शनादिना सविशेषानुरागोद्घाटनात्पुष्पम् ।

जहाँ विशिष्ट वाक्यों द्वारा बीजोद्घाटन हो, अथवा जहाँ पर वाक्य विशेष रूप बीजोद्घाटन से करे, वह पुष्प कहलाता है। (प्रथम अंक में निश्चिप्त बीज पल्लवित होकर, इस अंग में पुष्पोत्पत्ति करता है—जिस तरह वृक्ष में पुष्पाविर्माव भावीफलप्राप्ति का साहाब्य सम्पादित करता है, वैसे रूपक में यह अंग भी है।)

जैसे रत्नावली नाटिका में उदयन व सागरिका का अनुराग परस्पर दर्शन आदि से विशेष रूप में प्रकट हो जाता है। इस पुष्प की सचना विदूषक व वत्सराज का निम्न कथनोप-कथन देता है।

(राजा सागरिका को हाथ से स्पर्श करने का अभिनय करता है।)

विदूषक-अरे मित्र, तुमने तो अपूर्व श्रीको पा लिया है।

राजा—िमत्र सच कहते हो। यह श्री है, और इसका हाथ कल्पवृक्ष का पछन है। नहीं तो, यह (हाथ) स्वेद के ज्याज से अमृतद्रव को कैसे (कहाँ से) छोड़ता है।

का मेरिक संस्कृतिका सीर्वाच

श्रयोपन्यासः—

उपन्यासस्तु सोपायम्-

यथा रत्नावल्याम्—'सुसङ्गता—भद्या! श्रलं सङ्गाए मए वि भिट्टणो पसाएण कीलिदं एव्य ता किं कण्णाभश्राणेण श्रदो वि मे गहन्नो पसाश्रो जं कीस तए श्रहं एत्य श्रालिद्दिश्च ति कुविश्चा मे पिश्चसही साश्चरिश्चा ता पसादीश्चदु।' ('भर्तः! श्रलं शङ्क्या मयापि भर्तुः प्रसादेन कीडितमेव तित्कं कर्णाभराग्रेन, श्रतोऽपि मे गुरुः प्रसादो यत्कथं त्वयाद्दमत्रालिखितेति कुपिता मे प्रियसखी सागरिका तत्प्रसावताम्।') इत्यनेन सुसङ्गतावचसा सागरिका मया लिखिता सागरिकया च विभिति स्चयता प्रसादोपन्यासेन वीजोद्धेदादुपन्यास इति।

उपाययुक्त या हेतुप्रदर्शक वाक्य उपन्यास कहलाता है। जैसे रत्नावली में सुसंगता यह बता कर कि चित्र में सागरिका मैंने आलिखित की है और सागरिका ने तुम; इस वाक्य में प्रसन्नता (हेतु) का उपन्यास कर बीज का उद्भेद किया है। अतः सुसंगता की इस उक्ति

में उपन्यास है-

'स्वामिन्, सन्देह न करें, मुझे भी तो आपकी खुशों से प्रसन्नता है, इस कर्णाभूषण की क्या जरूरत है। इससे ज्यादा खुशों तो मुझे इसमें होगी कि आप मेरी प्यारों सखीं सागरिका को खुश करें, क्योंकि वह मुझ से इसलिए नाराज है कि मैंने उसे इस चित्र में आलिखित कर दिया है।'

—वज्रं प्रत्यत्तनिष्टुरम्।

यथा रत्नावल्याम् - 'वासवदत्ता - (फतकं निर्दिश्य ) श्रज्जउत्त ! एसवि जा तुह समीवे एदं किं वसन्तश्रस्स विष्णाणम् ।' ( 'श्रार्यपुत्र ! एषापि या तव समीपे एतिकं वसन्तकस्य विज्ञानम् ।' ) पुनः 'श्रज्जउत्त ! ममावि एदं चित्तकम्म पेक्खन्तीए सीसवेश्रणा समुष्णणा ।' (श्रार्यपुत्र ! ममाप्येतिचित्रकर्म पश्यन्त्याः शीर्षवेदना समुत्पन्ना ।' ) इत्यनेन वासवदत्तया वत्सराजस्य सागरिकानुरागोद्भेदनात्प्रत्यक्षनिष्ठरान्भानं वञ्जमिति ।

जहाँ नायकादि के प्रति कोई पात्र प्रत्यचरूप में निष्ठुर वचन का प्रयोग करे वह

( वज्र के समान तीचण व मर्मभेदी ) वाक्य वज्र कह्छाता है।

जैसे रत्नावली में वासवदत्ता उन दोनों के प्रेम को जान कर कुद्ध होती हुई निम्न कड़

वचनों को वत्सराज से कहती हैं, यहाँ वज्र प्रतिमुखाङ्ग है।

'(चित्रफलक को दिखा कर) आर्थपुत्र, यह (सागरिका) तुम्हारे पास जो (चित्रित) है, क्या वह तुम्हारे मित्र वसन्तक (विदूषक) की करामात (कौशल; विज्ञान) है ?

× × आर्थपुत्र, मेरे भी इस चित्रकर्म को देख कर सिरदर्द हो आया है। 
अथ वर्णसहार:—

चातुर्वण्यौषगमनं चर्णसंहार इच्यते ॥ ३४ ॥

यथा वीरचरिते तृतीयेऽक्के

परिषदियम्षीणामेष तृद्धो युधानित् सह नृपतिरमात्यैलीमपादस्य तृद्धः।

<sup>(</sup> १ ) 'प्रसादनमुपन्यासः' इति पाठान्तरम् ।

# अयमविरतयज्ञी प्रदावादी पुराणः

प्रभुरिप जनकानामद्रहो याचकास्ते ॥

इत्यनेन ऋषिक्षत्रियामात्यादीनां संगतानां वर्णानां वयसा रामविजयाशीसनः परशु-रामदुर्णयस्याद्रोहयाच्याद्वारेणोद्भेनाद्वर्णसंहार इति ।

एतानि च त्रयोदश प्रतिमुखाङ्गानि मुखसंच्युपक्षिप्तविन्दुलक्षणावान्तरवीजमहाबीज-प्रयत्नानुगतानि विधेयानि । एतेषां च मध्ये परिसर्पप्रशमवन्नोपन्यासपुष्पाणां प्राघान्यम् , इतरेषां यथासंभवं प्रयोग इति ।

जहाँ चारों वर्ण ( ब्राह्मणादि वर्ण ) एक साथ एकब्रित हों, वहाँ वर्णसंहार होता है। जैसे महावीरचरित के तृतीय अङ्क में ऋषि, क्षत्रिय, अमात्य आदि (चारों) वर्ण इकट्ठे होकर वचनों के द्वारा रामविजय की आशंसा वाले परशुराम के गुस्से की शान्ति की प्रार्थना करते हैं। अतः यहाँ वर्णसंहार है, जिसकी सूचना उस अङ्क के निम्न पद्य से हुई है।

'यह ऋषियों का समाज, यह बृढ़ा युधाजित ; अमात्यगण के साथ राजा, और बृढ़े लीमपाद, और यह निरन्तर यह करने वाले, पुराने (विख्यात) आत्महानी जनकों के राजा (राजा जनक) भी द्रोइरिइत आपकी प्रार्थना करते हैं।"

प्रतिमुखसन्धि के ये तेरह अक, मुखसन्धि के द्वारा डाले गये विन्दु रूप दूसरे बीज, महाबीज तथा प्रयत्न के साथ-साथ उपनिवद्ध किये जाने चाहिये। इनमें से परिसर्प, प्रश्नम, वज, उपन्यास तथा पुष्प प्रधान हैं; बाकी अङ्गों का प्रयोग यथा संभव हो सकता है।

अथ गर्भसंधिमाह—

गर्भस्तु दष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषणं मुहुः। द्वादशाङ्गः पताका स्यान्त वा स्यात्माप्तिसंभवः॥ ३६॥

प्रतिमुखसंघौ लद्यालद्य रूपतया स्तोकोद्भित्रस्य वीजस्य सविशेषोद्भेदपूर्वनः सान्त-रायो लाभः पुनर्विच्छेदः पुनः प्राप्तिः प्रनिविच्छेदः पुनश्च तस्यैवान्वेषणं वारंवारं सोऽ-निर्घारितैकान्तफलप्राप्त्याशात्मको गर्भसंविरिति । तत्र चौत्सर्गिकत्वेन प्राप्तायाः पताकाया अनियमं दर्शयति - 'पताका स्यान वा' इत्यनेन । प्राप्तिसंभवस्तु स्यादेवेति दर्शयति -'स्यात्' इति । यथा रत्नावल्यां तृतीयेऽङ्के वत्सराजस्य वासवदत्तालक्षणापायेन तद्वेष-परिप्रहसागरिकाभिसरणोपायेन च विद्षकवचसा सागरिकाप्राप्तयाशा प्रथमं पुनर्वासव-दत्तया विच्छेदः पुनः प्राप्तिः पुनर्विच्छेदः पुनरपायनिवारणोपायान्वेषणम् 'नास्ति देवी-प्रसादनं मुक्तवान्य उपायः' इत्यनेन दर्शितमिति ।

जब बीज के दिखने के बाद फिर से नष्ट हो जाने पर उसका अन्वेषण बार-बार किया जाता है, तो गर्भसंघि होती है। यह गर्भसंघि बारह अङ्गी बाली होती है। इसमें वैसे तो पताका (अर्थप्रकृति ) तथा प्राप्तिसम्भव (अवस्था ) का मिश्रण पाया जाता है; किन्तु पताका का होना अनिवार्य नहीं; वह हो भी सकती है, नहीं भी; किन्तु प्राप्तिसंभव का होना बहुत जरूरी है।

जिस बीज को प्रतिमुखसन्थि में कभी पनपता और कभी मुरझाता (लक्ष्यालक्ष्य रूप में ) देखा गया है, क्योंकि वह बहुत थोड़ा फूटा है; वहीं बीज यहाँ आकर विशेष रूप से फूट पहता है। किन्तु फललाम विझरहित नहीं है; इसमें कभी तो विच्छेद (विझ) होता है, फिर से उसकी प्राप्ति होती है, फिर वियोग (विच्छेद ) हो जाता है, और इस प्रकार बार-बार उसी की खोज की जाती है। यहाँ प्राप्ति की सम्भावना तो होती है, किन्तु फल का ऐकान्तिक निश्चय नहीं हो पाता। यह गर्भसन्धि की विशेषता है। यहाँ पताका का होना आवश्यक नहीं है।

इसका निदर्शन 'पताका हो या न हो' (पताका स्यान वा) इसके द्वारा किया गया है। प्राप्तिसंगव तो होना ही चाहिए इसकी खूचना 'स्यात्' के द्वारा की गई है। जैसे रत्नावली के तीसरे अक्क में वत्सराज की फलप्राप्ति में वासवदत्ता के द्वारा विझ होता है; किन्तु सागरिका के अभिसरण के उपाय से विद्यूषक के वचन सुनकर राजा को प्राप्ति की आशा हो आती है। पहले वासवदत्ता उसमें विच्छेद उपस्थित करती है, फिर से प्राप्ति होती है, फिर विच्छेद ही जाता है। फिर विझ के निवारण के उपाय तथा फल-हेतु का अन्वेषण किया जाता है। इस अन्वेषण की व्यञ्चना राजा की इस उन्ति से होती है—'मित्र, अब वासवदत्ता को मानने के अलावा और कोई उपाय नहीं है।'

स च द्वादशाङ्गो भवति । तान्युद्दिशति—

श्रभूताहरणं मार्गो रूपोदाहरणे क्रमः। संग्रहश्चातुमानं च तोटकाधिबले तथा॥ ३०॥ उद्देगसंभ्रमान्नेपाः लन्नणं च प्रणीयते।

इस गर्भसंधि के बारह अङ्ग होते हैं:— अभूताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम, संग्रह, अनुमान, तोटक, अधिबल, उद्देग, संग्रम, आचेप; इन अङ्गों के लच्चण (आगे) बताये जाते हैं।

यथो देशं लक्षणमाह—

### श्रभृताहरणं छुदा—

यथा रत्नावरुयाम्—'साधु रे अमच्च वसन्त्र साधु अदिसइदो तए अमच्चो जोगन्धराश्रणो इमाए संधिविग्गहचिन्ताए।' ('साधु रे अमात्य वसन्त्रक साधु अति-शियतस्त्वयामात्यो यौगन्धरायणोऽनया संधिविश्वहचिन्त्या।') इत्यादिना प्रवेशकेन यहीतवासवदत्तावेषायाः सागरिकाया वत्सराजाभिसरणं छुत्र विदूषकसुसङ्गताक्द्रप्तकाञ्चन-मालानुवादद्वारेण द्शितमित्यभृताहरणम्।

जहाँ छुन्न या कपट हो वहाँ अभूताहरण होता है। (कपट के द्वारा जहाँ प्राप्ति कराने की चेष्टा की जाय) जैसे रत्नावली में वासवदत्ता का वेष बना कर सागरिका वत्सराज के समीप अभिसरण करती है; इस छन्न की स्चना प्रवेश की द्वारा विदूषक तथा कान्ननमाला बनी हुई सुसंगता के कथनोपकथन से दी गई है—

'हे अमात्य वसन्तक तुम बड़े कुशल हो। इस संघि विग्रह की चिन्ता के द्वारा तुमने अमात्य यौगन्थरायण को भी जीत लिया।

अथ मार्गः-

# —मार्गस्तत्त्वार्थकीर्तनम् ॥ ३८॥

यथा रत्नावल्याम्—'विदूषकः—दिष्ठिश्रा वृहसि समीहिद्द्यभिषिकाए कज्ज-सिद्धीए। ('दिष्ट्या वर्धसे समीहिताभ्यविकया कार्यसिद्ध्या।') राजा—वयस्य कुशलं प्रियायाः। विदूषकः—श्रहरेण सम्रं ज्जेव्व पेक्खिश्र जाणिहिसि। ('श्रविरेण स्वय-मेव प्रेच्य ज्ञास्यसि।') राजा—दर्शनमि भविष्यति। विदूषकः—(सगर्वम्) कीस ण भविस्सिद्दं जस्स दे उवहसिद्दविह्प्फदिबुद्धिविह्वो श्रहं श्रमच्चो। ('कथं न भवि-

ध्यति यस्य त उपहसितवृहस्पितबुद्धिविभवोऽहममाध्यः ।') राजा—तथापि कथमिति श्रोतुमिच्छामि । विदूषकः—(कर्णे कथयति) एव्वम् ।' ('एवम्') इत्यनेन यथा विदूषकेण सागरिकासमागमः सूचितः तथैव निश्चितरूपो राज्ञे निवेदित इति तत्त्वार्थ-

कथनान्मार्ग इति।

जहाँ निश्चित तस्त्व का (अर्थप्राप्ति रूप तस्त्व का) कीर्तन हो, वह मार्ग है। (यहाँ नायकादि के प्रति किसी शुभिचिन्तक पात्र के द्वारा प्राप्ति के मार्ग की स्त्रना दी. जाती है।) जैसे रत्नावली में वासवदत्ता के वेष में सागरिकाभिसरण की स्त्रना देकर, विदूषक सागरिकासमागम का निश्चय राजा को दिला देता है। इस प्रकार तत्त्वार्थनिवेदन के कारण निम्न पश्चियों में मार्ग नामक गर्माङ्ग है।

'विद्षक - बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारी कार्यसिद्धि के ईप्सित ढक्क से पूर्ण होने से

तुम्हारी वृद्धि ही रही है।

राजा-वयस्य, प्रिया कुञ्चल तो है।

विदूषक — शीप्र ही खुद ही देखकर सारी बात जान लोगे।

राजा -क्या दर्शन भी होगा।

विद्वक—( घमण्ड से ) क्यों नहीं होगा, जब तुम्हारा मुझ जैसा मंत्री है, जिसने बृहस्पित के बुद्धिवैभव को भी तुच्छ समझ कर हँस दिया है।

राजा—िकर जरा किस ढंग से यह होगा, इसे सुनना चाहता हूँ।

अय रूपम्-

### रूपं वितर्कचद्वाक्यम्—

यथा रत्नावल्याम् — राजा — छहो किमपि कामिजनस्य स्वयहिणीसमागमपरिभा-विनोऽभिमवं जनं प्रति पक्षपातस्तथाहि —

> प्रणयविशदां दृष्टिं वक्त्रे ददाति न शङ्किता घटयति घनं कण्ठाश्लेषे रसान्न पयोधरौ । चद्दति बहुशो गच्छामीति प्रयत्नधृताप्यहो रमयतितरां संकेतस्या तथापि हि कामिनी ॥

कथं चिर्यति वसन्तकः किं नु खलु विदितः स्यादयं वृत्तान्तो देव्याः ।' इत्यनेन

रत्नावलीसमागमप्राप्त्याशानुगुण्येनैव देवीशङ्कायाश्च वितर्काद्रुपमिति ।

जहाँ प्राप्ति की प्रतीक्षा करते समय नायकादि तर्कवितर्कमय वाक्यों का प्रयोग करें, उसे रूप कहते हैं। (प्राप्ति की प्रतीक्षा में कभी-कभी यह भी डर बना रहता है कि कहीं कोई विन्न उपस्थित न हो जाय, इस द्विविध विचार की स्वना रूप में होती है।) जैसे रत्नावली में यह वितर्क कि कहीं वासवदत्ता ने इस बात को न जान लिया हो, रत्नावली समागम की प्राप्त्याशा का ही साहाय्य प्रतिपादित करता है। यह वितर्करूप इन पंक्तियों में सचित है।

'राजा—अपनी गृहिणी (पत्नी) के समागम से परिभावित कामी मनुष्य का नये व्यक्ति (नई प्रेमिका) के प्रति किसी दूसरे ही ढंग का पक्षपात होता है; जैसे—यद्यपि (छिप कर) संकेत स्थल में अभिसरणार्थ आई हुई प्रेमिका, शिक्कत होने के कारण नायक के मुख की ओर प्रेमभरी नजर से नहीं देख पाती; कण्ठ से आलिक्कन करते समय प्रेम से स्तनों को जोर से

छाती से नहीं सटाती; तथा बड़ी कोशिश से रोके जाने पर भी बार-बार 'मैं जाती हूँ' इस तरह जाने का डर दिखाती है; तथापि वह कामी मनुष्य को अत्यधिक सुख पहुँचाती है, यह बड़े आश्चर्य की बात है।

अयोदाहरणम्—

—सोत्कर्षं स्यादुदाहृतिः।

यथा रत्नावल्याम्—'विदूषकः—(सहर्षम्) ही ही भोः, कोसम्बीरज्जलाहेणावि ण तादिसी वश्रस्सस्स परितोसी श्रास यादिसी मम सत्रासादो पिश्रवश्रणं सुणिश्र भिवस्सदि त्ति तक्कीम।' ('ही ही भोः कौशाम्बीराज्यलाभेनापि न तादशो वयस्यस्य परितोष श्रासीत् यादशो मम सकाशात्रियवचनं श्रुत्वा भविष्यतीति तर्कयामि।') इत्यनेन रत्नावलीप्राप्तिवार्तापि कौशाम्बीराज्यलाभादतिरिच्यत इत्युत्कर्षाभिधानादुदाइ-तिरिति।

उस्कर्ष या उन्नति से युक्त वाक्य उपाहति या उदाहरण कहळाता है। जैसे रत्नावली में विदूषक रत्नावली प्राप्ति की बात को कौशांबीराज्य-लाम से भी बढ़कर बताता है, अतः निम्न वाक्य सोत्कर्ष होने से उदाहरण का स्वक है—

'विदूषक—( हर्ष के साथ ) हा, हा, मेरे पास से प्रियवचन सुन कर तुम्हें जितनी प्रसन्नता होगो, उतनी कौशांबी के राज्य लाभ से भी न हुई होगी।'

श्रय कमः-

क्रमः संचिन्त्यमानाप्तिः—

यथा रत्नावरूथाम्—'राजा—उपनतित्रयासमागमोत्सवस्यापि मे किमिद्मत्यर्थमु-ताम्यति चेतः, त्रथवा—

तीवः स्मर्संतापो न तथादौ बावते यथासजे । तपति प्रावृषि सुतरामभ्यणज्ञलागमो दिवसः ॥

विद्यकः—( आकर्ण्यं ) भोदि सागरिए ! एसो पिश्रवश्रस्यो तुमं ज्जेव उद्दि-सिश्र उक्कण्ठाणिक्सरं मन्तेदि । ता निवेदेमि से तुद्दागमणम् ।' ('भवति सागरिके ! एष प्रियवयस्यस्त्वामेवोद्दिश्योत्कण्ठानिर्भरं मन्त्रयति तिच्चवेदयामि तस्मै तवागमनम्') इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागममभिलषत एव आन्तसागरिकाप्राप्तिरिति क्रमः ।

जहाँ आसि (इष्ट वस्तु की प्राप्ति) का चिन्तन किया जाय, तथा वह वस्तु प्राप्त हो जाय वहाँ कम नामक गर्भसन्धि का अङ्ग होता है। जैसे रत्नावली में निम्न पंक्तियों में वत्सराज सागरिका के समागम की अभिलाषा ही कर रहा था, कि आन्त सागरिका (सागरिका के रूप में वासवदत्ता) आ जाती है, अतः कम है।

'राजा—प्रियासमागम के उत्सव के नजदीक आ जाने पर भी मेरा चित्त इतना ज्यादा वेचैन क्यों हो रहा है। अथवा, कामदेव की तीव्र पीड़ा आरम्भ में उतना नहीं सताती जितना इष्ट वस्तु के आने के काल के नजदीक होने पर। (सच है) वादलों के वरसने के पहले का दिन बरसात में बहुत तपा करता है।

विदूषक—( सुन कर ) अरी सागरिके, यह प्रियवयस्य तुम्हें ही उद्देश करके बड़े उत्कण्ठित हंग से चिन्ता कर रहा है। इसलिये, मैं तुम्हारे आगमन की स्वना इन्हें दे देता हूँ।

श्रिय क्रमान्तरं मतमेदेन- । अपन्य मा । अर्थिता भी भेगा हा अर्थ

#### —भावज्ञानमथापरे ॥ ३६॥

यथा रत्नावल्याम्—'राजा—( उपस्तय ) प्रिये सागरिके !
'शीतांशुर्मुखमुत्पले तव दशौ पद्मानुकारौ करौ
रम्भागर्भनिभं तवोरुयुगलं बाहू मृणालोपमौ ।
इत्याहादकराखिलाङ्गि रभसाजिःशह्वमालिङ्गय मा
मङ्गानि त्वमनङ्गतापविधुराण्येहोहि निर्वापय ॥'

इत्यादिना 'इह तद्प्यस्येव बिम्बाघरे' इत्यन्तेन वासवदत्तया वस्तराजभावस्य ज्ञातत्वात्क्रमान्तरमिति ।

दूसरे लोगों के मत से क्रम की परिभाष। भिन्न है। वे ( तूसरे लोग ) भाव के ज्ञान को क्रम मानते हैं। (इस मत के अनुसार जहाँ दूसरे पात्र के द्वारा नायकादि के भाव का ज्ञान हो जाय, वहाँ क्रम होता।) जैसे रत्नावली में वासवदत्ता (जो कि सागरिका की जगह स्वयं संकेत स्थल पर आ जाती है। निम्न पद्य से वत्सराज उदयन के रत्नावली विषयक अनुराग-भाव को जान जाती है अतः क्रम है।

राजा—(नजदीक जाकर) त्रिये सागरिके, तेरा मुख चन्द्रमा है; तुम्हारी दोनों आँखें कमल हैं; तुम्हारे दोनों करतल पद्म के समान हैं; तुम्हारी दोनों जांधें केल के गर्भ के सहश्च हैं; और तुम्हारे दोनों हाथ (बाजू) मृणाल के समान हैं। इस तरह तुम्हारे सारे अङ्ग (मुझे) आहाद देने वाले हैं; हे आहादकराखिलांगि, आओ, आओ, निःशङ्क और शीव्रता से मेरा आलिङ्गन कर कामताण से पीड़ित मेरे अङ्गी की शान्त करी। × × ४ इस विम्बाधर में वह भी मौजूद है ही।

श्रय संप्रहः—

# संग्रहः सामदानािकः—

यथा रत्नावल्याम् — 'साधु वयस्य ! साधु इदं ते पारितोषिकं कटकं ददािम ।' इत्याभ्यां सामदानाभ्यां विदूषकस्य सागरिकासमागमकारिणः संप्रहात्संप्रह इति ।

जहाँ नायकादि अनुकूळ आचरण करने वाळे पात्र को साम व दान से प्रसन्न करें, वहाँ साम व दान की उक्ति संप्रह कहळाती है। जैसे रत्नावली में राजा सागरिका का समागम कराने वाळे विदूषक को साम व दान से संगृशित करता है, अतः संगृह है।

राजा-वयस्य बहुत अच्छा, बहुत अच्छा में तुम्हें यह कड़ा इनाम देता हूँ।

व्यथानु प्रानम् —

—श्रभ्यहो लिङ्गतो उनुमा।

यथा रत्नावस्याम्—'राजा—धिङ् मूर्खं! त्वत्कृत एवायमापतितोऽस्माकमनर्थः। कुतः—

समारूढा श्रीतः प्रणयबहुमानात्प्रतिदिनं
व्यलीकं वीद्येदं कृतमकृतपूर्वं खलु गया ।
प्रिया मुश्चत्यच स्फुटमसहना जीवितमसौ
प्रकृष्टस्य प्रेम्णः स्खलितमविषद्यं हि भवति ॥
विद्यकः—भो वश्रस्स ! वासवदत्ता किं करहस्सदि ति ण जाणामि सागरिश्रा उण

दुकरं जी वस्सदि ति तक्केमि।' ('भो वयस्य! वासवदत्ता किं करिष्यतीति न जानामि सागरिका पुनर्दुष्करं जीविष्यतीति तर्कयामि।') इत्यत्र प्रकृष्टप्रेमस्खलनेन

सागरिकानुरागजन्येन वासवदत्ताया मरणाभ्यूहनमनुमानमिति ॥

जहाँ किन्हीं हेतुओं (लिगों) के आधार पर नायकादि के द्वारा तर्क किया जाय, वहाँ अनुमा या अनुमान होता है। (धूम पर्वत में अग्नि की सत्ता का अनुमापक लिक हैं। धूम पर्वत में अग्नि की सत्ता का अनुमापक लिक हैं। धूम यत्र यत्र यूम: तत्र तत्र विह्वः' इस व्याप्ति के आधार पर वह पर्वत में अग्नि की सत्ता सिद्ध कर देता है—पर्वतोऽयं विह्मान् (धूमात्)। इसी तरह जहाँ किन्हीं हेतुओं से किसी भी बात का अनुमान तर्कसरणि के आधार पर हो, वहाँ अनुमान नामक गर्माक्त होगा। यथा, रत्नावली नाटिका में सागरिका से प्रेम करने से राजा प्रकृष्ट प्रेम से स्वलित हो गया है, इसलिए इस बात को जान कर वासवदत्ता जिन्हीं न रह सकेगी, इस प्रकार प्रकृष्ट प्रेमस्वलन हेतु के द्वारा वासवदत्तामरण का तर्क अनुमान है, जिसकी सत्वना निम्न पण में हुई।

'राजा—धिकार है, मूर्ख, तुमने ही यह सारा अनर्थ हमारे सिर डाला है। क्योंकिः (हम दोनों का) प्रेम दिन प्रति दिन प्रेम के सम्मान करने से बढ़ गया था; मेरे हारा अब तक कभी न किये इस अपराध को किया देखकर यह प्रिया वासवदत्ता इसे वर्दास्त न करती हुई आज सचमुच जीवन का त्याग कर देगी। प्रकृष्ट (बहुत बढ़े हुए) प्रेम से (एक व्यक्ति का)

गिरना ( दूसरे के लिए ) असइनीय ही होता है।

विदूषक — हे मित्र, वासवदत्ता क्या करेगी, यह तो नहीं जानता, हाँ स रिका बड़ी मुश्किल से जिन्दी रह सकेगी इतना अनुमान जरूर करता हूँ।

श्रयाधिबलम् —

TO STREET

### श्रधिक्लमभिसंधिः—

यथा रत्नावल्याम्—'काञ्चनमाला—मिटिणि ! इस्रं सा चित्तसालिश्रा । ता वसन्तश्रस्स सण्णं करेमि ('मित्रं ! इयं सा चित्रशालिका तद्वसन्तकस्य संज्ञां करोमि ।') ( छोटिकां ददाति )' इत्यादिना वासवदत्ताकाञ्चनमालाभ्यां सागरिकासुसङ्गतावेषाभ्यां

राजविद्धकयोरभिसंधीयमानत्वादधिवलमिति ।

जहाँ किन्हीं पात्रों के द्वारा नायकादि का अभिप्राय जान लिया जाय, वहाँ अधिवल होता है। जैसे रत्नावली नाटिका में वासवदत्ता व काञ्चनमाला सागरिकामिसरण की बात जान कर सागरिका तथा मुसंगता का वेष बनाकर संकेत स्थल (चित्रशाला) को जाती हैं। यहाँ वे दोनों राजा व विदूषक से मिलती हैं तथा उनका अभिप्रायः जान लेती हैं, अतः अधिवल है। काञ्चनमाला की इस उक्ति से इसकी सचना दी गई है।

'मट्टिगि, यह वह चित्रशाला है। तो मैं वसन्तक को संकेत करती हूं।' (ताली का संकेत

देती है।)

श्रय तोटकम्-

### —संरब्धं ते टकं वचः॥ ४०॥

यथा रानावल्याम्—'वासवदत्ता—(उपसत्य) ग्रज्जउत्त ! जुत्तिमणं सरिसमिणम् ।' (पुनः सरोषम् ) श्रज्जउत्त उट्ठेहि किं श्रज्जिव श्राहिजाईए सेवादुक्खमणुभवीश्रदि, कंचणमाले ! एदेण ज्ञेव पासेण वंधिश्र श्राणे हि एणं दुट्ठबम्हणं। एदं पि दुट्ठकण्यश्रं

<sup>.</sup> १. यहाँ राजा व विदूषक दोनों की उक्ति में 'अनुमान' पाया जाता है।

श्रागदो करेहि ।' ('श्रार्यपुत्र ! युक्तमिदं सदशमिदम् । श्रार्यपुत्र उत्तिष्ठ किमद्याप्याभिजात्या सेवादुःखमनुभ्यते, काश्रनमाले ! एतेनैव पाशेन बद्धानयैनं दुष्ट- ब्राह्मणम् एतामपिदुष्टपासेन बन्धित्र श्रारोहि एणं दुट्ठकन्यकामप्रतः कुरु ।') इत्यनेन वासवदत्तासंरच्धवचसा सागरिकासमागमान्तरायभूतेनाऽनियतप्राप्तिकारणं तोठकमुक्तम् ।

क्रोध से युक्त वचन तोटक कहलाता है। जैसे रत्नावली में सागरिकासमागम के विष्न उपस्थित करते हुए वासवदत्ता कुद्ध वचन के द्वारा उदयन की इष्टप्राप्ति को अनिश्चित बना देती है। अतः यह तोटक है। वासवदत्ता की इस उक्ति में तोटक है—'(आगे बढ़कर) आर्यपुत्र, यह ठीक है, आपके सदृश है। (फिर रोष से) आर्यपुत्र उठो, क्या अब भी कुलीनता सेवा दुःख का अनुभव करती है। काञ्चनमाला, इसी पास से इस दुष्ट ब्राह्मण (वसन्तक) की बांध-कर ले आ, और इस दुष्ट लड़की को भी आगे कर।'

यथा च वेणीसंहारे—

'प्रयत्नपरिबोधितः स्तुतिभिरच शेषे निशाम्'

इत्यादिना

'धृतायुधो यानदृहं तानदृन्यैः किमायुधैः'

इस्यन्तेनान्योन्यं कर्णाश्वत्थाम्नोः संरब्धवचसा सेनाभेदकारिणा पाण्डवविजयप्राप्त्या-शान्वितं तोटकमिति ।

और जैसे वेणीसंहार में कर्ण और अश्वत्थामा के परस्पर कुद वचनों के कारण कीरवों की सेना में मेद हो जाता है, और इससे पाण्डविवजय की प्राप्त्याशा की सहायता होती है, अतः यहां तोटक है। इसका आभास अश्वत्थामा की 'तुम आज स्तुतियों के प्रयत्नों से जगाये हुए, रात को सोवोगे' इस उक्ति से लेकर 'जब तक में आयुथ धारण किये हूं; तब तक दूसरे आयुथों से क्या लाभे इस उक्ति तक पाया जाता है।

न्थान्तरे त्—

नी कर्मा स्थान प्राप्त कार्य कार्य कर्म स्थान (अस्तार तोटकस्यान्यथाभावं ब्रुवतेऽधिवलं बुधाः । स्थान स्थान

यथा रत्नावस्याम्—'राजा—देवि एवमपि प्रत्यक्षदृष्टभ्यलीकः कि विद्वापयामि—

'त्राताम्रतामपनयामि विलक्ष एव

लाक्षाकृतां चरणयोस्तव देवि मूर्झा । कोपोपरागजनितां तु मुखेन्दुबिम्बे

इतें क्षमो यदि परं करणा मिय स्यात ॥

दूसरे नाट्यशास्त्र के अन्थों में अधिवल व तोटक दोनों के लक्षण भिन्न बताये गये हैं। इनके विद्वानों के मतानुसार तोटक का उलटा ही अधिवल है। दशरूपककार के मत से कुद्धवचन तोटक है, अतः कुद्धवचन का उलटा विनीत व दीन वचन, अधिवल है। ये दूसरे नाट्यशास्त्री दीन वचनों को अधिवल मानते हैं, जैसे रत्नावली में राजा की इस उक्ति में—

'दैवि, इस तरह मेरे अपराध के प्रत्यक्ष देख लेने पर मैं क्या अर्ज कर सकता हूं। हे दैवि लिजित होकर मैं अपने सिर से तुम्हारे दोनों पैरों की अलक्तक (लाक्षा) की ललाई को हटा रहा हूं। (पोंछ रहा हूं)। लेकिन क्रोध रूपी ग्रहण से पैदा हुई पूर्ण मुखचन्द्र की ललाई को तो तभी हटा सकता हूं, जब तुम्हारी विशेष दया मेरे प्रति हो जाय।'

संरब्धवचनं यत्तुं तोटकं तदुदाहृतम् ॥ ४१ ॥

यथा रत्नावल्याम्—'राजा-प्रिये वासवदत्ते ! प्रक्षीद् प्रसीद । वासवदत्ता— ( प्रश्रृणि घारयन्ती ) ख्रज्जउत्त ! मा एवं भण ख्रण्णसङ्घन्ताइं खु एदाइं ख्रक्खराइं ति ।' '( ख्रार्थपुत्र मैवं भण । ख्रन्यसंक्रान्तानि खल्वेतान्यक्षराणीति । )'

यथा च वेणीसंहारे—'राजा-म्राये सुन्दरक ! किवत्कुशलमङ्गराजस्य । पुरुषः—
कुसलं सरीरमेत्तकेण । ('कुशलं शरीरमात्रकेण ।') राजा—िकं तस्य किरीटिना हता
घौरेयाः, क्षतः सारिथः, भम्नो वा रथः । पुरुषः—देव । ण भग्गो रहो भग्गो से
मणीरहो । ('देव न भग्नो रथः । भम्नोऽस्य मनोरथः') राजा-( ससंभ्रमम् ) कथम् ।'
इत्येवमादिना संरव्धवचसा तोटकमिति ।

इन दूसरे पण्डितों के मत से संरव्ध ( उद्दिग्न ) वचन तोटक है । जैसे रत्नावली में-

'राजा-प्रिये, वासवदत्ते, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो।

वासवदत्ता—( आंस् भर कर ) आर्यपुत्र, ऐसा मत कहो। ये अक्षर अब दूसरे के लिए हो गये हैं।' और जैसे वेणीसंहार में—

राजा-अरे सुन्दरक, अक्रराज कर्ण कुशल तो हैं ?

पुरुष—उनका केवल शरीर कुशल है।

राजा-क्या उनके घोड़े अर्जुन ने मार दिये; सारिथ घायल कर दिया, या रथ तोड़ दिया।

पुरुष—देव, उनका रथ नहीं, मनीरथ तोड़ डाला। राजा—( उद्विग्न होकर ) कैसे।'

अयोद्वेगः—

# भारत के जाता **उद्देगोऽरिकृता भीतिः—** समान सामा सामा

यथां रत्नावरुयाम्— 'सागरिका— ( आत्मगतम् ) कहं श्रिकदपुण्योहिं श्रत्नणो इच्छाए मरिउं पि ण पारीश्रदि ।' ( 'कथमकृतपुण्येरात्मन इच्छया मर्जुमपि न पार्यते ।' ) इत्यनेन वासवदत्तातः सागरिकाया भयमित्युद्वेगः । यो हि यस्यापकारी स तस्यारिः।

यथा च वेणीसंहारे—'स्तः—( श्रुत्वा सभयम् ) कथमासन्न एवासौ कौरवराज-पुत्रमहावनोत्पातमावतो मावतिरतुपल्ज्यसंज्ञश्च महाराजः, भवतु दूरमपहरामि स्यन्दनम् । कदाचिदयमनाय दुःशासन इवास्मिन्नप्यनार्यमाचरिष्यति ।' इत्यरिकृता भीतिबद्वेगः ।

शातुओं के द्वारा किया गया भय उद्देग कहलाता है। जैसे रत्नावली में वासवदत्ता सागरिका का अपकार करने वाली है अतः उसकी शत्रु है। जब वह सागरिका को पकड़ कर के जाती है तो सागरिका को भय होता है, अतः यह उद्देग है। सागरिका की इस उक्ति में इसी का संकेत हैं—

'क्या पुण्य न करने के कारण इच्छा से मरा भी नहीं जाता।'

और जैसे वेणीसंहार में, सत की निम्न उक्ति उसके भय की व्यालक है। '( सुनकर डर के साथ ) क्या यह कौरव राजकुमारों के महान् वन के लिए भीषण झंझावात ( प्राय्य वात ) के समान भीमसेन समीप ही आ गया है और महाराज वेहोश हैं। ठीक है, रथ को दूर ले जाता हूं। शायद यह दुःशासन की तरह इनके साथ भी अनुचित व्यवहार कर बैठे।'

श्रय संभ्रमः—

्र १४ । प्रमाणका —शङ्कात्रासी च संभ्रमः।

0'E =

यथा रलबल्याम्—'विदृषकः—( पश्यन् ) का उण एसा । ( ससंभ्रमम् ) कधं देवी वासवदत्ता श्रत्ताणं वाबादेदि । ( 'का पुनरेषा ! कथं देवी वासवत्तातमानं व्यापा दयति' । ) राजा—( ससंभ्रमभुपसर्पन् ) कासौ कासौ ।' इत्यनेन वासवदत्ताखुद्धिगृहीन्तायाः सागरिकाया मरणशङ्कया संभ्रम इति ।

थया च वेणीसंहारे—'( नेपथ्ये कलकलः ) श्रश्वत्थामा—( ससंश्रमम् ) मातुल ! मातुल ! कछम् । एष श्रातुः प्रतिज्ञाभक्षभोरुः किरोटो समं शरवर्षेदुर्योधनराधियाविभ-द्रवति । सर्वथा पीतं शोणितं दुःशासनस्य भीमेन ।' इति शङ्का । तथा '( प्रविश्य संश्रान्तः सप्रहारः ) स्तः नत्रायतां त्रायतां कुमारः ।' इति त्रासः । इत्येताभ्यां त्रास-शङ्काभ्यां दुःशासनद्रोणवधस्चकाभ्यां पाण्डवविजयपात्याशान्वितः संश्रम इति ।

जहाँ पात्रों में शंका एवं भय का संचार हो, वहाँ संभ्रम माना जाता है। जैसे रत्नावली में वासवदत्ता की बुद्धि से गृहीत सागरिका के मरने की आशंका निम्न उक्ति में पाई

जाती है, अतः यहां संभ्रम है।

विदूषक—(देखकर) यह कौन है ? (धवरा कर) क्या देवी वासक्दत्ता अपने आप की मार रही है (आत्महत्या कर रही है)।

राजा—( वबराइट के साथ आगे बढ़ते हुए) वह कहां है, वह कहां है। और जैसे वेगोसंहार में, तीसरे अंक में त्रास तथा शंका द्रोण तथा दुःशासन के वध की सज्जक हैं, इनसे पाण्डवों की विजय की प्राप्त्याशा अन्वित है, अतः यहां संभ्रम नामक गर्माक है, जिसकी सज्जना निम्न स्थल पर हुई है।

'(नेपथ्य में कोछाइल) अश्वत्यामा (घवराकर)—मामा, मामा, बड़े दु:ख की बात है। माई की प्रतिज्ञा के सङ्ग होने से उरा हुवा यह अर्जुन वाणों की वर्षा के साथ दुर्योधन व कर्ण का पीछा कर रहा है। मीम ने सचमुच दुःशासन का खून पी ही लिया। यहां अश्वत्यामा की शंका हो रही है कि भीम कहीं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर छ। इसी के आगे जब चोट खाया हुवा दुःशासन का सार्थि अश्वत्थामा के पास आकर उसे बचाने को कहता है—'कुमार दुःशासन की रक्षा करो, उसे बचावो', तो नास की अभिन्यजना होती है।

श्रयाचेपः— गर्भवीजसमुद्धेदादाचेपः परिकीर्तितः॥ ४२॥

यथा रवावल्याम्—'राजा-वयस्य देवीप्रसादनं मुक्त्वा नान्यत्रोपायं पश्यामि ।' पुनः कमान्तरे 'सर्वथा देवीप्रसादनं प्रति निष्प्रत्याशी भूताः स्मः पुनः। 'तिकिमिद्द स्थितेन देवीमेव गत्वा प्रसाद्यामि ।' इत्यनेन देवीप्रसादायत्ता सागरिकासमागमसिद्धिरिति गर्भ-वीजोद्धेदादाचेपः।

यथा च वेणीसंहारे—'सुन्दरकः—ग्रह्वा किमेत्थ देव्वं उन्नालद्दामि तस्स क्खु एवं णिव्मच्छिद्विद्वर्वत्रणवीत्रस्य परिमृद्धिदामदृहिदोषदेसङ्करस्स सउणिपोच्छा- हणारुढमूलस्स कूडिवससाहिणो पञ्चालीकेसम्गहणकुसुमस्स फलं परिणमेदि ।' ('अथवा किमन्न देवसुपालभामि तस्य खल्वेतिक्वभीर्ससत्विद्वरवचनवीजस्य परिभृतिपतामहृहितो- पदेशाङ्करस्य राक्किन्नोत्साहनारुढमूलस्य कूटविषशाखिनो पात्रालीकेशमहणकुसुमस्य फलं परिणमिति'। ) इत्यनेन बीजमेव फलोन्मुखतयाक्षिप्यत इत्याचेपः।

एतानि द्वादश गर्भाञ्जानि प्रात्याशाप्रदर्शकरवेनोपनिवन्धनीयानि । एषां च मध्ये-

ऽभूताहरणमार्गतोटकाधिबलाचेपाणां प्राघान्यम् इतरेषां यथासंभवं प्रयोग इति साङ्गी

जहां गर्भ एवं बीज, अथवा गर्भ के बीज का उद्भेद हो, जहां बीज को विशेष रूप से प्रकट किया जाय, वहां आचेप कहलाता है। जैते रत्नावली में राजा की निम्न उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि सागरिका प्राप्ति वासवदत्ता की प्रसन्नता पर ही आश्रित है। इसके द्वारा उदयन गर्भ बीज को प्रकट कर देता है, अतः यहां आक्षेप है।

'राजा—मित्र, अब देवी वासवदत्ता को मनाने के अलावा मुझे कोई जपाय नजर नहीं आता। ×××देवी के प्रसन्न होने के बारे में हमें बिलकुल आशा नहीं रही है×××तो

यहां खडे रहने से क्या फायदा। जाकर महादेवी को ही क्यों न प्रसन्न करूं।

और जैसे वेणीसंहार में, सुन्दरक की निम्न जिस्त के द्वारा बीज की फलोन्सुखता का आक्षेप कर उसे प्रकट कर दिया गया है—'अथवा में ईश्वर को क्यों दोष हूँ। यह तो उसी पड्यन्त्र रूपी विषवृक्ष का फल पक रहा है, जिसका बीज विदुर के बचनों की अवहेलना करना था, जिसका अंकुर भीष्मपितामह के हितोपदेश का तिरस्कार था, जो शकुनि के प्रोत्साहन की जड़ पर टिका था एवं जिसका फूल द्रीपदी के बालों को घसीटना था।'

ये गर्भसन्थि के बारहों अंग प्राप्त्याशा के पोषक तथा प्रदर्शक के रूप में निवद्ध होने चाहिएँ। इनमें अभूताइरण, मार्ग, तोटक, अधिवल तथा आक्षेप प्रमुख हैं; बाकी का यथासंमव

प्रयोग हो सकता है। यहां तक गर्भसन्धि के अक्रों का वर्णन किया गया।

श्रथावमर्शः-

### क्रोधेनावमृशेधत्र व्यसनाद्वा विक्रोभनात्। गर्भनिभिन्नवीजार्थः विशेष्ठिमर्शः इति स्मृतः॥ ४३॥

श्रवमर्शनमवमर्शः पर्यातोचनं तच क्रोधेन वा व्यसनाद्वा विलोभनेन वा भवित-व्यमनेनार्थेन' इत्यवघारितैकान्तफलप्राप्त्यवसायात्मा गर्भसंध्युद्भिष्नवीजार्थसंबन्धो विमग्शोऽचमर्शः, यथा रत्नावल्यां चतुर्थेऽङ्केऽभिविद्रवपर्यन्तो वासवदत्ताप्रसक्त्या निरपाय-रत्नावलीप्राप्त्यवसायात्मा विमशो दर्शितः। यथा च वेणीसंहारे दुर्योधनक्षिराक्तभीमसे-नागमपर्यन्तः—

'तीर्ण भीष्ममहोदधी कथमि द्रोणानले निर्वृते कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते शल्येऽपि याते दिवम् । भीमेन प्रियसाहसेन रभसादस्पावशेषे जये सर्वे जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिताः ॥'

इत्यत्र 'स्वल्पावशेषे जये' इत्यादिभिविजयप्रत्यर्थिसमस्तभीष्मादिमहारथवधादव-धारितैकान्तविजयावमर्शनादवमर्शनं दर्शितमित्यवमर्शसंधिः।

जहां क्रोध से, ब्यसन से या विलोभन (लोभ) से जहां फल प्राप्ति के विषय में विचार या पर्यालोचन किया जाय; तथा जहां गर्भसन्धि के द्वारा बीज को प्रगट कर (फोड़) दिया गया हो, वह अवमर्श संधि कहलाती है।

'अवमरा' शब्द की व्युत्पति 'अव' उपसर्ग पूर्वक 'मृश्' थातु से 'धर्य' प्रत्यय से हुई है, जिसका अर्थ वहीं है जो इसके 'ल्युट्' वाले रूप अवमर्शन का है। दोनों का अर्थ है विचार,

<sup>(</sup>१) 'सोऽवमशोंऽङ्गसंब्रहः' इति पाठान्तरम्।

विवेचन या पर्यां लोचन। यह फलप्राप्ति की पर्यां लोचना की भ, व्यसन या विलोभन के द्वारा हो सकती है। 'यह चीज जरूर होगी' इस प्रकार फलप्राप्ति के निश्चय का निर्धारण जहां पाया जाय तथा गर्भसिन्ध के द्वारा प्रकटित बीज से जहाँ सम्बन्ध पाया जाता है, वह पर्यां लोचन (विमर्श) अवमर्श कहलाता है। जैसे रत्नावलों के चीथे अंक में वासवदत्ता की प्रसन्नता से रत्नावलों की प्राप्ति विना किसी विष्न के संभव है, इस विमर्श की स्वना अग्निदाह तथा उससे लोगों के भगकर डरने के वर्णन तक दी गई है।

और जैसे बेणीसंहार में, दुर्योधन के खून से ल्यपंथ होकर मीमसेन आता है, एस वर्णन तक विमर्श (अवमर्श) सन्धि है। यहां युधिष्ठिर नीचे के पद्य में 'जीत बहुत थोड़ी बची है' (स्वल्पावशेषे जये) के दारा; समस्त शत्रुओं; भीष्मादि महारिथयों के वध से अब विजय निश्चित रूप से निर्धारित हो गई है, इस बात की पर्यालोचना करता है, अतः अवमर्शन दिखाया गया है:—

'किसी तरह भीष्मरूपी महासमुद्र की भी पार कर लिया, द्रोणरूपी अग्नि भी बुझ चुका है, कर्ण रूपी जहरीला सांप भी शान्त हो चुका, और शल्य भी स्वर्ग चला गया। इतना होने पर तथा विजय के बहुत थोड़ा रह जाने पर साहसी भीमसेन ने शोष्रता के साथ हम सब को वाणी के द्वारा जीवन के संशय से मुक्त बना दिया है।'

तस्याङ्गसंप्रहमाह—

तत्रापवादसंफेटौ विद्रवद्गवशक्तयः युतिः प्रसङ्गश्लुकानं व्यवसायो विरोधनम् ॥ ४४ ॥ प्ररोचना विचलनमादानं च त्रयोदशः।

इस अवमर्श संधि के अंगों का वर्णन करते हैं:—अपवाद, संफेट, विद्रव, द्रव, शक्ति, धुति, प्रसंग, छ्रुल, व्यवसाय, विरोधन, प्ररोचना, विचळन और आदान—अव-मर्श के ये तेरह अंग होते हैं।

यथं देशं लक्षणमाह—

#### दोषप्रख्यापवादः स्यात्—

यथा रत्नावल्याम्—'सुसङ्गता—सा ख तविस्सणी महिणीए उज्जहिण णीश्चित्ति पवादं करिश्च उवित्यदे श्रद्धरत्ते ण जाणीश्चिद्द कहिंपि णीदेलि । ('सा खलु तपिस्वनी महिन्योज्जियनी नीयत इति प्रवादं कृत्वोपिस्थितेऽर्धरात्रे न झायते कुत्रापि नोतित ।') 'विद्षकः—(सोह्रेगम्) श्चिद्धणिष्यणं क्खु कदं देवीए।' ('श्चितिनिर्द्धणं खलु कृतं देव्या।') पुनः—'भो वश्चस्स । मा ख श्रण्णधा संमाविह सा ख देवीए उज्जहणी पेसिदा श्रदो श्रप्पिश्चं ति कहिदम् ।' ('भो वश्वस्य ! मा खल्वन्यथा संमावय सा खलु देव्योज्जियन्यां प्रेषिता श्चतोऽप्रियमिति कथितम्') राजा—श्रहो निरनुरोधा मित्र देवी।' 'इत्यनेन वासवदत्तादोषप्रख्यापनादपवादः।

यथा च वेणीसँहारे—'युधिष्ठिरः—पाञ्चालक ! किच्चासादिता तस्य दुराहमनः कौरवापसदस्य पदवी ? पाञ्चालकः—न केवलं पदवी स एव दुराहमा देवीकेशपाशस्पर्श-पातकप्रधानहेत्रुरुपलब्धः ।' इति दुर्योधनस्य दोषप्रख्यापनादपवाद इति ।

जहां किसी पात्र के दोषों का वर्णन किया जाय, वहां अपवाद होता है। जैसे रत्नावली में राजा सागरिका के प्रति वासवदत्ताकृत व्यवहार को सुनकर वासवदत्ता के दोष का वर्णन करता है, अतः यहां अपवाद है। \*सुसंगता—उन्हें उज्जैन ले जाया जा रहा है इस तरह की अफवाइ उड़ा कर देवी वासवदत्ता के द्वारा आधी रात के समय पता नहीं वह वेचारी ( सागरिका ) कहां ले जाई गई ।³

विद्वक (घवराकर)—देवी ने वड़ी कठोरता की है। × × × हे मित्र, कोई दूसरी बात न समझना, वह तो सवमुच देवी ने उज्जयिनी भेज दी है, इस छिये यह समाचार अप्रिय है ऐसा हमने कहा है।

राजा-अरे, देवी वासवदत्ता मेरे प्रति बड़ी निष्करुण है।

और जैसे वेणीसंहार में निम्न वातोलाप में दुर्योधन के दोषों का वर्णन है, अतः अपवाद नामक अवमर्शाग है।

'युधिष्ठिर—पांचालक, क्या उस नीच कौरव दुर्योधन के मार्ग का पता चला। पांचालक—उसका मार्ग ही नहीं; देवी द्रौपदी के केशपाश के स्पर्श रूपी पाप का प्रधान कारण वह दुष्ट स्वयं भी पा लिया गया है।

श्रय संफेटः—

### —संकेटो रोषभाषणम्।

यथा वेणीसंहारे—'भोः कौरवराज ! कृतं बन्धुनाशदर्शनमन्युना, मैवं विषादं कृथाः—पर्याप्ताः पाण्डवाः समरायाऽहमसहाय इति ।

पञ्चानां मन्यसेऽस्माकं यं सुयोधं सुयोधन । दंशितस्यात्तराश्चस्य तेन तेऽस्तु रणोत्सवः ॥ इत्थं श्रुत्वाऽस्यात्मिकां निक्षिप्य कुमारयोर्देष्टिमुक्तवान्धार्तराष्ट्रः— कर्णदुःशासनवधात्तुल्यावेव युवां मम । श्चित्रयोऽपि प्रियो योद्धं त्वमेव प्रियसाहसः॥

'इत्युत्थाय च परस्परकोधाधिचेपपरुषवाकलहप्रस्तारितचोरसङ्ग्रामी—'इत्यनेन

भीमदुर्योघनयोरन्योन्यरोषसंभाषणाद्विजयबीजान्वयेन संफेट इति ।

रोष से युक्त बात चीत ( रोषभाषण ) संफेट नामक विमर्शाङ्ग है। जैसे वेणीसंहार में निम्न उक्तियों में भीमसेन तथा दुर्योधन के रोष संभाषण के कारण संफेट है। यह रोषसंभाषण पाण्डकों की माबी विजय से अन्वित है।

भीम-ए कौरवराज, भाई के नाश के कारण उत्पन्न शोक व्यर्थ है। इस तरह शोक मत

करी कि पाण्डव युद्ध में सबल हैं और मैं असहाय हूं।

हि दुर्योधन, इम पांचों में से जिस किसी को तुम अच्छा लड़ाका समझो, कवच धारण किये हुए तथा शस्त्रों से युक्त उसी के साथ तुम्हारा द्वन्द्व युद्ध रूपी उत्सव हो जाय?।

(इसे मुनकर दुर्योवन भीम व अर्जुन दोनों की ओर अस्याभरी दृष्टि डाल कर (भीम से) कहता है--)

'वैसे तो कर्ण तथा दुःशासन दोनों के मारने के कारण तुम दोनों मेरे लिए बरावर (अनिष्टकारी) हो। वैसे तुम बड़े अप्रिय हो, किन्तु फिर भी लड़ने के लिए तुम्हीं प्रिय हो, क्योंकि तुम प्रिय साहस हो।' (इस तरह उठ कर एक दूसरे के प्रति ग्रुस्से से परुष शब्दों का प्रयोग करते दुप तथा घोर संग्राम को विस्तारित करते हुए भीम व दुर्योधन (गदायुद्ध में प्रवृत्त हो गये)।

श्रथ विद्रवः—

बिद्रचो वधवन्धादिः—

यथा छलितरामे—

'येनावृत्य मुखानि साम पठतामस्यन्तमायासितं बाल्ये येन हृताक्षसूत्रवलयप्रत्यर्पणैः क्रीडितम् । युष्माकं हृद्यं स एष विशिखैरापूरितांसस्यलो मूर्च्छावोरतमः प्रवेशविवशो बद्धा लवो नोयते ॥'

यथा च रतावच्याम्-

'हर्म्याणां हेमश्वज्ञश्रियमिव शिखरेर्सिवामाद्घानः सान्द्रोद्यानहुमाध्रग्लपनिषशुनितात्यन्ततीत्रामितापः । कुर्वन्कीडामहीध्रं सजलजलधरस्यामलं ध्रमपाते— रैष भोषार्तयोषिज्ञन इह सहसैनोत्यितोऽन्तःप्ररेऽभिः ॥'

इत्यादि, पुनः । 'वासवदत्ता—श्रज्ञउत्त ! ण क्खु श्रहं श्रत्तणो कारणादो भणामि एसा मए णिरिषणहिश्रश्राए संजदा सागरिश्रा विवज्जिद ।' ('श्रार्यपुत्र ! न खरवह-मात्मनः कारणाद्भणामि एषा मया निर्धृणहृदयया संयता सागरिका विपयते ।' ) इत्यनेन सागरिकावधवन्धामिभिविद्दव इति ।

किसी पात्र का मारा जाना, वेंच जाना ( वन्दी हो जाना ), आदि ( अर्थात् भय से पळायन आदि करना ) विद्रव कहळाता है। जैसे खळितराम नाटक में—

'जिस छव ने बचपन में सामवेद पढ़ते हुए तुम्हारे मुंह को बन्द करके बहुत तकलोफ दी थी, जिसने अक्षयत्रों की माला को छिपाकर फिर से वापस देकर खेल किया था; वह तुम्हारा हृदय—यह छव, जिसका वश्वःस्थल तीरों से विंध गया है और जो मूर्च्या के अन्धकार के कारण बेबस हो गया है, बाँध कर ले जाया जा रहा है।'

और जैसे रत्नावली नाटिका में सागरिका के बन्धन, मरण की आशंका, तथा अग्निरूप

भय के वर्णन के कारण निम्न स्थल में विद्रव नामक विमर्शांग है। - विद्रव नामक

जो अपनी लपटों के किनारों से जैसे महलों के सोने के कँगूरों की शोमा को धारण कर रहा है, जो अपने तीव ताप की ख्चना घने बाग के पेड़ों के अब माग को झुल्सा कर दे रहा है; ऐसा अबि एकदम अन्तःपुर में फैल गया है। इसके खुएँ से कीडापर्वंत पानी से मरे बादलों के समान काला हो गया है; तथा इसके ताप से अन्तःपुर की खियाँ मयभीत हो उठी हैं।

वासवदत्ता — आर्थपुत्र, मैं अपने लिए नहीं कहती, निष्करुण मेरे द्वारा बन्दी बनाई हुई यह सागरिका मर रही है (जल रही है)।

श्रथ द्रवः--

### — द्रघो गुरुतिरस्कृतिः॥ ४४॥

AND SERVICE STREET

यथोत्तरचरिते— । अस मीमध्य प्राप्ति क्षेत्रम क्ष्रीत

'वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु हुं वर्तते कि कि कि स्वान्ते हि ते । सुन्दस्रीदमनेऽप्यखण्डयशसो लोके महान्तो हि ते । यानि त्रीण्यकृतोसुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने यद्वा कौशलिमन्द्रसुनुदमने तत्राप्यभिन्नो जनः ॥' इत्यनेन लवो रामस्य गुरोस्तिरस्कारं कृतवानिति द्रवः।
यथा च वेणीसंहारे—'युघिष्ठिरः— भगवान् कृष्णाप्रज्ञ सुभद्राश्रातः।

क्षातिप्रीतिर्भनिस न कृता क्षत्रियाणां न घर्मो

कृदं सख्यं तदि गणितं नानुजस्यार्जुनेन ।

तुस्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्नेहबन्धः

कोऽयं पन्था यदसि विगुणो मन्दभाग्ये मयीत्थम् ॥'

इत्यादिना बलभदं गुरुं युधिष्ठिरस्तिरस्कृतवानिति द्रवः।

जहाँ बड़े स्वक्तियों (गुरुओं) का तिरस्कार हो, वहाँ दव नामक विमर्शाग होता है-जैसे उत्तररामचरित में निम्न पद्य में लव पूज्य रामचन्द्र का तिरस्कार करता है अतः द्रव है-

'वे बड़े लोग हैं अतः उनके चरित्र की चर्चा करना ठीक नहीं। कैसे भी हों रहने दो। ताड़का (सुन्द की स्त्री) के मारने पर भी अखण्डित यशवाले वे लोग महान् हैं। खर के साथ युद्ध करते समय मुंद को बिना फेरे ही जो पीछे तीन कदम रखे गये और बालि (इन्द्रसन्) के वध के समय जो कौशल बताया गया, उसे भी सभी लोग जानते हैं।'

और जैसे वेणीसंहार में, युधिष्ठिर पूज्य वलभद्र का तिरस्कार करता है, अतः द्रव है—
'भगवन् कृष्णायज, सुभद्रा के भाई, वलराम; न तो तुमने जाति की प्रीति का ही विचार
किया, न स्नित्रधर्म ही का विचार किया। तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण का अर्जुन के साथ जो
प्रेम है, जो मित्रता है उसका भी कोई खयाल नहीं किया। ठीक है, पर तुम्हारा दोनों शिष्यों
(भीम व दुर्योधन) के साथ समान स्नेह होना चाहिए। किर यह कौन सा वर्ताव है कि तुम
मुझ मन्दभाग्य के प्रति इस तरह नाराज, हो।'

अय शक्तिः—

# विरोधशमनं शकिः—

यथा रत्नावह्याम्—'राजा— सःयाजैः शपथैः प्रियेण वयसा वित्तानु बृत्याधिकं वैलद्भेण परेण पादपतनैर्वाक्यैः सखीनां मुहुः । प्रत्यासत्तिमुपागता नहि तथा देवी हदत्या यथा प्रक्षास्यैव तयैव बाष्पसिललैः कोपोऽपनीतः स्वयम् ॥' इत्यनेन सागरिकालाभविरोधिवासवदत्ताकोपोपशमनाच्छक्तिः ।

यथा चोत्तरचिते लवः प्राह—

'बिरोघो विश्रान्तः प्रसर्ति रसो निर्वृतिघन-स्तरौद्धत्यं कापि व्रजति विनयः प्रह्वयति माम् । महित्यस्मिन्दष्टे किमपि परवानस्मि यदि वा महार्घस्तीर्थानामिव हि महतां कोऽप्यतिशयः ॥

विरोध का शान्त हो जाना शक्ति कहलाता है। जैसे रत्नावली में निम्न पद्य में सागरिकालाम का विरोध करने वाली वासबदत्ता के क्रोध की शान्ति का संकेत मिलता है, अतः यह शम है।

'सूठी शपथों से, प्यारे वचन से, अधिक प्रेम के बर्ताव से, अत्यधिक लज्जा से, पैरों पर गिरने

से तथा बार बार सिखयों के बचनों से देवी वासबदत्ता वैसी प्रसन्न न हो सको जैसा उसने खुद ही रोकर अपने आंस के पानी से घोकर ही कोध को निकाल दिया।

और जैसे उत्तर रामचरित में राम को देखकर लव कहता है-

'मेरा विरोध शान्त हो गया है, एक शान्त सघन रस जैसे हृदय में फैल रहा है, वह उद्धतता पता नहीं कहाँ चली गई है, विनन्नता मुझे झुका रही है। यदि इन्हें देखते हो मैं एक दम पराधीन हो गया हूँ तो बड़े व्यक्तियों का प्रभाव किंकि उसी तरह महार्घ तथा महत्वपूर्ण होता है, जैसे पवित्र स्थानों का।'

श्रथ युतिः—

—तर्जनोद्वेजने चुतिः।

यथा वेणीसंहारे—'एतच वचनमुप्रथुत्य रामानुजस्य सकलिकु अपूरिताशातिरिक्ष-मुद्भान्तसिल्लचरशतसँकुलं त्रासोद्धृतनक्ष्माहमालोड्य सरःसिल्लं भैरवं च पर्जित्वा कुमारवृकोदरेणाभिद्दितम्—

जन्मेन्दोरमले कुले व्यपदिशाश्वद्यापि घत्से गदां मां दुशासनकोष्णशोणितसुराक्षीवं रिपुं भाषसे । दर्पान्धो मधुकैटभिद्वषि हरावप्युद्धतं चेष्टसे मत्रासान्तृपशो विहाय समरं पङ्केटधना लीयसे ॥

इत्यादिना 'त्यक्त्वोत्थितः सरभसम्' (त्यनेन दुर्वचनजलावलोडनाभ्यां दुर्योधन-तर्जनोद्वेजनकारिभ्यां पाण्डवविजयानुकूलदुर्योधनोत्थापनहेतुभ्यां भीमस्य द्यतिहक्ता ।

किसी पात्र का तर्जन तथा उद्वेजन करना द्युति कहलाता है। जैसे वेणीसंदार में भीमसेन दुर्वचन तथा जलावलोडन (सरोवर के पानी के मथने) से दुर्योधन को भयभीत (तर्जित तथा उद्वेजित) करता है, तथा ये तर्जन व उद्वेजन एक और दुर्योधन के पानी से बाहर निकलने के तथा पाण्डव विजय के कारण हैं। अतः यहाँ द्युति है। इसका संकेत इस उक्ति में है—

'कुष्ण के इस वचन को सुनकर सारे निकुंज से भरी दिशाओं के विरे सरोबर के पानी को हिलाकर, जो डरे हुए सैकड़ों जलजन्तुओं से युक्त था, तथा जिसके मगर और घड़ियाल डर से डूबते-उतराते थे,—तथा जोर से गर्जना करके कुमार भीमसेन ने कहा—

अपने आपको चन्द्रमा के निर्मं कुल में उत्पन्न कहता है, तथा अभी भी गदा धारण किये है, दुःशासन के गरम खून की शराब से मस्त मुझे शत्रु कहता है, वमण्ड से अन्या होकर मधुकैटम के शत्रु कृष्ण के प्रति भी उद्धत न्यवहार करता है, (और) हे नीच मानव, मेरे डर से युद्धभूमि को छोड़कर अब कीचड़ में छिपता है।'

। क्रेंच प्रसङ्ख्या का कि (अवकार) तकता कि निमु केली लाग केले हैंक

# गुरुकीर्तनं प्रसङ्गः—

यथा रत्नावस्याम्—'देव यासौ सिंहलेश्वरेण स्वदुहिता रत्नावली नामायुष्मती वासवदत्तां दग्धामुपश्चत्य देवाय पूर्वप्रार्थिता सती प्रतिदत्ता ।' इत्यनेन रत्नावल्या लाभानुकूलाभिजनप्रकाशिना प्रसङ्गादुक्कोर्तनेन प्रसङ्गः ।

तथा मृच्छकितवाम्—'चाण्डालकः—एस सागलदत्तस्स सुत्रो अर्ज्जविणग्रदत्तस्स जन् चालुदत्तो वावादिदुं वज्भहाणं णीत्रदि एदेण किल गणित्रा वसन्तरेणा सुवण्ण-

लोभेण बावादिद सि ।' ('एष सागरदत्तस्य सत आर्यविनयदत्तस्य नप्ता चारुदत्तो व्यापादियातं नध्यस्थानं नीयते एतेन किल गणिका वसन्तसेना सुवर्णलोभेन व्यापादितेति।')

मखशतपरिपूर्तं गोत्रमुद्धासितं यत् 112 fi fi Tind 5 सदिस निविडचैत्यब्रह्मघोषैः पुरस्तात्। मम निधनदशायां वर्तमानस्य पाप-स्तदसदशमनुष्येर्घुन्यते घोषणायाम् ॥'

इस्यनेन चारदत्तवधाभ्युदयानुकृलं प्रसङ्गाद्गुरुकीर्तनिमिति प्रसङ्गः।

जहाँ पूज्य व्यक्तियों (गुरुओं); मातापिता आदि का संकीर्तन हो, वहाँ प्रसंग नामक विमर्शांग होता है। (अथवा जहां महत्त्वपूर्ण (गुरु) वस्तु की चर्चा हो वहां प्रसंग होता है )। जैसे रत्नावली नाटिका में यौगन्धरायण निम्न उक्ति के द्वारा प्रसंग से गुरु ( पूज्य, सिंहलेश्वर ) का संकीर्तन करता है ( अथवा राजा के प्रति महत्त्वपूर्ण समाचार की कहता है ), इस 'गुरु कीर्तन' के द्वारा रत्नावली के लाम के अनुकूल सम्बन्धियों का प्रकाशन किया गया है, अतः यह प्रसंग है — स्वामिन्, देवी वासवदत्ता को जला हुआ झनकर पहले से ही प्राधित जो रत्नावली नामक पुत्री सिंहलेश्वर ने स्वामी को दी है, "'(वही यह है)।'

और जैसे मृच्छकटिक में, जब चाण्डाल चारुदत्त को वसन्तसेना के वध के दण्ड के लिए मारने के जारहे हैं, तब उनकी घोषणा सुनकर चारुदत्त अपने कुल, शील तथा अभ्युदय का स्मरण कर प्रसंग से उनका कीर्तन करता है, अतः गुरुकीर्तन होने के कारण निम्न स्थल में वहाँ

भी प्रसंग नामक अवमशींग है।

व्याण्डाल-यह सागरदत्त का पुत्र, आर्थ विनयदत्त का पौत्र, चारुदत्त वथ के लिये वध्यस्थान के जाया जा रहा है। इसने सोने के लोग से गणिका बसन्तसेना को मार दिया है।

चारुदत्त-जो मैरा गीत्र (कुल ) चैत्यों के ब्रह्मपोषों के द्वारा सभा में सैकड़ों हवनों से पवित्र तथा देदीप्यमान होता था, वहीं आज मेरे मृत्यु को अवस्था में वर्तमान होने पर ( चाण्डालों जैसे ) नीच तथा पापी ( अयोग्य ) मनुष्यों के द्वारा घोषणा के रूप में घोषित किया जा रहा है।

अय छलनम्

### — छुलनं चावमाननम् ॥ ४६॥

यथा रलावस्थाम् —राजा — यहो निरनुरोघा मिय देवी ।' इत्यनेन वासवदत्तये-ष्टासंपादनाहस्सराजस्यावमाननाच्छत्तनम् । यथा च रामाभ्युदये सीतायाः परित्यागेनाऽ-

वमाननाच्छलनमिति ।

जहाँ कोई पात्र किसी दूसरे की अवज्ञा (अवमान ) करे, वह छ्लन कहा जाता है। जैसे रत्नावली में वासवदत्ता रत्नावली समागम में विझ उपस्थित करती है, इस प्रकार वह वत्सराज की ईप्सित वस्तु का सम्पादन नहीं करने के कारण उसकी अवज्ञा करती है, अतः अवमान के कारण यहाँ छलन नामक अवमर्शाङ्ग है। इसकी व्यजना राजा की इस उक्ति से होती है:

१. 'गुरुकीर्तनं' की ब्युत्पत्ति, गुरूणां कीर्तनं भी हो सकती है, गुरु चैतत् कीर्तनं भी हो सकती है। अतः इमने कोष्ठक में गुरुकीर्तन के कर्मथारय वाले अर्थ को भी स्पष्ट कर दिया है। वैसे उदाइरणों को देखते हुए दोनों व्युत्पत्ति ठीक वैसी हैं।

'अरे, देवी वासवदत्ता मेरे प्रति वड़ी निष्करण है।' अथवा जैसे रामाम्युदय नामक नाटक में सीता को छोड़ कर उसकी अवज्ञा (अवमान ) की गई है, अतः छलन है।

श्रथ व्यवसाय:— का समाव काली सामना में के निवास — के किया है जिस्

### व्यवसायः स्वशक्त्युक्तिः—

यथा रत्नावल्याम्—'ऐन्द्रजालिकः— क्रांत्रिकः व्याप्तिकः

किं घरणीए मिश्रक्को आश्रासै महिहरी जले जलणो । मज्मण्हिम पश्चोसो दाविज्जड देहि आणत्तिम् ॥

श्रद्वा किं बहुआ जम्पिएण—

मज्म पर्ण्णा एसा भणामि हिश्राएण जं महसि दर्हम् ।
तं ते दावेमि फुडं गुरुगो मन्तप्पहावेण ॥'
(' किं धरण्यां मृगांक श्राकाशे महीधरो जलें ज्वलमः ।
मध्याहे प्रदोषो दर्शतां देशाङ्गितम् ॥

श्रयवा कि बहुना जल्पितेन ।

मम प्रतिश्रेषा भणामि हृदयेन यहाञ्छलि हृष्टुम् । तते दर्शयामि स्फुटं गुरोर्भन्त्रप्रभावेण ॥')

इत्यने नैन्द्रजालिको मिथ्यामि संभ्रमोत्थापनेन वस्सराजस्य हृदयस्थसागरिकादशीनातु-कूलो स्वशक्तिमाविष्कृतवान् ।

यथा च वेणोसंहारे-

'नूनं तेनाय वीरेण प्रतिज्ञासङ्गभीरुणा । बध्यते केशपाशस्ते स चास्याकर्षणे क्षमः ॥'

इत्यनेन युधिष्टिरः स्वदण्डशक्तिमाविष्करोति ।

जहाँ कोई पात्र अपने सामर्थ्य के विषय में कहे, (जहाँ स्वशस्युक्ति पाई जाय), वहाँ व्यवसाय नामक अवमर्शाङ्ग होता है। जैसे रत्नावली के चतुर्थ अङ्ग में रेंद्रजालिक झूठी आग फैला कर वत्सराज के हिदय में स्थित सागरिका के दर्शन के अनुकूल अपनी शक्ति को प्रकट करता है। इसकी सचना इन दो गाथाओं से हुई है, रेंद्रजालिक की उक्तियाँ हैं:—

'आज्ञा दीजिये, क्या मैं पृथ्वी पर चन्द्रमा, आकाश में पर्वत, जरु में आग, और मध्याह के समय प्रदोष (रात्रि का प्रारम्भ ) दिखा दूँ। अथवा मैं ज्यादा हींग क्यों मारूँ। मेरी प्रतिज्ञा यह है, मैं हृदय से कह रहा हूँ; आप जो कुछ देखना चाहते हैं, गुरुजी के मन्त्र के प्रभाव के कारण मैं वही आपको दिखा सकता हूँ।'

और जैसे वेणीसंदार के निम्न पद्य में, युधिष्ठिर भीम की नीरता का वर्णन करते हुए अपनी दण्डशक्ति की प्रकट कर रहे हैं:—

अपनी दण्डशक्ति की प्रकट कर रहे हैं:—
'प्रतिश्वा के पूर्ण न होने के डर वाळे उस वीर भीमसेन के द्वारा आज तुम्हारा यह जुड़ा
(केशपाश) जरूर वाँचा जायेगा। अर वह इसके पूर्ण करने में पूर्णतया शक्त है।'

१. यहाँ मूल में 'बध्यते' पाठ है; किन्तु यहाँ वर्तमान का प्रयोग निकटवर्ती भविष्य के अर्थ में हुआ है — 'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा ।'

्रमय विरोधनम्— हा विराधनम् ।

1:

# —संरब्धानां विरोधनम् ।

यथा वेणीसंहारे—'राजा— रे रे मरुत्तनय किमेवं वृद्धस्य राज्ञः पुरतो निन्दितव्य-मात्मकर्म श्राघसे ? श्रपि च—

> कृष्टा देशेषु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वा प्रत्यक्षं भूपतीनां मम भुवनपतेराज्ञया बृतदासी । श्रास्मिन्वेरानुबन्धे तव किमपकृतं तैर्हता ये नरेन्द्रा बाह्योर्वीयीतिसारद्रविणगुरुमदं मामजित्वेव दर्पः ॥

(भीमः क्रोधं नाटयित ) श्रार्जुनः—श्रार्यं प्रसीद, किमत्र क्रोपेन ? श्रिप्रयाणि करोस्येष वाचा शक्तो न कर्मणा। इतश्रातृशतो दुःखी प्रलापैरस्य का व्यथा॥ भीमः—श्रदे भरतकलकलङ्क !

> श्रदीव किं न विस्रजेयमह भवन्तं दुःशासनातुगमनाय कटुप्रलापिन् । विध्नं गुरू न कुरुतो यदि मत्कराप्र-निभिग्रमानरणितास्थिनि ते शरीरे ॥

श्रन्यच मृढ !

शोकं स्नीवन्नयनसिललैर्यरपरित्याजितोऽसि भ्रातुर्वक्षःस्यलविदलने यच साक्षीकृतोऽसि । श्रासीदेतत्तव कुनृपतेः कारणं जीवितस्य कुद्धे युष्परकृतकमिलनीकुजरे भीमसेने ॥

राजा — दुरात्मन् भरतकुलापसद पाण्डवपशो ! नाहं भवानिव विकत्थनाप्रगत्भः ।

द्रचयन्ति निवरास्युप्तं वान्घवास्त्वां रणाङ्गरी ॥

मद्रदाभिष्ठवक्षोऽस्थिवेणिकाभङ्गभीषणम् ॥'

इस्यादिना संरव्धयोभीमदुर्योधनयोः स्वशास्त्युक्तिविरोधनमिति ।

जहाँ कुद्ध पात्रों के द्वारा परस्पर स्वक्षित का प्रकटीकरण हो, वहाँ विरोधन नामक अवमर्शाक होता है। (यहाँ मूळ के 'संरच्यानां' के साथ ४७ वीं कारिका के प्रथम चरण का 'स्वशक्त्युक्तिः' पद अनुवर्तित हो जाता है।) जैसे वेणीसंहार में निम्न स्थळ में कुद्ध भीम व दुर्योधन दोनों अपनी-अपनी शक्ति को वचनों द्वारा प्रकट करते हैं, अतः विरोधन है।

'राजा (दुर्योधन )—रे वायु के पुत्र, इस तरह दूढ़े राजा (धृतराष्ट्र ) के सामने अपने किन्दनीय कमें की प्रशंसा क्यों करता है ? और भी —

तेरी, तुझ पशु की, उस राजा (युधिष्ठिर) की और उन दोनों की स्त्री को; उस जुएँ में जीती हुई दासी (द्रीपदी) को, लोक के स्वामी मेरी आज्ञा से राजाओं के सामने वालों

to the their regulation and the

<sup>(</sup>१) 'संरम्भोक्तः' इत्यपि पाठः।

से खेंचा गया। इस बैर में बता तो सही उन राजाओं ने तेरा क्या विगाड़ा था, जो युद्ध में मारे गये। दोनों युजाओं के अतिशय बल्रुक्षी धन के भारी मद वाले युझे जाते बिना ही (इतना) वमण्ड?

(भीम गुस्से का अभिनय करता है) अर्जुन —आर्यं, प्रसन्त हों, क्रोध करना व्यर्थ है। यह दुर्योधन वाणो से हमारा अप्रिय (बुरा) कर रहा है, कर्म से बुरा करने में यह अशक्त है। सी भाइयों के मरने के कारण यह दुखी है, इसके प्रलाप से हमें कोई दुःख (क्रोध) नहीं।

भीम—अरे भरतकुलकलक्क ! है कडुप्रणिपिन्, क्या में तुझे आज ही दुःशासन के अनुगमन के लिए न भिजा दूँ (मैं तुझे आज ही अवश्य मार डालूँ)। काश, मेरे हाथों के अग्रमाग के द्वारा तोड़ो जाने वाली शब्द करती हुई हुड्डियों वाले तेरे शरीर में पूज्य धृतराष्ट्र व गांधारी विग्न न करते होते। और मी मूर्ख, तुम्हारे कुलक्ष्पी कमलिनी को नष्ट करने वाले हाथी, भीमसेन के कुद्ध होने पर (भी) तुझ दुष्ट राजा के जीवित रहने का कारण यह है, कि तूने माई के वक्षःस्थलको फटते समय साक्षो होकर देखा और औरतों की तरह आँ सुओं के द्वारा शोक का त्याग कर दिया।

राजा—दुष्ट भरतकुलापसद नीच पाण्डव, अरे तेरी तरह में डींग मारने वाला नहीं हूँ, किन्तु—तेरे बान्धव अब जल्दी ही तुझे युद्धभूमि में सोया हुवा देखेंगे। तेरा वक्षःस्थल, व हड्डियों का ढौँचा मेरी गदा से टूटा हुवा होगा और इस दशा में तूबड़ा भीषण प्रतीत होगा।'

अथ प्ररोचना-

#### सिद्धामन्त्रणतो भाविदर्शिका स्यात्प्ररोचना ॥ ४७ ॥

यथा वेणीसंहारे-'पाश्चालकः-श्रहं च देवेन चक्रपाणिना' इत्युपक्रम्य 'कृतं संदेहेनपूर्यन्तां सलिलेन रत्नकलशा राज्याभिषेकाय ते
कृष्णाऽत्यन्तिचरोज्यिते च कवरीवन्धे करोतु क्षणम् ।
रामे शातकुठारमासुरकरे क्षत्रहुमोच्छेदिनि

क्रोधान्धे च वृकोदरे परिपतत्याजी कुतः संशयः ॥'

इत्यादिना मङ्गलानि कर्तुमाङ्गापयति देवो युधिष्ठिरः' इत्यन्तेन द्रौपदीकेशसंयम-नयुधिष्ठिरराज्याभिषेकयोर्भाविनोरिप सिद्धत्वेन दर्शिका प्ररोचनेति ।

जहाँ कोई सिद्ध व्यक्ति अपने वचनों के द्वारा भावी घटना की सूचना इस तरह दे, जैसे वह सिद्ध हो, वहां प्ररोचना नामक अवमर्शाङ्ग होता है। जैसे वेणीसंहार में पाञ्चालक (दूत) युधिष्ठर के पास आकर भगवान् कृष्ण का वचन सुनाता है कि भीम की विजय में कोई संदेह नहीं, और बाद में सेवकों को आज्ञा देता है कि महाराज युधिष्ठिर ने जय के उपलक्ष में मंगल कार्यों के करने की आज्ञा दी है। इसके द्वारा द्रौपदी के केश-संयमन रूप तथा युधिष्ठर के राज्याभिषेक रूप दो भावी घटनाओं की सूचना सिद्ध रूप में दी गई है। अतः यहाँ प्ररोचना है। पाञ्चालक की उक्ति का निम्न अंश इसकी सूचना देता है:—

'चक्रपाणि भगवान् कृष्ण ने मुझे आज्ञा दी हैं × × सन्देह की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए रत्नकलश जल से पूर्ण हों। द्रौपदी बड़े दिनों से छूटे हुए केजों के बाँधने के लिए उत्सव मनावे। तीक्ष्ण परशु के द्वारा ज्वलन्त हाथ वाले, क्षत्रियरूपी वृक्ष को उखाड़ने वाले, परशुराम तथा क्रोध से अन्धे भीमसेन के युद्ध में उतरने पर सन्देह की गुंजायश ही कहाँ?' we down to make to off provided to the

श्रथ विचलनम्-

विकत्थना चिचलनम्-

यथा वेणीसंहारे—'भीमः—तात । अम्ब ! सकलरिष्ठजयाशा यत्र बद्धा सुतैस्ते तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण लोकः। रणशिरसि निहन्ता तस्य राघाष्ठतस्य प्रणमित पितरौ वां मध्यमः पाण्डवोऽयम् ॥

श्रिष च तात !

चूर्णिताशेषकौरव्यः क्षीबो दुःशासनास्रजा । भङ्का सुयोधनस्योवीभीमोऽयं शिरसाऽखति ॥' इत्यनेन विजयबीजानुगतस्वगुणाविष्करणाद्विचलनभिति ।

यथा च रत्नावल्याम्-'यौगन्धरायणः-

क्याम् — यागन्यरायणः— देव्या मद्वचनायथाऽभ्युपगतः पत्युर्वियोगस्तदा सा देवस्य कलत्रसंघटनया दुःखं मया स्थापिता। तस्याः प्रीतिमयं करिष्यति जगत्स्वामित्वलाभः प्रभोः सत्यं दर्शियतुं तथापि वदनं शकोिम नो लज्जया॥'

इत्यनेनान्यपरेणापि यौगन्धरायग्रेन भया जगत्स्वामित्वातुबन्धी कन्यालाओ वस्स-राजस्य कृतः।' इति स्वगुणानुकोर्तनादिचलनमिति।

जहाँ कोई पात्र आत्मरलाचा करे तथा डींग मारे, वहां विचलन नामक विमर्शाग होता है। जैसे वेणीसंहार में भीम अपने गुंणों का आविष्करण करके डींग मारता है, अतः यहाँ विचलन है।

भीम-तात, माता, जिस कर्ण में, तुम्हारे पुत्रीं की समस्त शत्रुओं की जीत लेने की आशा वॅघी हुई थी, जिसके घमण्ड के द्वारा सारा संसार तिनके की तरह तुच्छ समझा गया था, उसी राथा के पुत्र कर्ण को बुद्धभूमि में मारने वाला, यह मध्यम पाण्डव (अर्जुन) आप दोनों (धूतराष्ट्र व गांधारी) माता पिताओं को प्रणाम कर रहा है।

और भी तात, जिसने सारे कौरवां की चूणित कर दिया है, जो दुर्योधन के खून से मस्त हो रहा है; तथा जो सुयोधन की जांधीं को (जल्दी हो ) तोड़ने वाला है, वह भीम सिर के द्वारा तुम्हारी पूजा करता है (तुम्हें प्रणाम करता है)।

और जैसे रत्नावली में, यीगंधरायण निम्न उक्ति में, बत्सराज के प्रति सेरा कितना उपकार है, इस बात की व्यंजना कराते हुए अपने गुणों का कीर्तन करता है, अतः विचलने नामक विमर्शाग है। सह उत्तर कार्य की इस कार्य सहित्य कार्य

र भेरे वचन में विश्वास कर देवी वासवदत्ता ने पति के वियोग को प्राप्त किया, और फिर महाराज को (नई) पत्नी दिलाकर मैंने उसे दुःखित बना दिया। फिर भी कुछ भी हो, स्वामी वत्सराज की जगत्-स्वामित्व प्राप्ति उसे अवश्य प्रसन्न करेगी, यह सन्व है; फिर भी ळज्जा ने कारण में उसे ( देवी को ) अपना मुख नहीं दिखा सकता। XXX भेने वत्सराज के लिए ऐसा कन्या छ।म कराया जो संसार के स्वामित्व को दिलाने वाला है।'

अयादानम्-

### — श्रादानं कार्यसंग्रहः।

यथा वेणीसंहारे—'भीमः—ननु भोः समन्तपश्चकसंचारिणः!
रक्षो नाहं न भूतं रिपुरुघिरजलाक्षाविताङ्गः प्रकामं
निस्तीर्णोद्दप्रतिज्ञाजलनिधिगहनः क्रोधनः क्षत्रियोऽस्मि!
भो भो राजन्यवीराः समरशिखिशिखादग्धशेषाः कृतं वखासेनानेन लीनैईतकरितुरगान्तिहितैरास्यते यत्॥'

इस्यनेन समस्तरिपुवधकार्यस्य संग्रहीतत्वादादानम्।

यथा च रत्नावल्याम्—'सागरिका—(दिशोऽवलोक्य) दिष्टिश्चा समन्तादो पण्जिलिदो भग्नवं हुग्रवहो श्रण्ज करिस्सिद् दुक्खावसाणम् ।' ('दिष्ट्या समन्तारप्र- जविलितो भगवान्हुतवहोऽश करिष्यति दुःखावसानम्'।) इत्यनेनान्यपरेणापि दुःखान्यसानकार्यस्य संप्रहादादानम् । यथा च—'जगत्स्वामित्वलाभः प्रभोः' इति दशितः मेवम् । इत्येतानि त्रयोदशावमर्शाङ्गानि तत्रैतेषामपवादशक्तिव्यवसायप्ररोचनादानानि प्रधानानीति ।

जब नाटककार उपसंहार की ओर बढ़ने की कामना से नाटक या रूपक की वस्तु के कार्य को संगृहीत करता है अर्थात् समेटने की चेष्टा करता है, तो वह अवमर्शाग आदान कहलाता है।

जैसे वेणीसंहार में दुर्योधन को मारकर छीटता हुवा भीम निम्न डिक्त के दारा समस्त शहुओं के वधरूपी कार्य का समाहार करता है अतः उपादान है।

'अरे हे समस्तपञ्चक में घूमने वाले, मैं न तो राक्षम हूँ, न भूत ही। मैं तो वह क्रीधी क्षत्रिय हूँ, जिसके अंग शञ्च के खूनरूपी जल में शराबोर हो चुके हैं और जो महती प्रतिज्ञा के समुद्र को पार कर चुका है। हे युद्धरूपी अग्नि की ज्वाला में जलने से बचे हुए वीर राजाओं, तुम्हारा यह भय व्यर्थ है, जिससे तुम मरे हुए हाथी व घोड़ों की आड़ में छिप कर बैठे हुए हो।'

और जैसे रत्नावली में दुखी सागरिका जलती आग को देखकर यह समझती है कि सके दुःख का अवसान हो जायगा। यहाँ दुःखावसानरूप कार्य का संग्रह है:—'अच्छा है, चारों ओर जले हुये अग्नि देवता आज मेरे दुःख का अन्त कर देंगे।' और जैसे यौगन्धरायण की उक्ति कि राजा को जगत्स्वामित्व प्राप्त होगा।

अवमर्श के ये १३ अंग हैं। इनमें से अपवाद, शक्ति, व्यवसाय, प्ररोचना व आदान ये पाँच अंग प्रमुख हैं।

अय निर्वहणसंघिः—

#### बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम् ॥ ४८ ॥ ऐकार्थ्यमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत् ।

यथा वेणीसंहारे—'कञ्चकी—( उपसृत्य सहर्षम् ) महाराज ! वर्धसे वर्धसे, अयं खलु कुमारभीमसेनः सुयोधनश्चतजारुणीकृतसकलशरीरो दुर्लक्षच्यक्तः।' इत्यादिना द्रौपदीकेशसंयमनादिमुखसंघ्यादिबीजानां निजनिजस्थानोपक्षिप्तानामेकार्थतया योजनम्।

यथा च रत्नावस्यां सागरिकारत्नावलीवसुभूतिबाञ्रव्यादीनामर्थानां मुखसंध्यादिषु

प्रकीर्णीनां वत्सराजैककार्यार्थत्वम् । 'वसुभूतिः—( सागरिकां निर्वण्यीपवार्य ) बाश्रव्य सुसदशीयं राजपुन्या ।' इत्यादिना दर्शितिमिति निर्वहणसंघिः ।

रूपक की कथावस्तु के बीज से युक्त मुख आदि अर्थ जो अब तक इधर उधर विखरे पड़े हैं, जब एक अर्थ के लिए एक साथ समेटे जाते हैं, या एकत्रित किये जाते

हैं, तो वह निर्वहण संधि होती है।

जैसे वेणीसंहार में कच्चुकी इस उक्ति के द्वारा द्रीपदी के केश संयमन, दुर्योधन वध आदि मुखसंधि आदि के बीजों को, जो अबतक नाटक में अपनी अपनी जगह बिखरे पड़े थे, एक रुस्य की दृष्टि से एकत्रित करता है-

'( आगे बढ़कर खुशी से ) महाराज की विजय हो, सुबोधन के खून से लाल शरीर वाले

ये कुमार, भीमलेन हैं, जो पहचान में नहीं आरहे हैं।

और जैसे रत्नावली में सागरिका, रत्नावली, वसुमूति, बाम्रव्य आदि के कार्यों (अथौं) का जो मुखसन्धि आदि में इधर-उधर खिटके पड़े थे वत्सराज के ही कार्य के लिए समाहार होता है। इसकी सूचना वसुभृति की इस उक्ति के द्वारा दी जाती है—'(सागरिका को देख कर, एक ओर ) बाभ्रज्य, यह तो राजपुत्री (रत्नावलो ) जैसी दिखाई पड़ती है।

अय तदङ्गानि-

संधिविंबोधो यथनं निर्णयः परिभाषणम् ॥ ४६ ॥ प्रसादानन्दसमयाः कृतिभाषोपगृहनाः। पूर्वभावोपसंहारौ प्रशस्तिश्च चतुर्दश ॥ ४० ॥

इस निर्वहण संधि के १४ अंग हैं: - संधि, विबोध, प्रथन, निर्णय, परिभाषण, प्रसाद, आनन्द, समय, कृति, भाषा, उपगृहन, पूर्वभाव, उपसंहार तथा प्रशस्ति । यथोद्देशं लक्षणमाह—

संधिवींजोपगमनम्— क्यान्यक्ष स्वयं कार्यकार्यस्य यथा रत्नावस्याम्—'वसुभूतिः—बाश्रम्य ! सुसदृशीयं राजपुत्र्या । बाश्रम्यः — ममाप्येवमेव प्रतिमाति ।' इत्यनेन नायिकाबीजोपगमात्संधिरिति ।

यथा च वेणीसंहारे- भीमः-भवति यज्ञवेदिसंभवे ! स्मरति भवती यत्तन्मयोत्तम्-

वश्च स्वाप्त चित्र चित्र

ः । अस्ति । संचूर्णितोष्युगतस्य सुयोधनस्य । अस्ति । अस्ति । स्त्यानावनद्वचनशोणितशोणपाणि-

इत्तंसियच्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥'

जब बीज की उद्गावना की जाती है, तो वह संधि नामक निर्वहणांग होता है। जैसे रत्नावली नाटिका के चतुर्थ अंक में वसुभूति तथा वाभ्रव्य सागरिका की पहचान लेते हैं। यहाँ नायिका रूप बीज की उद्भावना की गई है, अतः संघि है। वसुभूति तथा वाभ्रव्य की यह बातचीत इसकी सूचक है:

'बसुभूति - वाभ्रव्य, यह तो राजकुभारी (रत्नावली) के सदृश है।

वाभ्रव्य — मुझे भी ऐसा ही मालूम पड़ता है।

और जैसे वेणीसंहार में भीमसेन दुर्योधन के खून से रँगे हाथों द्रीपदी का कैश संयमन करते हुए उसे अपनी पिछ्ली प्रतिशा याद दिलाता है। यहाँ भीम की निम्न उक्ति के द्वारा हुमुखसन्य में उपक्षिप्त बीज को फिर से उद्भावित किया गया है, अतः सन्धि नामक निर्वेहणाङ्ग है।

'यज्ञवेदी से उत्पन्न द्रौपिद ! मैंने जो कहा था, वह तुम्हें याद है ? चक्रल हाथों से घुमाई गई गदा के प्रहारों से टूटी जाँघों वाले दुर्योधन के घने चिकने खून से रँगे हाथों वाला भीम तुम्हारे बालों की सँवारेगा।'

अथ विबोधः—

### —विबोधः कार्यमार्गणम्।

यथा रजावल्याम्—'वसुभृतिः—( निरूप्य ) देव कृत इयं कृत्यका ? राजा-देवी जानाति । वासवदत्ता—अञ्चल ! एसा सागरादो पाविश्वति भणिश्च अमचजोगन्ध-राअरोण मम हत्ये णिहिदा अदो ज्ञेव सागरिश्रति सहावीश्चदि । ( 'आर्यपुत्र ! एषा सागरास्प्राप्तिति भणित्वाऽमात्ययौगंघराययौन मम हस्ते निहिता श्चत एव सागरिकेति शब्यते ।' ) राजा-( आत्मगतम् ) यौगन्घराययौन न्यस्ता, कथमसौ ममानिवेश करिष्यति ।' इत्यनेन रत्नावलीलक्षणकार्यान्वेषणाद्विबोधः ।

यथा च वेणीसंहारे—'भीमः —मुखतु मुखतु मामार्थः क्षणमेकम् । युधिष्ठिरः— किमपरमवशिष्टम् १ भीमः—सुमहद्द्वशिष्टम् , संयमयामि तावद्दनेन दुःशासनशो-णितोक्षितेन पाणिना पाद्याल्या दुःशासनावकृष्टं केशहस्तम् । युधिष्ठिरः—गच्छतु भवान् , अनुभवतु तपस्विनी वेणीसंहारम् ।' इत्यनेन केशसंयमनकार्यस्यान्वेषणादिबोध इति ।

जहाँ नायक अब तक छिपे हुए अपने कार्य की फिर से खोज करने उगता है, उसे विबोध कहते हैं। जैसे रलावली के चतुर्थ अंक में वसुभूति व वाभ्रव्य सागरिका को पहचान कर उसके विषय में उदयन से पूछते हैं, यंहीं निम्न वार्तालाप के द्वारा रलावलीरूप कार्य की फिर से खोज होने के कारण विबोध नामक निर्वहणाङ्ग हैं:—

'वसुभूति—( देख कर ) देव, यह कन्या कहाँ से आई है ?

राजा-देवी वासवदत्ता जानती है।

वासवदत्ता—आर्थपुत्र, यह कन्या समुद्र से पाई गई हैं, इतना कह कर अमात्य यौगन्धरायण ने मेरे हाथों सौंप दी है, इसीलिये इनका नाम सागरिका दिया गया है (इसे सागरिका कहा जाता है)।

राजा-(स्वगत ) यौगन्धरायण ने सौंपी, वह मुझसे निवेदन किये बिना कैसे करेगा

(कैसे सौंप सकता है)।'

और जैसे वेणीसंहार में, भोम के द्वारा द्रौपदी के केशसंयमन रूप कार्य का अन्वेषण किय जा रहा है, अतः षष्ठ अंक के निम्न स्थल में विवोध है।

'भीम-आर्थ मुझे क्षण भर के लिए छोड़ दें।

युधिष्ठर-फिर क्या बच गया है ?

भीम-सबसे बड़ी चीज रह गई है, मैं दुःशासन के खून से रँगे हाथ से दुःशासन के द्वारा पकड़ा गया द्रौपदी का जूड़ा तो बाँध हूँ।

युविष्ठिर-आप जाइये, तपस्विनी द्रौपदी केशसंयमन का अनुभव करे।'

श्रय प्रयनम्—

ग्रथनं तदुपन्तेपो—

यथा रत्नावल्याम्—'यौगन्धरायणः—देव! क्षम्यतां यद्देवस्यानिवेश मयैतत्कः तम्।' इत्यनेन वत्सराजस्य रत्नावलीप्रापणकार्योपक्षेपाद्वथनम्।

यथा च वेणीसंहारे—'भीमः-पाञ्चालि ! न खलु मिय जीवति संहर्तव्या दुःशा-

सनविलुलिता वेणिरात्मपाणिना । तिष्ठतु तिष्ठतु । स्वयमेवाहं संहरामि ।' इत्यनेन द्रौपः दीकेशसंयमनकार्यस्योपचेपाद्वथनम् ।

उस कार्य का उपसंहार (उपचेप) करना प्रथन कहलाता है। 'अथन' के अंतर्गत नाटककार अपने समस्त कार्य को एक स्थान पर समाहत कर देता है। जैसे रत्नावली में यौगंधरायण की निम्न उक्ति वत्सराज के कार्य रत्नावली-लाभ का उपसंहार कर देती है:— स्वामिन्, मैंने यह कार्य आपसे निवेदन किये बिना ही किया, अतः क्षमा करें।'

और जैसे वेणीसंहार में, निम्न उक्ति के द्वारा भीम द्रीपदी के वेणीसंहार रूप कार्य का समाहार करता है. अतः यहाँ भी प्रथन नामक निर्वहणांग है।

'पाञ्चालि, मेरे होते हुए (जीवित रहते हुए) दुःशासन के द्वारा विखराई गई वेणी का अपने हाथ से सँवारना ठीक नहीं। ठहरो, ठहरो। मैं खुद इसे सँवारता हूँ।'

श्रथ निर्णयः-

#### —ऽनुभूताख्या तु निर्णयः ॥ ४१ ॥

यथा रत्नावल्याम्—'यौगन्धरायणः—( कृताज्ञितः ) देव श्रूयताम् इयं सिंहलेश्वर-दुहिता सिद्धादेशेनोपदिष्टा—योऽस्याः पाणि प्रहीष्यति स सार्वभौमो राजा भविष्यति, तरप्रत्ययादस्माभिः स्वाम्यर्थे बहुशः प्रार्थ्यमानापि सिंहलेश्वरेण देव्या वासवदत्तायाश्वि-त्तर्यदं परिहरता यदा न दत्ता तदा लावणिके देवी द्रय्येति प्रसिद्धिमुत्पाय तदन्तिकं वाश्रव्यः प्रहितः ।' इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वासुभतमर्थं ख्यापितवानिति निर्णयः ।

यथा च वेणीसंहारे-भीमः-देव देव श्रजातरात्रो ! काद्यापि दुर्योधनहतकः मया हि तस्य दुरात्मनः-

भूमौ क्षिपवा शरीरं निहितमिद्मस्क्चन्द्नामं निजाने लच्मीरायें निषिक्ता चतुरुद्दिषपयः सीमया सार्धमुन्या । भृत्या मित्राणि योधाः कुरुकुत्तमिखलं दग्धमेतद्रणाप्ती नामैकं यद्श्रवीषि क्षितिप तद्धुना धार्तराष्ट्रस्य शेषम् ॥' इत्यनेन स्वात्रभतार्थकथनान्निर्णय इति ।

जब नायकादि अपने द्वारा विचारित या संपादित (अनुभूत) कार्य के विषय में वर्णन करते हैं, तो यह निर्णय कहलाता है। जैसे रत्नावली नाटिका में यौगंधरायण निम्न उक्ति के द्वारा कार्य से संबद्ध अपने अनुभवों को, या कार्यसंबद्ध अपने कार्यों को राजा से वर्णित करता है. अतः यहाँ निर्णय है।

'यौगंधरायण—(हाथ जोड़कर) देव, सुनिये सिद्ध व्यक्ति ने इस सिंइलेश्वर पुत्री रत्नावली के बारे में यह कहा था कि जो कोई इसका पाणिश्रहण करेगा, वह सावभीम (चक्रवर्ती) राजा बनेगा। उस सिद्धादेश के विश्वास के कारण आपके लिए हमने कई बार उसकी माँग सिंहलेश्वर से की, लेकिन सिंहलेश्वर ने वह इसलिए न दी कि ऐसा करने से वासवदत्ता के चित्त को दुःख होगा। तब हमने झूठे ही यह खबर फैला दी कि देवी वासवदत्ता लावाणक (वन) में जल गई और फिर वाभ्रव्य को सिंहलेश्वर के समीप (रत्नावली को माँगने के प्रस्ताव के साथ) भेजा।'

और जैसे वेणीसंहार में भीम की निम्न उक्ति में उसके द्वारा अनुभूत अर्थ का कथन हुआ है. अतः निर्णय है:—

'भीम—देव अजातशनु, अब भी नीच दुर्योधन कहाँ है, मैंने उस दुष्ट दुर्योधन के शरीर को जमीन पर फेंक दिया और अपने शरीर पर चन्दन के समान यह ूँ खून लगा लिया। चारों समुद्रों के जल की सीमा वाली पृथ्वी के साथ राज्यलक्ष्मी को आर्य में प्रतिष्ठापित कर दिया। इस युद्ध की आग में नौकर, भित्र, योद्धा, यहाँ तक कि सारा कुरुकुल जल गया है। हे राजन्, अब तो दुर्योधन का केवल नाम भर बचा है, जिसे आप बोल रहे हैं।'

#### श्रथ परिभाषणम्—

#### परिमाषा मिथो जल्पः—

षया रत्नावस्याम्—'रत्नावली—( आत्मगतम् ) कआवराहा देवीए ण सक्कुणोमि
मुहं दंसिदुम्। ( कृतापराधा देव्ये न शकोमि मुखं दर्शयितुम्) वासवदत्ता—( सासं पुनवाहू प्रसार्य ) एहि अयि णिट्छरे ! इदाणीं पि वन्धुसिरोहं दंसेही। (अपवार्य) अज्ञउत्त !
लज्जामि क्खु आहं इमिणा णिसंसत्तरोण ता लहुं अवरोहि से वन्धणम्। ( 'एहि अयि
निष्ठुरे ! इदानीमिप बन्धुझेहं दर्शय । आर्यपुत्र ! अज्ञे खल्वहमनेन नृरांसत्वेन तक्षध्वः
पनयास्या बन्धनम्।' ) राजा—यथाह देवी। ( बन्धनमपनयति ) वासवदत्ता—
( वसुभूतिं निर्दिश्य ) अज्ञ ! अमच्जोगन्धरायरोण दुज्जणीकदिहा जेण जाणन्तेण वि
णाचिक्खदम्।' ( 'आर्थ ! अमास्ययौगन्धरायरोण दुर्जनीकृतास्मि येन जानतापि नाचक्षितम्।' ) इस्यनेनान्योन्यवचनात्परिभाषणम्।

यथा च वेणीसंहारे—'भीमः — कृष्टा येनासि राश्चां सदिस नृपशुना तेन दुःशास-ननेन ।' इत्यादिना 'कासौ भानुमती योपहसित पाण्डवदारान् ।' इत्यन्तेन भाषणात्प-रिभाषणम् ।

जहाँ पात्रों में परस्पर जलप पाया जाय, उसे परिभाषा कहते हैं। (यहाँ यह परस्पर जलप-आपस की बातचीत-कार्य की सिद्धि के विषय में पाई जायगी) जैसे रतनावली में इस स्थल पर अन्योन्य वचन के कारण परिभाषण नामक निवैद्दणांग है।

'रत्नावली—( स्वगत ) मैंने देवी वासवदत्ता का अपराध किया है, इसलिए उसे मुंह नहीं दिखा सकती।'

वासवदत्ता (आंध् भरकर फिर से हाथ फैलाकर) इधर आ, ओ निष्ठुर, अब भी बन्धुस्नेह की प्रकट कर दे। (एक ओर) आर्यपुत्र, मैं इस प्रकार के कठोर व्यवहार के कारण छिजत हूँ, इसलिए जरा इसका बन्धन तो खोल दो।

राजा-जैसा देवी कहे। (बंधन खोळता है)।

वासवदत्ता (वसुभृति की ओर) आर्थ, अमात्य यौगंधरायण ने मुझे बुरा बना दिया है, जिन्होंने जानते हुए भी इस बात को नहीं कहा।

और जैसे वेणीसंहार में भीम स्वयं ही बार बार अपने कार्य के विषय में जल्पन करता है, अतः भीम की निम्न उक्ति में भी परिभाषा नामक निर्वहणांग है।

'भीम—जिस नीच मनुष्य दुःशासन ने तुम्हें राजाओं की सभा में वसीटा। x x x x वह भानुमती कहाँ है, जो पाण्डवों की पत्नी की हैंसी उड़ाती हैं।'

अथ प्रसादः—

— प्रसादः पर्युपासनम्।

यथा रत्नावल्याम्—'देव ! क्षम्यताम् ।' इत्यादि दर्शितम् ।

यथा च वेणीसंहारे—'भीमः—( द्रौपदीमुपस्तय ) देवि पाश्चालराजतनये ! दिष्टया वर्धसे रिपुकुलक्षयेन ।' इत्यनेन द्रौपद्या भीमसेनेनाराधितत्वात्प्रसाद इति ।

किसी पात्र के द्वारा नायिकादि का प्रसादन (पर्युपासन) प्रसाद कहलाता है। जैसे रत्नावली नाटिका में यौगंधरायण वत्सराज उदयन से क्षमा माँगता हुआ उसे प्रसन

करता है-'देव, मुझे क्षमा करें।'

और जैसे वेणीसंहार में, भीमसेन द्रीपदी की निम्न वाक्य के द्वारा प्रसन्न करता है, अतः प्रसाद है:—'देवि पाञ्चाल राजपुत्रि, बड़ी खुशी की बात है कि शत्रुओं के नाश से तुम्हारी वृद्धि हो रही है।'

श्रयानन्दः-

### श्रानन्दो वाञ्छितावाप्तिः—

यथा रस्नावस्याम्—'राजा—यथाह देवी ( रत्नावलीं गृहाति )'

यथा च वेणीसंहारे—'द्रौपदी—णाध विद्यमरिद्द्या एदं वावारं णाधस्स प्पसादेण पुणो सिक्खिस्सम् (केशान्बन्नाति )' ('नाथ! विस्मृतास्म्येतं व्यापारं, नाथस्य प्रसादेन पुनः शिक्षिष्यामि ।') इत्याभ्यां प्रार्थितरत्नावलीप्राप्तिकेशसंयमनयोर्वत्सराजद्रौपदीभ्यां प्राप्तत्वादानन्दः।

ईिप्सित वस्तु की प्राप्ति होना आनंद कहलाता है। जैसे रत्नावली में वासवदत्ता की अनुमित भिलने पर राजा 'जैसा देवी कहे' इतना कहकर ईिप्सित रत्नावली के पाणि का

यहण करता है।

और जैसे वेणीसंहार में द्रीपदी अपने ईप्सित केशसंयमन को प्राप्त करती है, अतः आनन्द है। द्रीपदी के इस 'आनन्द' की व्यंजना इस उक्ति से हो रही है—'नाथ, मैं यह केशसंयमन का व्यापार भूल गई हूं, अब फिर से आपकी कृपा से सीख लूँगी।'

श्रथ समयः-

# —समयो दुःखनिर्गमः॥ ४२॥

यथा रत्नावल्याम्—'वासवदत्ता—( रत्नावलीमालिङ्गच ) समस्सस समस्सस बहि-णिए।' ('समाश्वसिहि समाश्वसिहि भगिनिके।') इत्यनेन भगिन्योरन्योन्यसमागमेन दुःखनिर्गमात्समयः।

यया च वेणीसंहारे—'भगवन् ! कुतस्तस्य विजयादन्यत् यस्य भगवान्पुराणपुरुषः

स्वयमेव नारायणो मङ्गलान्याशास्ते ।

कृतगुरुमहदा दक्षोभसँभूतमूर्ति । गुणिनमुद्दयनाशस्थानहेतुं प्रजानाम् । श्रजममरमचिन्त्यं चिन्तयित्वाऽपि न त्वां भवति जगति दुःखी किं पुनर्देव दृष्ट्वा ॥'

इत्यनेन युधिष्ठिरदुःखापगमं दर्शयति । नायकादि के दुःख का समाप्त हो जाना समय कहलाता है।

नायकादि के दुःखं का समात हो जाना सार महिला करके उससे कहती है—'बहिन, जैसे रत्नावली में वासवदत्ता रत्नावली का आर्लिंगन करके उससे कहती है—'बहिन, आश्वासन रक्खों'। यहाँ दोनों बहिनों के परस्पर मिलने से दुःख निगंम हो गया है, अतः समय (निवेहणांग) है।

और जैसे वेणीसंहार में, युविष्ठिर की निम्न उक्ति उसके दुःख की समाप्ति की खोतक है:—
'भगवन्, कृष्ण, उस पुरुष के लिए विजय के अतिरिक्त और कैसे हो सकता है, जिसके
मंगलों की आशा स्वयं पुरातन पुरुष नारायण (आप) ही किया करते हैं। हे स्वामिन्,
महतस्व (प्रकृति) आदि के चंचल करने से जिन्होंने मूर्ति को उत्पन्न किया है, (जिसके
प्रकाश से चंचल-धुन्थ-प्रकृति से सारी सांसारिक मूर्तियाँ उत्पन्न हुई है), तथा जो गुणी है,
एवं प्रजाओं (जीवों) के उदय, नाश तथा पालन के कारण है, उन अज, अमर तथा अचिन्त्य
परात्पर सत्ता रूप आपका चिन्तन करके ही मनुष्य इस संसार में दुखी नहीं होता, तो फिर
आपके दर्शन पाकर दुखी कैसे हो सकता है?'

अय कृतिः—

### कृतिर्लब्धार्थशमनम्-

यथा रत्नावल्याम्—'राजा—को देव्याः प्रसादं न बहुमन्यते ! । वासवदत्ता— श्रज्जउत्त । दूरे से मादुउलं ता तथा करेसु जधा बन्धुन्नणं न सुमरेदि ।' ( 'श्रार्थ-पुत्र । दूरेऽस्या मातृकुलं तत्तथा कुरुष्य यथा बन्धुजनं न स्मरित ।' ) इत्यन्योन्यवचसा लब्धायां रस्नावल्यां राज्ञः सुश्लिष्टय उपशमनात्कृतिरिति ।

यथा च वेणीसंहारे — 'कृष्णः — एते खलु भगवन्तो व्यासवार्गीकि — ' इत्यादिना 'श्रिभिषेकमारच्यवन्तिस्तिष्ठन्ति ।' इत्यनेन (इत्यन्तेन) प्राप्तराज्यस्याभिषेकमङ्गलैः स्थिरी-करणै कृतिः ।

लब्ध अर्थ के शमन करने को कृति कहते हैं।

जैसे रत्नावली में रत्नावली के प्राप्त हो जाने पर राजा को खुश करने के लिए वासवदत्ता तथा वासवदत्ता को खुश करने के लिए राजा परस्पर वचनों के द्वारा उपशमन करते हैं, अतः यहाँ कृति है।

'राजा-देवी वासवदत्ता की कृपा की महत्ता को कौन नहीं मानेगा।

वासवदत्ता-आर्यपुत्र, इस (रत्नावली) का नैहर दूर है, इसलिये यह जिस ढंग से अपने

बान्धवों की याद न करे, ऐसी चेष्टा करें।'

और जैसे वेणीसंहार में, कृष्ण युधिष्ठिर की राज्यप्राप्ति को अभिषेक के द्वारा स्थिर करते है, अतः यह भी कृति है। इसकी खना कृष्ण की यह उक्ति देती है—'ये भगवान् व्यास, बाह्मीिक आदि × × × अभिषेक आरम्भ कर रहे हैं।

श्रथ भाषणम्—

#### —मानाद्यातिश्च भाषणम्।

वधा रत्नावस्याम्—'राजा—श्चतःपरमपि प्रियमस्ति ? यातो विक्रमबाहुरात्मसमतां प्राप्तेयमुर्वीतले सारं सागरिका ससागरमहीप्राप्त्येकहेतुः प्रिया।

१. सांख्य दर्शन के मतानुसार जड़ त्रिगुणात्मक प्रकृति पर चेतन पुरुष के प्रतिबिम्ब पड़ने से उसमें 'क्षोभ' उत्पन्न होता है, और तब उससे महत्तत्त्व, बुद्धि, पञ्चतन्मात्रा आदि २५ तत्त्वों का विस्तार होता है, उन्हीं से क्रमशः संसार की उत्पत्ति है।

२. 'कृतिर्लं भार्थशमनम्' में 'शमन' का अर्थ 'प्रसादन' तथा स्थिरीकरण दोनों लिया जा

सकता है। पहले में प्रसादन वाला उदाहरण हैं, दूसरे में स्थिरीकरण वाला।

देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाजिताः कोशलाः

कि नास्ति त्विय सत्यमात्यवृषमे यस्मै करोमि स्पृहाम् ॥'
इत्यनेन कामार्थमानादिलाभाद्धावणमिति ।

जहाँ नायकादि को मान आदि की प्राप्ति हो, उसका व्यञ्जक वाक्य भाषण कहळाता है।

जैसे रत्नावली में वत्सराज की यह उक्ति उसके काम, अर्थ, मान आदि के लाभ की चोतक है।

'राजा-क्या इससे ज्यादा भी प्यारी कोई वस्तु है ?

मैंने विक्रमबाहु को अपने समान बना लिया (अथवा विक्रमबाहु के समान चक्रवर्तित्व प्राप्त कर लिया); तथा ससागर पृथ्वी की प्राप्ति का कारण, इस प्रिया सागरिका को (रत्नावली) – जो सारे पृथ्वीतल का सार है—प्राप्त कर लिया। देवी वासवदत्ता बहिन की पाकर खुश हो गई, कोशल राज्य को जीत लिया गया। तुम जैसे श्रेष्ठ मन्त्री के होते हुए अब कौन चीज बची रह गई है, जिसकी मैं इच्छा करूँ।

श्रथ पूर्वभावोपगृहने-

कार्यदण्ड्यञ्जतप्राप्ती पूर्वभावीपगृहने ॥ ४३॥

कार्यदर्शनं पूर्वभावः, यथा रत्नावल्याम्—'यौगन्घरायणः—एवं विज्ञाय भगिन्याः संप्रति करणीये देवी प्रमाणम् । वासवदत्ता—फुडं ज्जेव किं ण भणेसि ? पिडवाएहि से रश्रणमालं ति ।' ('स्फुटमेव किं न भणिस ? प्रतिपादयास्में रत्नमालामिति ।') इत्य-नेन 'वत्सराजाय रत्नावली दीयताम्' इति कार्यस्य यौगन्घरायणाभिप्रायानुप्रविष्टस्य वासवदत्तया दर्शनात्पूर्वभाव इति ।

श्रद्भुतशिक्षवगृहनं यथा वेणीसंहारे—'( नेपथ्ये ) महासमरानलदग्वशेषाय स्वस्ति भवते राजन्यलोकाय ।

क्रोबान्बेर्यस्य मोक्षात्स्रतनरपतिभिः पाण्डुपुत्रैः कृतानि
प्रत्याशं मुक्तकेशान्यनुदिनमधुना पार्थिवान्तःपुराणि ।
कृष्णायाः केशपाशः कृषितयमसखो धूमकेतुः कुरूणां स्टू

दिष्ट्या बद्धः प्रजानां विरमतु निधनं स्वस्ति राजन्यकेभ्यः ॥

युधिष्ठिरः—देवि ! एष ते मूर्धजानां संहारोऽभिनन्दितो नभस्तत्तचारिणा सिद्धज-नेन ।' इत्येतेनाद्भुतार्थप्राप्तिक्षयगृहनमिति । लब्धार्थशमनात्कृतिरिपभ वति ।

नायकादि को अद्भुत वस्तु की प्राप्ति उपगृहन कहलाता है, तथा कार्य का दर्शन पूर्वभाग कहलाता है। (यहाँ ५० वीं कारिका के कम का विपर्यय है)

पूर्वभाव का तात्पर्य कार्य का दर्शन है, जैसे रत्नावली में योगन्धरायण अपनी निम्न उक्ति के द्वारा 'वत्सराज को रत्नावली दे दी जानी चाहिए' इस कार्य का जिसकी अभिव्यक्ति योगन्धरायण का अभिप्राय है—वासवदक्ता के द्वारा दर्शन होता है, अतः पूर्वभाव है।

'यौगन्धरायण—यइ जान छेने पर बिहन के बारे में क्या करना है, इस बारे में जैसी देवी की मर्जी हो।

वासवदत्ता—साफ ही क्यों नहीं कहते ? 'इनके लिए रत्नमाला सौंप दो।'

अद्भुत वस्तु की प्राप्ति उपगृहन है जैसे वेणीसंहार में नेपथ्य से सिद्धों के द्वारा अभिनन्दन, अद्भुत प्राप्ति है अतः यह उपगृहन है। इसकी सःचना इस स्थल पर हुई है:—

'(नेपथ्य में) महासमर रूपी आग की छपटों से जलने के बाद बचे क्षत्रियों का कल्याण हो। जिस द्रौपदी की वेणी के खुले हं ने के कारण क्रोधान्ध पाण्डवों ने—जिन्होंने राजाओं का नाश किया—प्रतिदिन राजाओं की खियों को अब हर दिशा में खुले वालों वाला बना दिया, बड़ी खुशी की बात है कि वहीं द्रौपदी की वेणी (केशपाश) जो कुद्ध यमराज के समाज (मित्र) है, तथा कौरवों का नाशस्त्रचक धूमकेतु है, अब सँवारी जा चुकी है, अतः प्रजाओं का अब नाश बन्द हो, तथा राजाओं का कल्याण हो।

युधिष्ठिर—देवि, यह तेरे बालों का सँवारना आकाश में सक्चार करने वाले सिद्धों ने अभिनन्दित किया है।'

स्य काव्यसंहारः-

#### वराप्तिः काव्यसंहारः—

यथा—'किं ते भूगः प्रियसुपकरोमि ।' इत्यनेन कान्यार्थसंहरणात्कान्यसंहार इति । नायकादि को वर की प्राप्ति कान्यसंहार कहलाता है।

जैसे 'में और क्या प्रिय तुम्हारे लिये करूँ' इस वाक्य के द्वारा नाटक (रूपक) के काज्यार्थ का उपसंहार काज्यसंहार कहलाता है।

अय प्रशस्तिः—

## —प्रशस्तः शुभशंसनम्।

यथा वेणीसंहारे—'श्रीतश्चेद्भवान् तदिरमेवमस्तु—
श्वकृपणमितः कामं जीव्याज्जनः पुरुषायुषं
भवतु भगवद्भक्तिहैतं विना पुरुषोत्तमे ।
कितिभुवनो विद्वद्वन्धुर्गुर्योषु विशेषवित्
सततपुकृतो भयाद्भूषः प्रसाधितमण्डलः ॥'

इति शुभशंसनात्प्रशस्तिः । इस्येतानि चतुर्दश निर्वहणाङ्गानि । एवं चतुः षष्टवङ्गस मन्विताः पश्चसंघयः प्रतिपादिताः ।

शुभ (कश्याण) की आशंसा प्रशस्ति कहलाती है। (इसी प्रशस्ति को भरतवाक्य भी कहते हैं।)

जैसे वेणीसंहार में, युधिष्ठिर इस उक्ति के द्वारा कल्याण का कथन करता है, अतः प्रशस्ति है। 'यदि आप ज्यादा खुश हैं, तो यह हो। मनुष्य विशालबुद्धि वाला (कृषणमित वाला न) होकर सौ वर्ष तक जीवे। भगवान् विष्णु में द्वैतरहित विमल मक्ति हो। समस्त राष्ट्र को प्रसन्न करने वाला, पुण्यशाली, गुणों में विशेष ज्ञाननिष्ठ, तथा विद्वानों का बान्धव, एवं समस्त भुवन का पालन करने वाला राजा हो।'

ये चौदह अङ्ग निर्वहण सन्धि के हैं। इस तरह ६४ अङ्गों से युक्त पांच सन्धियों का प्रतिपादन हो चुका है।

षर्प्रकारं चाङ्गानां प्रयोजनिमत्याह—

उक्ताङ्गानां चतुःषष्टिः षोढा चैषां प्रयोजनम् ॥ ४४ ॥

इन अर्ज़ों का छः प्रकार का प्रयोजन है इस बात को कहते हैं:— इन ६४ अर्ज़ों का प्रयोजन छः तरह का है। कानि पुनस्तानि षट्प्रयोजनानि ? (तान्याह)—

इष्टस्यार्थस्य रचना गोष्यगुप्तिः प्रकाशनम् । रागः प्रयोगस्याश्चर्यं वृत्तान्तस्यानुपत्तयः ॥ ४४ ॥

विवक्षितार्थनिबन्धनं गोप्यार्थगोपनं प्रकारयार्थप्रकाशनमभिनेयरागदृद्धिश्वमरकारित्वं च काव्यस्येतिवृत्तस्य विस्तर इत्यङ्गैः षट्प्रयोजनानि संपाद्यन्त इति ।

ये छः प्रयोजन कौन से हैं ?-इष्ट अर्थ की रचना, गोप्य की गुप्ति, प्रकाशन, राग,

प्रयोग का आश्चर्य, तथा बत्तान्त का उपचय।

इष्ट अर्थ की रचना, गोप्य अर्थ को छिपाना, प्रकाश्य अर्थ को प्रकट करना, अभिनेय में राग की वृद्धि तथा उसमें चमत्कार का समावेश एवं कान्य की कथावस्तु का विस्तार इस प्रकार ये छ: प्रयोजन इन ६४ संध्यंगों के द्वारा सम्पादित होते हैं।

पहले कथावस्तु का अर्थप्रकृति, अवस्था तथा सन्धि के रूप में विभाजन किया गया। अव

नाटक में दुश्य तथा श्रव्य अंश की दृष्टि से उसका विभाजन करते हैं।

पुनर्वस्तुविभागमाह—

### द्वेघा विभागः कर्तव्यः सर्वस्यापीह वस्तुनः। सुच्यमेव भवेरिकचिद्दश्यश्रव्यमथापरम्॥ ४६॥

१. संध्यंगों के इस ६४ प्रकार के भेद पर हमें थोड़ी आपत्ति है। पहले तो ये सभी अङ्ग, जो तत्त् सिन्ध में पाये जाते हैं, आवश्यक हैं या नहीं। धन अय ने इसे तो स्पष्ट कर दिया है कि अमुक-अमुक सिन्ध में अमुक-अमुक अङ्ग आवश्यक हैं, बाकी गौण। पर कभी-कभी नाटक में आवश्यक अङ्गों में से भी कोई नहीं मिलता। साथ ही जब हम इत्तिकार के दिये उदाहरण देखते हैं, तो दूसरी गड़बड़ी नजर आती है। संध्यंगों का ज्युत्कम देखा जाता है। किसी नाटक के एक पद्य में अमुक संध्यंग माना गया है। उसके बाद के संध्यंग का उदाहरण वाला पद्य उसी नाटक में पहले पड़ता है। कभी-कभी एक संध्यंग दूसरी सन्धि में जा धुसता है। इस तरह नाटक के ज्यावहारिक रूप में यह संध्यंग-घटना ठीक नहीं बैठती। यह धनिक की वृत्ति के तथा साठ दर्पण में विश्वनाथ के भी उदाहरणों से स्पष्ट है।

र. कान्य के दो भेद होते हैं:—१. दृश्य, २. तथा अन्य । अन्य कान्य में वस्तु की सीमा का बन्धन नहीं। िकन्तु दृश्य कान्य रङ्गमञ्ज पर खेले जाने के कारण देश तथा काल की संकुचित सीमा में आवद्ध रहता है। यही कारण है कि किसी नायक के जीवन से सम्बद्ध घटना को अङ्गोपाङ्गसहित ठीक उसी रूप में नाटक (रूपक ) में नहीं बताया जा सकता, जिस रूप में उसका वर्णन किव अन्य कान्य में कर सकता है। यही कारण है कि नाटककार अस्यिक प्रयोजनवती घटनाओं का दिग्दर्शन मञ्ज पर कराता है, वाकी घटनाओं को — अवान्तर गीय घटनाओं को — जो नाटक के कार्य से अप्रधान रूपण संबद्ध है, पात्रों के वार्तालाप, नपथ्य या और किसी प्रकार से यचित कर देता है। यही नहीं, कई मुख्य घटनांश भो ऐसे हैं, जिनका मञ्ज पर बताना नाट्यशास्त्र के विरुद्ध माना जाता है। भारतीय परम्परा इन अंशों को भी मञ्ज पर न बता कर सचना ही देती है। इस प्रकार के दृश्यों का वर्णन प्रसङ्गवश आगे आयेगा। इस संबन्ध में पाश्चात्य परम्परा भारतीय परम्परा से भिन्न है, जहाँ निधनादि के दृश्य मञ्ज पर दिखाये जा सकते हैं। आधुनिक भारतीय साहित्य के नाटकों में इस प्रकार के दृश्यों की योजना इसी पाश्चात्य परम्पदा का प्रभाव है।

इस समस्त कथावस्तु का फिर से दो तरह का विभाजन होता है। इस वस्तु के कुछ अंश केवल सूच्य होते हैं—अर्थात् उनकी केवल सूचना ही दी जाती है, उन्हें मझ पर दिखाया नहीं जाता। दूसरे अंश दृश्य तथा श्रव्य दोनों होते हैं, अर्थात् उन्हें मझ पर दिखाया जाता है, वे सुने भी जाते हैं।

ये दृश्य तथा सूच्य दो भाग करने पर यह प्रश्न उठता है कि सच्य कैसे तथा कौन से हैं, तथा दृश्य श्रव्य कैसे हैं. अतः उसका उत्तर देते हैं:—

कीद्दलसूच्यं कीद्दरस्यश्रव्यमित्याद् —

नीरसोऽनुचितस्तत्र संसूच्यो बस्तुविस्तरः। दृश्यस्त मधुरोदात्तरसभावनिरन्तरः॥ ४७॥

वे वस्तुएँ (वस्त्वंश) जो नीरस हैं, जिनमें रसप्रवणता नहीं—जिनका मख पर दिखाया जाना (नैतिकता आदि के) योग्य नहीं, वे संसूच्य या सूच्य कहलाते हैं। मधुर, उदात्त (नैतिक), रस तथा भाव से निस्यन्द वस्त्वंश जिनका मख पर दिखाना नाटककार के लिए नाटक में प्रभावोत्पादकता तथा रसमयता लाने के लिए अनिवार्थ है, दृश्य कहलाते हैं।

इन नीरस तथा अनुचित वस्त्वंशों की सूचना किस ढंग से दी जाती है, तथा वे ढंग कितने हैं, इसे बताते हैं:—

स्रच्यस्य प्रतिपाद्नप्रकारमाह् — विकास कार्याक विकास व

त्रर्थोपर्तेपकैः सूच्यं पश्चभिः प्रतिपादयेत् ।

विष्कम्भचृतिकाङ्कास्याङ्कावतारप्रवेशकैः ॥ ४८ ॥

सूच्य वस्त्वंशों की सूचना पांच प्रकार के अथोपचेपकों (अर्थ-कथावस्तु-के उप-चेपक (सूचक)) के द्वारा की जाती है। वे अथोपचेपक हैं:—विष्करभ (विष्करभक), चूळिका, अंकास्य, अंकावतार, तथा प्रवेशक।

ु तन्न विष्कम्भः—

भः— वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निद्शेकः । ह्या व्यापानां कथांशानां निद्शेकः । ह्या व्यापानां कथांशानां निद्शेकः ।

श्रतीतानां भाविनां च कथावयवानां ज्ञापको मध्यमेन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां प्रयोजितो विष्कम्भक इति ।

विष्करभक नाटक ( रूपक ) में घटित घटनाओं या भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं ( कथांकों ) का वह सूचक है, जिसमें मध्यपात्रों के द्वारा संचेप में इन कथांकों की सूचना दी जाय।

कथांशों की स्चना दी जाय। विष्कम्भ वह सच्य अथॉपक्षेपक है, जो अतीत या भावी कथांशों की सचना एक मध्यम पात्र अथवा दो मध्यम पात्रों के वार्तालाप के द्वारा देता है।

यह विष्कम्भक शुद्ध तथा सङ्कीण इस प्रकार दो तरह का होता है।

१. नाटक के पात्रों को उत्तम, मध्यम तथा अधम इन तीन भेदों के आधार पर विभाजित किया जाता है। राजा, राजमन्त्री, पुरोहित आदि उत्तम पात्र है। चोर, व्याध, सेविका, सेवक, सिपाही आदि अधम पात्र हैं। बाकी पात्र मध्यम श्रेणी में आते हैं। मध्यम श्रेणी के शिक्षित पात्र संस्कृत बोळते हैं, अशिक्षित शौरसेनी प्राकृत।

स द्विविचः, शुद्धः सङ्कीर्णश्चेत्याह— प्रकानेककृतः शुद्धः सङ्कीर्णो नीचमध्यमैः।

एकेन द्वाभ्यां वा मध्यमपात्राभ्यां शुद्धो भवति, मध्यमाधमपात्रैर्धुगपत्प्रयोजितः सङ्कीर्ण इति ।

एक अथवा अधिक (दो) मध्यम श्रेणी के पात्रों वाला विष्करभक शुद्ध कहलाता है, मध्यम श्रेणी के तथा अधम श्रेणी के पात्रों के द्वारा प्रयुक्त विष्करभक सङ्कीर्ण (या मिश्र) कहलाता है।

(ध्यान रिखये विष्कम्भक में मध्यम श्रेणी के पात्रों का होना जरूरी है। मिश्र (सङ्कीर्ण) विष्कम्भक में कम से कम एक मध्यम श्रेणी के पात्र का होना इसे विष्कम्भक बनाता है यदि दोनों ही पात्र अधम होंगे, तो वह विष्कम्भक न रहेगा, प्रवेशक नामक अर्थोपक्षेपक हो जायगा।)

(यद्यपि ५९ वीं कारिका में प्रवेशक की गणना अन्त में है, किन्तु विष्कस्भक से भेद बताने के कारण तथा दूसरे महत्त्वपूर्ण अर्थोपक्षेपक होने के कारण, इसका वर्णन चूलिकादि से पूर्व किया जा रहा है।)

श्रय प्रवेशकः—

河 新河南

# तद्भदेचानुदात्तोषत्या नीचपात्रप्रयोजितः॥ ६०॥ प्रवेदोोऽङ्कद्वयस्याग्तः शेषार्थस्योपसूचकः।

तद्वदेवेति भूतभविष्यदर्थज्ञापकत्वमतिदिश्यते, अनुदात्तोक्त्या नीचेन नीचेर्वा पान्नैः प्रयोजित इति विष्कम्भलक्षणापवादः, श्रद्धद्यस्यान्त इति प्रथमाङ्के प्रतिषेध इति ।

प्रवेशक भी उसी तरह (विष्कम्भक की तरह) अतीत और सावी कथांशों का सूचक है। इसमें प्रयुक्त उक्ति उदात्त नहीं होती, (इसकी भाषा सदा प्राकृत होगी, सूचक है। इसमें प्रयुक्त उक्ति उदात्त नहीं होती, (इसकी भाषा सदा प्राकृत होगी, तथा यह प्राकृत भी शिष्ट (शौरसेनी) प्राकृत न होकर मागधी, शकारी आदि अशिष्ट प्राकृत होगी); तथा इसमें नीच पात्रों का प्रयोग होता है। प्रवेशक की योजना सदा प्राकृत होगी) का सूचक है। दो अक्ट्रों के बीच हो की जाती है, तथा यह भी शेष अथीं (कथांशों) का सूचक है।

(यहाँ विष्करभक तथा प्रवेशक का शेद बता देना आवश्यक होगा, अतः इसे नीचे बनाया जा रहा है:—

#### fing februilte fe pulle jo fori a sie fi ( bern ) mun arrandi ...

#### विष्कंभक

- १. यह अतीत व भावी कथांशों का सचक है।
- २. इसमें एक मध्यम पात्र या दो मध्यम पात्रों का प्रयोग होता है।
- ३. इसकी भाषा संस्कृत व शीरसेनी प्राकृत होंगी।

#### प्रवेशक विश्व

- १. यह भी अतीत व भावी कथांशों का सचक है।
- २. इसके सारे पात्र (एक या दो) नीच कोटि के होते हैं।
- इसकी भाषा संस्कृत कभी नहीं होगी।
   प्राकृत भी निम्न कोटि की होगी यथा
   मागधी, शकारी, आभीरी, चाण्डाली,
   पैशाची आदि।

विष्करंभक

है. इसका प्रयोग नाटक ( रूपक ) के प्रथम अंक के पहले भी हो सकता है ( जैसे मालतीमाथव नाटक में वृद्धा तापसी की उक्ति वाला विष्कंभक ), दो अंकों के बीच में भी ( जैसे शाकुन्तल के चतुर्थ अंक के पहले )।

५. उदाहरण—जैसे शाकुन्तल का चतुर्थं अङ्ग का विष्कम्मक। प्रवेशिका

४. इसका प्रयोग सदा दो अंकों के बीच में होगा। रूपक के आदि में इसका प्रयोग कभी भी नहीं होगा। इसका प्रथम अंक में कभी भी प्रयोग नहीं होगा। (अंकद्वय-स्यान्त इति प्रथमांके प्रतिषेध इति)।

 उदाहरण—जैसे शाकुन्तल के पष्ट अंक के पहले का प्रवेशक !

श्रथ चूलिका—

श्रन्तर्जवनिकासंस्थैश्चृतिकार्थस्य सूचना ॥ ६१ ॥

नैपथ्यपात्रेणार्थसूचनं चूलिका, यथोत्तरचिरते द्वितीयाङ्कस्यादौ—( नेपथ्ये ) स्वागतं तपोधनायाः ( ततः प्रविशति तपोधना )' इति नेपथ्यपात्रेण वासन्तिकयाऽऽत्रे-यीस्चनाच्चूलिका ।

यथा वा वीरचिरते चतुर्थाङ्कस्यादौ—'( नेपध्ये ) भो भो वैमानिकाः । प्रवर्त्यन्तौ प्रवर्त्यन्तौ प्रवर्त्यन्तौ मङ्गलानि—

कृशाश्वान्तेवासी जयित भगवान्कौशिकमुनिः सहस्रांशोर्वेशे जगित विजयि क्षत्रमधुना । विनेता क्षत्रारेर्जगद्भयदानवतघरः

शरण्यो लोकानां दिनकरकुलेन्दुर्विजयते ॥' इत्यत्र नेपथ्ययात्रैदेंनैः 'रामेण परश्चरामो जितः' इति सूचनाच्चृलिका ।

जहाँ अर्थ ( कथावस्तु )की सूचना यवनिका के उस ओर अन्दर वेंडे पात्रों के द्वारा दी जाय, वहाँ चुलिका नामक अर्थोपचेपक होता है।

नेपथ्य पात्र के द्वारा अर्थ की सचना चूलिका कहलाती है, जैसे उत्तररामचरित के दूसरे अंक के शुरू में आत्रेयी के आगमन पर वनदेवी नेपथ्य से उसका स्वागत करती है—'(नेपथ्य में) तपोधना भगवती का स्वागत हो। (तब तपोधना मंच पर प्रवेश करती है)।' इस प्रकार नेपथ्यपात्र वासन्ती के द्वारा आत्रेयी के आगमन की सचना दी गई है, अतः यह चूलिका है।

अथवा जैसे भवभृति के दूसरे नाटक वीरचरित (महावीरचरित) के चतुर्थ अर्क के आरंभ में नेपथ्यस्थित देवता इस बात की सचना देते हैं कि दाशरिय राम ने परशुराम को जीत लिया है।

'(नेपथ्य से) हे देवताओं, मंगल कार्यों का आरम्भ करो, आरम्भ करो।
कृशास्त्र के शिष्य भगवान् ऋषि विश्वामित्र की जय हो। सर्य के वंश में अब भी विजयी
क्षत्रिय (क्षत्र) विद्यमान् हैं, उसकी जय हो। क्षत्रियों के शत्रु, परशुराम को जीतने वाले
(ठीक करने वाले) समस्त संसार को अभयदान देने का जिन्होंने जत थारूण कर लिया है,
ऐसे लोगों के शरण्य, स्थावंश के चन्द्रमा (भगवान रामचन्द्र) की जय हो।

 र विषि मूल पाठ में पद्य में 'जयित' तथा 'विजयते' पदों का वर्तमाने लट्का प्रयोग है, किन्तु हिन्दी अनुवाद में सुन्दरता लाने के लिए हमने यहाँ 'जय हो' यह अनुवाद किया है, वैसे शान्दिक अनुवाद 'जय है' होगा। श्रथाङ्कास्यम्—

अर्था अर्थान्तपात्रैरङ्कास्यं छिन्नाङ्कस्यार्थस्चनात् ।

श्रद्धान्त एव पात्रमङ्कान्तपात्रं तेन विश्विष्ठस्योत्तराङ्कमुखस्य सूचनं तह्वशेनोत्तराङ्कान्वतारोऽङ्कास्यमिति, यथा वीरचरिते द्विती-याङ्कान्ते—'(प्रविश्य) सुमन्त्रः—भगवन्तौ वसिष्ठविश्वामित्रौ भवतः सभागवानाङ्कान्तः। इतरे—क भगवन्तौ ?। सुमन्त्रः-महाराजदशरथस्यान्तिके। इतरे—तदनु-रोघात्तत्रैव गच्छामः' इत्यङ्कसमाप्तौ '(ततः प्रविश्वन्त्युपविष्ठा वसिष्ठविश्वामित्रपरश्चरामाः) इत्यत्र पूर्वाङ्कान्त एव प्रविष्ठेन सुमन्त्रपात्रेण शतानन्दजनकरुयार्थविच्छेदे उत्तराङ्कमुख-सूचनादङ्कास्यमिति।

जहाँ एक अंक की समाप्ति के समय उस अंक में प्रयुक्त पात्रों के द्वारा किसी छूटे हुए अर्थ की राजना दी जाय, वहाँ अंकास्य कहलाता है।

अंक के अन्त के पात्र अंकान्तपात्र कहलाते हैं, जहाँ इस प्रकार के पात्र के द्वारा विश्विष्ट कथावस्तु की, जिसका वर्णन अगले अंक में आयगा सचना दी जाय वहाँ उत्तरांकावतार अंकास्य कहलाता है। जैसे वीरचरित के दूसरे अंक के अन्त में सुमन्त्र (पात्र) आकर रातानन्द तथा जनक की कथा का विच्छेद कर, मावी अंक के आरंभ की सचना देता है, अतः वहाँ अंकास्य है। जैसे—

'( प्रवेश कर ) सुमन्त्र—पूज्य विशिष्ठ तथा विश्वामित्र, आपकी भागैन ( शतानन्द ) के साथ बुला रहे हैं।

दसरे-वे कहाँ हैं ?

सुमन्त्र — महाराज दशरथ के पास ।

दूसरे-उनके अनुरोध से वहीं चलते हैं। (अंक का अंत)

( इसके बाद अगला अंक — तब विशष्ठ विश्वामित्र तथा परशुराम बैठे हुए प्रवेश करते हैं — इस प्रकार आरम्भ होता है।)

अथाङ्कावतारः—

श्रङ्कावतारस्त्वङ्कान्ते पातोऽङ्कस्याविभागतः ॥ ६२ ॥ पभिः संस्वयेतस्य दश्यमङ्कोः प्रदर्शयेत् ।

यत्र प्रविष्टपात्रेण स्चितमेव पूर्वोद्धाविच्छिकार्थतयैवाद्धान्तरमापतित प्रवेशकविष्कम्मकादिश्रन्यं सोऽद्धावतारः, यथा मालविकाग्निमित्रे प्रथमाद्धान्ते विद्षकः — तेण हि दुवेवि
देवीए पेक्खागेहं गदुश्र सङ्गीद्वावश्ररणं करिश्र तत्थभवदो दूहं विसञ्जेथ श्रथवा मुदक्रसद्दो ज्जेव णं उत्थाविष्टसिद्द ।' ('तेन हि द्वाविष देव्याः प्रक्षागेहं गत्वा सङ्गीतकोपकरणं कृत्वा तत्रभवतो द्तं विसर्जयतम् , श्रथवा स्ट्इश्रव्द एवैनमुत्थापियव्यति ।')
इस्युमक्रमे स्ट्इश्रव्दश्रवणादनन्तरं सर्वाण्येव पात्राणि प्रथमाद्धश्रकान्तपात्रसंकान्तिदर्शनं
द्वितीयाद्वादावारभन्त इति प्रथमाद्धार्यविच्छेदेनैव द्वितीयाद्धस्यावतरणादद्धावतार इति ।

जहाँ प्रथम अङ्क की वस्तु का विच्छेद किये बिना दूसरे अङ्क की वस्तु चले, वहाँ अङ्कावतार होता है। सूच्य वस्तु की सूचना इन (अर्थोपचेपकों) के द्वारा देनी चाहिए, इस्यों (इस्य अर्थों) का मञ्ज पर अङ्कों के द्वारा प्रदर्शन करे

जब प्रथम अंक के पात्र किसी बात की सचना दें, तथा वे ही पात्र उसी अंकार्थ (कथावस्तु) को लेकर उसे बिना विच्छित्र किये ही दूसरे अंक में प्रवेश करें, तो वहाँ प्रवेशक व विष्कम्भक आदि नहीं होता, यह अंकावतार है। जैसे सालविकाग्निमित्र में प्रथम अंक के अन्त में विदूषक इस वाक्य के द्वारा भावी अंक को वस्तु की सचना देता है—

'तो तुम दोनों देनी के नाट्यगृह में जाकर संगीत को साज-सज्जा ठीक कर पूज्य मित्र के पास दूत भेज देना, अथवा मृदंग का शब्द ही इन्हें यहाँ से उटा देगा।'

इसके बाद मृदंग शब्द के सुनने के बाद दूसरे अंक के आरंभ में सारे ही पात्र प्रथम अंक में विणित पात्रों (इरदत्त तथा गणदास) के शिष्यशिक्षाक्रम का दर्शन करते हैं। इस तरह पहले अंक की कथा अविचित्रत्न रूप में ही दितीय अंक में अवतरित हुई है, अतः अंकावतार है।

१. धनंजय के इस अंकावतार तथा अंकास्य के बारे में हमें उसका मत चिन्त्य दिखाई देता है। धनिक तो कृति में धनंजय की ही बात कहते हैं। साथ ही वृत्ति में दिये दोनों के उदा- हरण में हमें कोई भेद नहीं दिखाई देता। दोनों ही धनंजय की अङ्कावतार वाळी परिमाषा में आ जाते हैं। वस्तुतः धनंजय व धनिक दोनों ने अंकास्य को स्पष्ट करने में कसर रक्खी है। मरत के नाट्यशास्त्र में पद्मम अर्थोपक्षेपक अंकास्य नहीं कहा गया है। वे इसे अंकमुख कहते हैं। यद्यपि दोनों का अर्थ एक ही है, पर परिमाषा में भेद है। मरत के मतानुसार 'अंकमुख' वहाँ होता है, जहाँ किसी स्त्री या पुरुष के द्वारा अंक की कथा का संक्षेप आरम्भ में ही कर दिया जाय।

'विश्लिष्टमुख मंकस्य खिया वा पुरुषेण वा। यत्र संक्षिप्यते पूर्वं तदङ्कमुख मिष्यते ॥(ना. शा.२१ ११६)

विश्वनाथ के साहित्यदर्पण में पद्मम अर्थोपक्षेपक के रूप में पहले 'अंकसुख' का ही वर्णन किया गया है। विश्वनाथ के मतानुसार जहाँ एक ही अंक में (दूसरे) अंकों की सारी कथा की सचना हो, वह अंकसुख है। यह नाटकीय कथावस्तु के बीज का सचक है।

बत्र स्यादङ्क एकस्मित्रंगानां सूचनाऽखिला। तदङ्कमुख मित्याहु बींजार्थंख्यापकं च तत्॥ (सा. द. ६-५९)

साहित्यदर्पण की यह परिभाषा भरत पर ही आधृत होने पर भी विशेष स्पष्ट है। सा. द. में इसका उदाहरण मालतीमाधव के प्रथम अंक का आरंभ दिया गया है, जहाँ कामन्दकी व अवलोकिता मालती तथा माधव के अनुराग की सचना प्रसंगवश दे देती हैं। सा० द० का यह लक्षण व उदाहरण, साथ ही इसे अंकमुख कहना ठीक जैंचता है।

साहित्यदर्पणकार ने अंकास्य की भी धनंजय व धनिक वाली परिभाषा देकर वहीं छदा-हरण दिया है। अंकमुख के बाद वे अर्थोपक्षेपक का धनंजय सम्मत यह पश्चम मेद भी करते हैं। पर वे धनंजय के मत से सहमत नहीं दिखाई देते। जपर की कारिका के आगे के ही कारिकार्ध की वृक्ति में वे लिखते हैं:—एतच्च धनिकमतानुसारेणोक्तम्। अन्ये तु 'अङ्कावतारेणै-वेदं गतार्थ' इत्याहुः। विश्वनाथ को स्वयं को भी यह धनिक विरोधो मत ही पसन्द है। पर वे अपने मत्थे न मढ़कर 'अन्य' शब्द का प्रयोग कर देते हैं। वस्तुतः धनिक वाला मत अवैज्ञानिक ही है। धनंजय तथा धनिक यहाँ भरत का अनुसरण करते दिखाई नहीं देते। अन्यथा यह मुष्टि न हो पाती।

यहाँ यह भी संकेत कर दिया जाय कि भरत अंकमुख का वर्णन अंकावतार के बाद करते हैं। ठीक यही विश्वनाथ ने किया है। धनंजय ने पहले अंकास्य को लिया है, बाद में अंकावतार को। पुनिह्मचा वस्तुविभागमाह— है एक है कर कि एक प्राप्त कि कि कि कि कि

नाट्यधर्ममपेदयैतखुनर्वस्तु त्रिधेष्यते ॥ ६३ ॥

वस्तु फिर तीन तरह की होती है। नाटक ( रूपक, नाट्य ) की प्रकृति का निरीत्तण करके कथावस्तु फिर से तीन तरह की मानी जाती है।

केन प्रकारेण त्रैधं तदाह— १ ११० हैंग ११ अने प्राचीन करण क्षेत्र कर्ण है अपने

सर्वेषां नियतस्यैव श्राव्यमश्राव्यमेव च ।

तीन प्रकार की किस तरह, इसे कहते हैं:—कुछ सबके लिए सुनने लायक ( सर्व-श्राब्य ) होता है, कुछ परिमित लोगों ( नियत लोगों ) के लिए सुनने लायक (नियतश्राब्य) होता है, कुछ किसी भी पात्र के सुनने लायक नहीं ( अश्राब्य ) होता।

तत्र—

सर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यादश्राव्यं स्वगतं मतम् ॥ ६४ ॥

सर्वश्राव्यं यद्वस्तु तत्प्रकाशमित्युच्यते । यतु सर्वस्याश्राव्यं तत्स्वगतमितिशब्दाः भिषयम् ।

सर्वश्राच्य को प्रकाश तथा अश्राच्य को स्वगत कहते हैं।

सर्वैश्राव्य वस्तु—सर्वैश्राव्य कथनोपकथन-प्रकाश कहलाता है, जो सर्वश्राव्य (कथनोप-कथन ) नहीं होता वह स्वगत कहलाता है ।

नियतश्राव्यमाह—

द्विचा उन्यन्नाट्यधर्माख्यं जनान्तमपवारितम्।

अन्यतु नियत्रभाव्यं द्विप्रकारं जनान्तिकापवारितभेदेन ।

दूसरा नाट्यधर्म-नियत श्राव्य वस्तु-दो तरह का होता है जनान्त (जनान्तिक), तथा अपवास्ति ।

तत्र जनान्तिकमाह—

त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम् ॥ ६४ ॥ अस्य । १८ ॥ अस्योन्यामन्त्रणं यस्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम् ।

यस्य न श्राव्यं तस्यान्तर कर्ष्वसर्वोङ्कतं वकानामिकत्रिपताकालक्षणं करं कृत्वाऽन्येन सह यनमन्त्र्यते तज्जनान्तिकमिति ।

जहाँ ( मञ्ज पर ) दूसरे पात्रों के विद्यमान होते हुए भी दो पात्र आपस में इस तरह मन्त्रणा करें कि उसे दूसरों को न सुनाना अभीष्ट हो, तथा दूसरे पात्रों की ओर 'त्रिपताकाकर' के द्वारा हाथ से संकेत कर (दर्शकों को) इस बात की सूचना दी जाय कि उनका वारण किया जा रहा है, वहाँ जनान्तिक नामक नियतश्राज्य (कथनोपकथन ) होता है।

जिस पात्र को कोई बात नहीं सुनानी है, उसकी ओर हाथ की सारी अंगुलियाँ ऊँची कर अनामिका अंगुली को टेढ़ा रखना त्रिपताका कहलाता है, ऐसे ढंग से हाथ करना 'त्रिपताकाकर' का लक्षण है। इस ढंग से अन्य पात्रों का अपवारण कर बातचीत करना जनान्तिक है। श्रयापवारितम् के मार्ग केल्डाकी इस

रहस्यं कथ्यते उन्यस्य परावृत्यापवारितम् ॥ ६६ ॥

परावृत्त्यान्यस्य रहस्यकथनमपवारितमिति ।

जहाँ मुँह को दूसरी ओर कर कोई पात्र दूसरे व्यक्ति की गुप्त बात कहता है, उसे अपवारित कहते हैं।

नाट्यवर्म के ही प्रसंग में आकाशभाषित का वर्णन करते हैं। नाट्यवर्मप्रसङ्खादाकाशभाषितमाह—

> कि ब्रचीच्येचमित्यादि चिना पात्रं ब्रचीति यत्। श्रुत्वेचानुक्तमच्येकस्तत्स्यादाकाशभाषितम्॥ ६७॥

स्पष्टार्थः । कार्यक सामा विकास सामा किया कार्यक्रिक किया है।

जहाँ कोई पात्र 'क्या कहते हो' इस तरह कहता हुआ दूसरे पात्र के बिना ही बातचीत करे, तथा उसके कथन के कहे बिना भी सुनकर कथनोपकथन करे, वह आकाशमाषित होता है।

( एक पात्र वाले रूपक-भाण-में इस आकाशभाषित का प्रयोग बहुत पाया जाता है। आज के एकाभिनय ( Mono-acting ) में भी इसका अस्तित्व है।)

अन्यान्यपि नाळाघर्माणि प्रथमकल्पादीनि कैबिदुदाहृतानि तेषामभारतीयत्वाकाम-मालाप्रसिद्धानां केषांचिद्देशभाषात्मकत्वाकाळाघर्मत्वाभावाक्वसणं नोक्तमित्युपसंहरति

कुछ लोगों ने प्रथम कल्प आदि और नाट्यवर्मों को भी माना है, वे भरत नाट्यशास्त्र के मतानुसार नहीं है, तथा उनका केवल नाम ही प्रसिद्ध है, तथा कुछ देशभाषा में प्रयुक्त होते हैं, अतः नाट्यधर्म नहीं हैं, इसलिए उनका लक्षण नहीं दिया है। अब इस नाटक की कथावस्तु का उपसंहार करते हुए कहते हैं:

इत्याद्यशेषमिह वस्तुविभेदजातं रामायणादि च विभाव्य बृहत्कथां च । श्रास्त्रयेत्तद्तु नेतृरसातुगुण्या-व्चित्रां कथामुचितचारुवचःप्रपञ्चेः ॥ ६८ ॥

इति धनज्ञयकृतदशरूपकस्य प्रथमः प्रकाशः समाप्तः।

१. वृत्तिकार ( अवलोककार ) धनिक 'कैश्चिदुदाहृत।नि' के द्वारा इनके पूर्वंवर्ती नाट्यकारों का उल्लेख करते हैं, जो प्रथम कल्प आदि अन्य नाट्यधर्मों को मानते हैं। यह मत भरत के बाद के नाट्यशास्त्रियों का है, किन्तु भरत⊸सम्मत नहीं इसका संकेत भी यहीं मिलता है। 'उदाहृतानि' पद स्पष्ट बताता है कि इस मत के प्रवर्तकों के नाट्यशास्त्र पर ग्रंथ भी रहे होंगे। ये कौन थे, इनके ग्रन्थ कौन कौन से थे, ये बातें अभी अन्धकार में ही पड़ी हैं। संभवतः भरत के नाट्यशास्त्र के वृत्तिकारों में से ही किन्हीं के मत हों।

वस्तुविमेदजातम्—वस्तु = वर्णनीयं तस्य विभेदजातं नाम भेदाः । रामायणादि वृहत्कथां च गुणाढ्यनिर्मितां विभाव्य प्रालोच्य । तद्तु = एतदुत्तरम् । नेत्रिति —नेता वद्त्यमाणलक्षणः, रसाश्च तेषामानुगुण्याच्चित्राम् = चित्रह्णां, कथाम् = आख्यायिकाम् । चाह्रणि यानि वचांसि तेषां प्रपञ्जविंस्तरेरास्त्रभेदनुप्रथयेत्।तत्र वृहत्कथामूलं मुद्राराक्षसम्—

'चाणक्यनाम्ना तेनाथ शकटालगृहे रहः। कृत्यां विधाय सहसा सपुत्रो निहतो नृपः॥ योगानन्द्यशःशेषे पूर्वनन्दसुतस्ततः। चन्द्रगुप्तः कृतो राजा चाणक्येन महौजसा ॥'

इति बृहत्कयायां स्चितम् , श्रीरामायणोक्तं रामकथादि होयम् ।

॥ इति श्रीविष्णुसुनोर्धनिकस्य कृतौ दशरूपावछोके प्रथमः प्रकाशः समाप्तः ॥



(किव) इस तरह कथावस्तु के समस्त भेदों का पर्यालोचन कर तथा रामायण (महाभारत, पुराण) आदि एवं बृहत्कथा का अनुशीलन कर नेता (नायक) तथा रस के अनुरूप सुन्दर कथा को उपयुक्त तथा सुन्दर कथनोपकथन के हारा निबद्ध करे।

( नाटकादि रूपकों की रचना पौराणिक कथाओं के आधार पर ही नहीं होती, वे ठौकिक कथाओं तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर भी हो सकती है, इसीलिए गुणाढ्य की बृहत्कथा को भी रूपक की कथा का स्रोतोमूल माना है।) जैसे मुद्राराक्षस नाटक का मूल बृहत्कथा ही है:—

'शकटार के घर में छिपकर उस चाणक्य ने कृत्या (डाकिनी) को पैदा कर राजाको पुत्रों सिंहत पक दम मार डाला। योगानंद के कीर्ति के शेष रह जाने पर (मर जाने पर), पूर्वनन्द का पुत्र, चन्द्रगुप्त उस महापराक्रमी चाणक्य के द्वारा राजा बना दिया गया।' इस प्रकार का संकेत बहुत्कथा में मिलता है। रामकथा रामायण में कही गई है।

प्रथमः प्रकाशः

-00;000

the constant series and series

ह 🖘 । व्हिल्पंपन्न वाचा कार्निकार व हिल्ली

(compared to be a first of the party of the

### अथ द्वितीयः प्रकाशः।

रूपकाणामन्योन्यं भेदसिख्ये वस्तुभेदं प्रतिपायेदानीं नायकभेदः प्रतिपायते— नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दृष्णः प्रियंवदः । रक्तलोकः ग्रुचिर्वाग्ग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥ १ ॥ वुद्धयुरसाहस्युतिप्रशाकलामानसमन्वितः । शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचत्रुश्च धार्मिकः ॥ २ ॥

नेता नायको विनयादिगुणसम्पन्नो भवतीति ।

तत्र विनीतो यथा वीरचरिते—

'यद्ष्रह्मवादिभिरुपासितवन्यपादे विद्यातपोवतिनधौ तपतां वरिष्ठे । दैवात्कृतस्त्वयि मया विनयापचारस्तत्र प्रसीद भगवष्यसङ्घाङस्ते ॥'

रूपकों में (नाटक, प्रकरण आदि वक्ष्यमाण रूपक-भेदों में ) परस्पर भेद का कारण वस्तु नेता तथा रस का भेद है, (जैसा कहा भो गया है—वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः) अतः इनके भेद बताने के लिए वस्तु, नेता तथा रस के प्रकारभेदों का निर्देश आवश्यक हो जाता है। प्रथम प्रकाश में वस्तुभेद का प्रतिपादन किया गया, अब नायकभेद का प्रतिपादन करते हैं।

नायक विनम्र, मधुर, ध्यागी, चतुर (दन्त ), थ्रिय बोलने वाला (थ्रियंवद ), लोगों को खुश करने वाला (रक्तलोक ), पवित्र मनवाला (श्वचि ), बातचीत करने में कुशल (वाग्मी ), कुलीन वंश में उत्पन्न (रूढवंश ), मन आदि से स्थिर, युवक अवस्था वाला होता है। वह बुद्धि, उस्साह, स्मृति, श्रञ्जा, कला तथा मान से युक्त होता है, श्रूर, दढ, तेजस्वी, शास्त्रज्ञाता तथा धार्मिक होता है।

नेता अर्थांत् नायक विनम्रता भादि ग्रणों से भूषित रहता है। ( मृत्तिकार धनिक सन्हीं ग्रणों को कमशः उदाहत करता है।)

(१) नायक विनम्र हो, जैसे भवभूति के महावीरचरित में रामचन्द्र विनम्र है। उनकी विनम्रता की अभिव्यक्ति इस पद्य के द्वारा हुई है:—

१. भारतीय नाड्यशास्त्र के अनुसार नाटक ( रूपक ) के वस्तु, नेता तथा रस ये तीन तस्त्र माने जाते हैं, इन्हीं के आधार पर किसी रूपक की पर्यालीचना की जाती है। पाश्चास्त्र पद्धित कथावस्तु, चरित्रचित्रण, कथनोपकथन, देशकाल, शेली, उद्देश इन इः तस्त्रों को मानती है, तथा उसके साथ 'रंगमंच' (अभिनेयता ) नायक सात्रों तस्त्र का भी समावेश करती है। भारतीय पद्धित के इन तीनों तस्त्रों में पाश्चास्त्र पद्धित के ये सभी तस्त्र अन्तर्भूत हो जाते हैं। चरित्रचित्रण का समावेश नेता के साथ किया जा सकता है—यह दूसरी बात है कि भारतीय काव्यों व नाटकों के रसपरक होने से केवल चरित्र चित्रण या शीलवैचित्रय मात्र यहाँ नाटककार का लक्ष्य नहीं रहा है। 'नेता' शब्द में भारतीय नाट्यशास्त्री नायक के अतिरिक्त नायिका, पीठमई आदि सभी पात्रों को अन्तर्भावित करते हैं, यह स्पष्ट है। कथनोपकथन का समावेश भारतीय पद्धित वस्तु के ही अन्तर्भत करती है, किन्तु यह रस का व्यञ्जक होने के कारण उसका भो अंग माना जा सकता है। देशकाल, शेली, व उद्देश्य तीनों का समावेश रसमें हो जाता है। अभिनेयता तो नाटक की खास प्रकृति है अतः उसे अलग से तस्त्र मानना पुनरुक्ति दोव होगा—फिर वाचिक, अगिक, आहार्य तथा सारित्रक अभिनय के द्वारा उनका भी उपादान भारतीय नाट्य पद्धित ने किया ही है।

ब्रह्मजों के द्वारा जिनके पवित्र चरणों की उपासना ( लोगों के द्वारा ) की गई है, जो विद्या एवं तप के निथि हैं, तथा तपरिवर्यों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे आपके प्रति मैने सौभाग्यतः नमस्कार आदि विनयापचार किया है। हे भगवन् आप प्रसन्न हों, आपको मेरा यह नमस्कार है।

मधरः=प्रियदर्शनः । यथा तत्रैव-

'राम राम नयनाभिरामतामाशयस्य सदशी समुद्रहन्। अप्रतक्रयगणरामणीयकः सर्वथैव हृदयङ्गमोऽसि मे ॥

(२) नायक मधर अर्थात प्रियदर्शन ( सुन्दर ) होना चाहिए, जैसे वहीं महावीरचरित में रामचन्द्र के माधुर्य की उपनिवन्धन किया गया है:-

हे सन्दर राम. हृदय के समान, नेत्रों को अच्छी लगनेवाली, सन्दरता की धारण करनेवाले तम सर्वथा मेरे हृदयम् म हो (तुमने मेरे हृदय में स्थान पा लिया है)। तुम्हारे युणों की तकना तथा विचार बुद्धि से परे हैं ( तुममें अनेकानेक ग्रण हैं ), अत एव तुम सुन्दर ( जात होते ) हो । त्यागी=सर्वस्वदायकः । यथा-

ात्र क्वं कर्णः शिविमोसं जीवं जीमृतवाहनः ।

द्दौ दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेयं महात्मनाम् ॥ 🔭 🕬 🕒 🕒

(३) नायक त्यागी अर्थात समस्त वस्तुओं (यन, मन, धन) की देने वाला हो, किसी मी सांसारिक वस्त के प्रति उसका अनुचित मोह न हो। महात्माओं की इसी त्यागशीलता का उदाहरण नीचे त्याग ग्रण को स्पष्ट करने के लिए देते हैं:

कर्ण ने त्वचा, शिविने मांस, जीमृतवाइन ने जीवन (जीव), तथा दथीचि ने हिंदुयाँ को दे दिया। महारमा लोगों के लिए कोई भी चीज अदेश नहीं ।

दक्षः=क्षिप्रकारी । यथा वीरचरिते— ि एक्षिक एक । विकास किर्मित किर्मित

्रि । अपनिष्कृतिस्मृतिस्मृतिस्मितिमिव प्रादुर्भवत्यप्रतो

रामस्य त्रिपुरान्तकृद्दिविषदां तेजीभिरिद्धं धतुः।

शुण्डारः कलभेन यद्वदचले वत्सेन दोदण्डक-

स्तिसिमाहित एव गर्जितगुणं कृष्टं च भन्नं च तत्॥

(४) नायक दक्ष होना चाहिए। दक्ष से तात्पर्य किसी भी कार्य की एकदम फ़र्ती से करने (श्विप्रकारिता) से हैं। मायक सुस्त और दीर्थसूत्री न होकर क्षिप्रकारी होना चाहिए। इसका उदाइरण महाबीरचरित से रामचन्द्र के विषय में दिया जाता है:-

समस्त देवताओं के तेज से समिद्ध, त्रिपुर नामक दैत्य का अन्त करनेवाला, शिव का पिनाक धनुष जो मानों इजारों कड़कड़ाते कठोर बजों से बना हुआ है-राम के सामने प्रकटित होता है (राम के सामने पड़ा है)। वत्स राम ने उस अचल धनुष पर इसी तरह अपना राथ रखा, जैसे हाथी का बचा चूँड रखता है, और सशब्द प्रत्यक्षा वाले उस धनुष की र्वेचा तथा तोड़ डाका । - प्रियंबदः=प्रियभाषी । यथा तत्रुव—

ाला वर्ष वर्षात्रज्ञमद्भितः स भगवान्देवः पिनाकी गुरुन

वीर्यं यत् न तिद्वरां पथि नतु व्यक्तं हि तत्कर्मिनः।

त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहोनिर्व्याजदानावधिः

सत्यब्रह्मतपोनिधर्भगवतः किं वा न लोकोत्तरम् ॥"

92 9Y

( ५ ) नायक प्रियंवद अर्थात प्रियवचर्नों की बीलने वाला होता है। जैसे वहीं महावीर चरित में रामचन्द्र परशुराम से बात करते समय अपनी श्रियंबदता का परिचय देते हैं:-

आपकी उत्पत्ति महर्षि जमदिग्न से है (महर्षि जमदिग्न आपके पिता हैं ), वे भगवान शिव आपके गुरु हैं। आपकी वीरता कार्यों से ही प्रकटित है, उसे वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता (वह वाणी के मार्ग में नहीं आ सकती )। सातों समुद्रों के द्वारा सोमित पृथ्वी को दिना किसी व्याज के दान देना आपके त्याग का सचक है। सत्य, ब्रह्म तथा तप के निधि (सत्यनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ तथा तपोनिष्ठ ) आपको ऐसी कौन बस्तु है, जी अछौकिक न हो।

्रक्तलोकः । यथा तंत्रव-

त्रियास्राता यस्तवार्यं तनूज-स्तेनार्थेव स्वामिनस्ते प्रसादात्। राजन्वन्तो रामभद्रेण राज्ञा

(६) नायक रक्तलोक होना चाहिए अर्थात् सभी लोग उससे खुश रहें। जैसे महावीर चरित में राम के आचरण से लोग उनसे खुश हैं, उनमें अनुरक्त है, इसकी सचना इस

पथ के द्वारा दो गई है। अपने महाराज आपकी कृपा से, इस लोग आपके इस पुत्र रामचन्द्र के द्वारा राजा वाले होकर कुशलता प्राप्त कर, समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर (आनन्द से) रह रहे हैं। आपका यह पुत्र तीनों वेदों की रक्षा करने वाला है। ( ८०) सम्बर्धिक एका पाउ

एवं शौचादिष्वप्युदाहायम् । तत्र शौचं नाम मनोनैर्मल्यादिना कामाधनिभभूतल्यम्। 

'का त्वं शुभे कस्य परिप्रहो वा किं वा मदभ्यागमकारण ते । श्राचच्च मत्वा वशिनां रघूणां मनः परस्रीविमुखप्रवृत्ति ॥ अस्ति विकास

(७) इसी परिपारी से नायक के अन्य गुणीं-शौचादि-का भी उदाइरण दिया जा सकता है। शीच का तालपर्य मन की निर्मलता है: जिससे मन काम आदि दोषों से खुक्त न हो सके। जैसे रधुवंश के षोडश सर्ग में कुश अपनी शुचिता का प्रकाशन करते कहता है:-- 📭 🚎 😕

हे शुमे, तुम कीन हो, किसकी पत्नी हो, तुम्हारे मेरे पास आने का क्या कारण है ? वशी मन वाले जितेन्द्रिय रधुवंशियों के मन की परस्ती विमुख समझ कर इन बार्तों का उत्तर दो।

वाग्मी। यथा हनुमन्नाटके

सहित्यकार्यात् असुपदित्यीत् मे बा 'बाह्योर्बलं न विदितं न च कार्मकस्य

१९९५ मार्च १९९० में त्रैयम्बकस्य तनिमा तत एवं दोवं । <sup>क्रमान</sup> के कार्मान

प्रापंड कर प्रति तिचापले परशुराम मैंम समस्य । विकास विकास विकास विकास

1 Philashi

डिम्भस्य दुविलसितानि सुदै गुरुणाम् ॥ विस्त हनुमन्नाटक के पर्ध में परशुराम की प्रत्युत्तर देते हुए राम अपनी वाग्मिता का परिचय देते हैं।

र परशुराम, न तो मुझे अपने हाथों के बल का ही पता था। न शिवजी के इस धनुष की कमजोरी का हो। इसलिए यह गलती हुई। अतः मेरी चपलता की क्षमा करें। बच्ची की चपल चेष्टाएँ बड़े लोगी की प्रसन्न ही करती है।

- रूढवंशो यथा<del>ं । १ प्राप्त का विद्यालको प्रियमको प्राप्त का विद्यालको स्थापन</del>

्ये चत्वारो दिनकर्कुलक्षत्रसन्तानमञ्जी-

मालाम्लानस्तवकमधुपा जिह्नरे राजपुत्राः । रामस्तेषामचरमभवस्ताडकाकालरात्रि-

(४) नायक उच वंश में उत्पन्न हो, जैसे रामचन्द्र की कुलीनता का व्यक्षक निम्न पद्य है:—
स्थैवंश में उत्पन्न क्षत्रिय संतानों की मालतीमाला (अथवा कल्पवृक्ष की किलयों की माला)
के स्तवक के अनुरागी भवरे, जो चार राजकुमार उत्पन्न हुए, उन चारों में सबसे बड़े रामचन्द्र
हैं, जो ताडकारूपी कालरात्रि के प्रातःकाल हैं, तथा वह मूलकन्द हैं, जिससे मुन्दर चरित्र वाली
यशगाथाओं की कन्दलियाँ पैदा हुई हैं।

स्थिरो वाळानःक्रियाभिरचन्नरुः। यथा वीरचरिते-

'प्रायिक्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात् । न त्वेच दूष्यिष्यामि शस्त्रमहमहावतम् ॥' थैथा वा भर्तहरिशतके—

भारता पा पार्ट्स विकास का क्षेत्र विकास के निवेश

प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः।

विष्नैः पुनः पुनरि प्रतिहन्यमानाः प्रारम्भित्रात्विक्तम्यमानाः प्रारम्भित्तमगुणास्त्वमिवोद्वहन्ति ॥'

(१०) नायक स्थिर होना चाहिए अर्थात वह वाणी, मन तथा शरीर से चंचल न हो जैसे महाबीर चरित में ही—

मैंने आप पूज्य लोगों का जिल्लंघन किया है, इसलिए में प्रायश्चित का आचरण करूँगा। इस तरह मैं शस्त्रशहण करने के बड़े प्रण की दूषित नहीं करूँगा।

अथवा जैसे मर्त्हरिशतक में,

नीच कोटि के व्यक्ति केवल विच्नों के डर के ही कारण कोई काम नहीं करते। मध्यमकोटि के व्यक्ति काम तो शुरू करते हैं, पर विझों से पराभृत होकर उन्हें बन्द कर देते हैं। तुम जैसे उत्तमगुण (उत्तमकोटि के) व्यक्ति विझों से बार-बार पराभृत होने पर भी प्रारंभ किये हुए कार्य का वहन करते रहते हैं।

युवा प्रसिद्धः । बुद्धिर्ज्ञानम् । ग्रहीतविशेषकरी तु प्रज्ञा । यथा मालविकामिमित्रे— 'यशस्त्रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्ये । तत्तद्विशेषकरणात् प्रत्युपदिशतीव मे बाला ॥'

स्पष्टमन्यत् ।

नायक के इन उपश्चेक ग्रणों का विवेचन कर नाकी ग्रणों के उदाहरण देना वृत्तिकार आवश्यक नहीं समझता। नायक का युवक होना भी अत्यावश्यक ग्रण है, विशेष कर शृंगार रस परक नाटकादि में यह सर्वथा अपेक्षित है। साथ ही वीरतादि ग्रण भी युवावस्था में ही चरमरूप में विकसित पाये जाते हैं। नायक के विषय में प्रयुक्त 'युवा' विशेषण स्पष्ट ही है।

नायक में दुद्धि, प्रज्ञा आदि का भी भिस्तत्व होना चाहिए, इसे कारिकाकार धनंजय बताते हैं। आमतौर पर दुद्धि व प्रज्ञा का एक अर्थ समझा जाने से एक साथ दोनों के प्रयोग पर पुनरुक्ति दोष की आशंका की जा सकती है। इस का निराकरण करने के लिए वृत्तिकार दोनों के भेद को बताते हुए कहते हैं, कि बुद्धि का अर्थ ज्ञान अर्थात ज्ञान सामान्य है। प्रज्ञा विशेष ज्ञान की उत्पन्न करने वाली है, अर्थात् किसी गृहीत ज्ञान में अपनी और कुछ मिलाकर उसे विशिष्ट रूप देने वाली अन्तःशक्ति का नाम प्रचा है। जैसे मालविकारिन मित्र में— 'नृत्यकला के प्रयोग में मैंने जो जो डंग (भाविक) उसे बताये हैं, वह बाला उनकी विशिष्ट बना बनाकर ऐसा प्रयोग करती है मानों मुझे फिर से सिखा रही है।' और बाकी सब स्पष्ट है।

नेतृविशेषानाह— गामक क्रिके स्थान अस्ति वर्ष मार्क करनाव स्थान वर्ष

मेदैश्चतुर्धा ललितशान्तोदात्तोद्धतैरयम् ।

अब नायकों के भेदों का वर्णन करते हैं:-यह नायक लिलत, शान्त, उदात्त तथा

उद्धत इस प्रकार के भेदों के कारण चार तरह का होता है।

(यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि भारतीय नाटकों के नायक में धीरता (धैर्य) का होना परमावरथक है, प्रत्येक प्रकार के नायक में धीरता होनी ही चाहिए, यहां कारण है कि नायकों के सभी भेदों के साथ 'धीर' विशेषण जरूर लगाया जाता है। इस तरह नायक-भेद ४ तरह का माना जाता है—धीरललित, धीरशान्त, धीरोदात्त तथा धीरोद्धत ) यथोहेशं लक्षणमाह—

निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मृदुः ॥ ३॥

सचिवादिविहितयोगचेमत्वाचिन्तारहितः श्रतएव गीतादिकलाविष्टो भोगप्रवणश्र शृङ्कारप्रधानत्वाच सुकुमारसत्त्वाचारो मृदुरिति ललितः ।

यथा रहावस्थाम्—

'राज्यं निर्जितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः सम्यक्पालनलालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः । प्रद्योतस्य स्रुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना धृतिं कामः काममुपैत्वयं मम् पुनर्मन्ये महानुत्सवः ॥'

क्रम से इनका छच्चण नामसहित बताते हैं:—धीरछित वह नायक है जो सर्वथा निश्चिन्त रहता है। वह कोमछ स्वभाव का होता है, सुखी रहता है तथा कलाओं ( नृत्यगीतादि ) में आसक्त रहता है।

धीरललित नायक के योगक्षेम की चिन्ता उसके मन्त्री आदि के द्वारा की जाती है, अतः

 वृत्तिकार ने नायक के बाकी गुणों को उदाइत करना विस्तार के भय से ठीक नहीं समझा है। दो एक के उदाइरण इम यों ले सकते हैं:—

(१) युवा जैसे: —हिममुक्तचन्द्रश्चिरः सपद्मको मदयन् द्विजान् जनितमीनकैतनः। अभवत्प्रसादितसुरो महोत्सवः प्रमदाजनस्य सं चिराय माथवः॥

(२) शूर जैसे: —पृथ्वि स्थिरा मव मुजगम धारवैनां त्वं कूर्मराज तदिदं द्वितयं दधीयाः। दिक्कुंजराः कुरुत सम्प्रति संदिधीषा देवः करोति हरकार्मुक मातज्यम्॥

(३) जत्साही जैसे: — किं क्रमिष्यति किलैंप वामनो यावदित्थ महसन्न दानवाः । तावदस्य न ममी नमस्तके लंघिताकशशिमण्डकः क्रमः॥

(४) तेजस्वो जैसे:—यं समेत्य च ल्लाटरेखया विभ्रतः सपदि शम्भुविग्रहम्।

चण्डमारुतमिव प्रदीपवच्चेदिपस्य निरवाद्विलोचनम् ॥

इसी तरह बाकी गुणों के उदाहरण महाकाव्यों व नाटकों से दूँ है जा सकते हैं।

2. जो बस्तु अभी तक नहीं मिली है उसका मिलना योग; तथा मिली हुई चीज की रक्षा करना क्षेम कहलाता है—( अप्राप्तस्य प्राप्तियोंगः, प्राप्तस्य परिरक्षणं क्षेमः )—

वह इस प्रकार की चिन्ताओं से रहित रहता है। इस चिन्तारहिता के कारण वह गीतादिकलाओं का प्रेमी तथा भोगविकास में प्रवण रहता है। उसमें र्प्टगाररस की प्रधानता होने के कारण वह मुकुमार आचरणवाला तथा कोमल स्वभाव वाला होता है। जैसे रत्नावली नाटिका का नायक वत्सराज उदयन इसी धीरळिलत कोटि का नायक है। 👣 📑 🏂

'राज्य के सारे शत्रु जीते जा चुके हैं, अब कोई भी शत्र ऐसा नहीं जो राज्य में विध्न उपस्थित करे । राज्य-शासन का सारा भार सुयोग्य मंत्री यौगंधरायण की सौंप दिया है। प्रजाओं को अच्छी तरह से लालित न पालित किया गया है, उनके सारे बःख-उपसर्ग-(अकाल आदि देतियाँ) आंत हो चुके हैं। मेरे हृदय को प्रसन्न करने के लिए प्रधीत की पुत्री वासवदत्ता मीजूर है, और तुम मीजूर हो। इन सब वस्तुओं के नाम से ही काम (इन्छा) धैर्य की प्राप्त हो। अथवा इन सब बस्तुओं के विद्यमान होने पर कामदेव मजे से आये, मैं ती यह समझता हूँ, कि मेरे लिए यह बहुत बढ़े उत्सव का अवसर उपस्थित हुवा है। मैं कामदेव के उत्सव का स्वागत करने की प्रस्तुत हूँ। अन्य प्रमुद्धनी अधि प्राप्त के किए कि किए कि किए कि श्रथ शान्तः - अंगित हिंदी विकास के स्थानिक विकास के अंगित विकास के अंगित विकास के अंगित विकास के अंगित विकास के

# सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः।

विनयादिनेत्सामान्यगुणयोगी धीरशान्तो द्विजादिक इति विप्रवणिक्सचिवादीना विवक्षितं चैतत् , तेन नैश्विन्त्यादिगुणसंभवेऽपि विप्रादीनां प्रकरणनेतुणामुपलक्षणं, शान्ततेव, न लालित्यं, यथा मालतीमाधव-मृच्छकटिकादौ माधवचारुदत्तादिः ।

ा 'तत उदयगिरेरिवैक एव : अक्राजी किर्ण)' । शान्त श्रीका रकुरितगुणयुतिग्रन्दरः कलावान् । न्यनवतामुदियाय बालवन्द्रः॥

ा देखादि । प्रयान वाल- वर्णीकारी-- हैं शिक्त कड़ीकार कड़क सकड़ के हर

विश्वकार क्षिप के विश्वसार प्रितं गोत्रमुद्धासितं यत् वर्षात्र क्षा । है 1055 व्यक्तीत सदिस निविडचैत्यब्रह्मघोषै पुरस्तात् । ( अः अन्तर् ) मम निघनदशायां वर्तमानस्य पापे-

स्तदसदशमनुष्येष्ट्रिष्यते घोषणायाम् (इत्यादि )।

धीरशान्त (धीरप्रशान्त ) वह नायक है जिसमें सामान्य प्रकार से उपर्युक्त नाय-कगुणों का समावेश है। यह ब्राह्मण, वैश्य या मंत्रिपुत्र शादि होता है।

विनय आदि नायकगुणों का सामान्य पा जिसमें पाया जाय, जो बाह्मण, वैश्य, मंत्रिपुत्र

आदि (दिजादिक) हो वह धीरशान्त नायक कहलाता है। धीरशान्तता प्रकरण (रूपक का एक मेर ) के नायक का लक्षण है। यह बात कहना आवश्यक है कि प्रकरण रूपक के नायक में चाहे उपर्युक्त निश्चिन्ततादि (जिनका समावेश धीरललित की परिभाषा में किया गया है) पाये जायँ, फिर भी ब्राह्मणादि जाति के नायकों में झान्तता माननी ही होगी। यद्यपि प्रकरण

१. यहां यह संक्षेत करना अनुचित न होंगा कि नाटिका के नायक सभी घीरलित होते हैं। वैसे मारुविकाग्निमित्र आदि कुछ नाटकों के नायक भी इस कोटि में आ सकते हैं। उन्हें केळ लोग धोरीदात मानना पसन्दा करेंगे। विक्रमोर्वेशीय का पुरुस्का धीरीदात ही माना जाना चाहिए। (पार्थ विकारिक १६५० व प्रतिकार करायक )—र्श हाला परि परि

के नायक निश्चिन्त कलाप्रिय आदि होते हैं, फिर भी वे लिलत कोर्टि के नहीं माने जाने चाहिए, उन्हें शांत ही मानना होगा, क्योंकि ब्राह्मणादि की प्रकृति ही शान्त होती है। मालतीमाधव का माधव, मृच्छकटिक, चारुदत्त आदि (यथा मेरे मन्दारवतीब्रह्मदत्त प्रकरण का ब्रह्मदत्त ) ये सभी शान्त कोटि के हैं। इसकी अभिव्यंजना इन पर्धों से होती है:—

(भगवती माधव का परिचय देते हुए कहती है)

नेत्रवाले लोगों को प्रसन्न करने वाला, कलापूर्ण, कान्ति से युक्त वालचन्द्रमा जिस तरह उदयगिरि से उदित होता है, उसी तरह देदीप्यमान गुणों की कान्ति से मंनीहर, कलाओं में पारंगत यह अकेला माधव, संसार के नेत्रधारियों के लिए महान् उत्सव (प्रसन्ता) का कारण वनकर उस कुल में उत्पन्न हुवा है।

अथवा जैसे, (मृच्छकटिक में चारुदत्त स्वयं अथना परिचय देता है:—) जो भेरा कुछ समाओं में चैत्यों के सधन वेदधोषों से ध्वनित होता था, तथा सैकड़ों इवन युजों के द्वारा पवित्र रहता था, वही आज मेरी मृत्यु के समीप होने पर ऐसे नीच मनुष्यों (चाण्डालों) के द्वारा घोषणा में घोषित किया जारहा है।

अय धीरोदातः—

### महासत्त्वोऽतिगम्भीरः चमावानविकत्थनः॥ ४॥ स्थिरो निगृढाहङ्कारो धीरोदात्तो दढवतः।

महासत्वः=शोककोधाद्यनिभभूतान्तःसत्त्वः, श्रविकत्थनः=श्रनात्मश्चाधनः, विगूढा-हङ्कारः==विनयच्छन्नावलेपः, हदव्रतः=श्रङ्गीकृतनिर्वाहकः, धीरोदात्तः=यथा नागान्नदे— 'जीमृतवाहनः—

शिरामुखैः स्यन्दत एवं रक्तमयापि देहे मम मांसमस्ति । तृप्तिं न पश्यामि तवैव तावर्तिक भक्षणास्वं विरंती गहतमन् ॥'

यथा च रामं प्रतिकृतक भारतालामा । भारतीय जीवाक

'श्राद्वतस्याभिषेकाय विस्तष्टस्य वनाय च । न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविश्रमः ॥'

यच केषांचित्स्थैर्यादीनां सामान्यगुणानामपि विशेषलक्षरो क्रचित्संकीर्तनं तत्तेषां तत्राधिक्यप्रतिपादनार्थम् ।

नतु च कथं जीमूतवाहनादिनांगानन्दादाबुदात्तः इत्युच्यते १ श्रौदास्यं हि नाम सर्वोत्कर्षेण वृत्तिः, तच विजिगीषुत्वः एवोपपयते जीमूतवाहनस्तुः निर्जिगीषुतयेव कविनाः प्रतिपादितः । यथा—

'तिष्ठन्भाति पितुः पुरो भुवि यथा सिंहासने किं तथाः यत्संबाह्यतः सुखं हि चरणौ तातस्य किं राज्यतः ।

१. अथवा जैसे मेरे मन्दारवतीबहादत्तप्रकरण का ब्रह्मदत्तः— वेदान् केचिचतर्कमथनजैटिलितान् न्यायवन्थांश्चकेचित् केचित् सांख्यं च वेदान्त मिह् च गणितं, पाणिनीयं पठन्तः। साहित्यं चृतजम्बूमधुरसमधुरं केचिदास्वादयन्त स्तिष्ठन्त्यसमद्गुहेब्वत्र विमलमतयो बालशिष्याः सुंखेन ॥ (प्रथम अंक ) कि भुक्ते भुवनत्रये धृतिरसौ भुक्तोजिमते या गुरी-रायासः खलु राज्यमुजिमतगुरीस्तत्रास्ति कश्चिद्गणः॥'

इस्यनेन ।

'पित्रोविंधातुं शुश्रूषां त्यक्त्वेश्वर्थं क्रमागतम् । वनं याम्यहमप्येष यथा जीमृतवाहनः ॥'

इत्यनेन च । त्रतोऽस्यात्यन्तशमप्रधानत्वात्परमकारुणिकत्वाच वीतरागवच्छान्तता । त्र्यन्यचात्रायुक्तं यत्त्रयाभूतं राज्यसुखादौ निरिभलाषं नायक्सुपादायान्तरा तथाभूतमलः यवत्यनुरागोपवर्णनम् । यचोक्तम्—'सामान्यगुणयोगी द्विजादिधीरशान्तः' इति । तदिपि पारिभाषिकत्वादवास्तवमित्यभेदकम् । स्रतो वस्तुस्थित्या बुद्ध-युधिष्ठिर-जीमृतवाहना-दिव्याहाराः शान्ततामाविभावयन्ति ।

श्रत्रोच्यते—यत्तावदुक्तं सवोत्कर्षेण वृत्तिग्रीदात्त्यमिति न तज्जीमृतवाहनादौ परिहीयते । न ह्येकरूपैव विजिगीषुता यः केनापि शौर्यत्यागदयादिनाऽन्यानितशेते स विजिगीषुः, न यः परापकारेणार्थप्रहादिप्रवृत्तः, तथात्वे च मार्गदूषकादेरिप धीरोदात्तत्वप्रसिक्तः । रामादेरिप जगत्पालनीयमिति दुष्टनिप्रहे प्रवृत्तस्य नान्तरीयकत्वेन भूम्यादि
लाभः । जीमृतवाहनादिरुतु प्राणरिपि परार्थसम्पादनाहिश्वमप्यतिशेत इत्युदात्ततमः ।
यज्ञोक्तम्—'तिष्ठन्माति' इत्यादिना विषयस्रखपराङ्मुखतेति तत् सत्यम्—कार्पण्यहेतुषु
स्वसुखतृष्णासु निरभिलाषा एव जिगीषवः, तदुक्तम्—

'स्वसुखनिरभिलाषः खिरासे लोकहेतोः प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरैवंविधेव । श्रानुभवति हि मूर्जां पादपस्तीवसुष्णं शमयति परितापं छाययोपाश्रितानाम् ॥' इत्यादिना ।

मलयवत्यनुरागोपवर्णनं त्वशान्तरसाश्रयं शान्तनायकतां प्रत्युत निर्वेधति । शान्तत्वं वानहंकृतत्वं, तच विप्रादेरौचित्यप्राप्तमिति वस्तुस्थित्या विप्रादेः शान्तता न स्वपरि-भाषामात्रेण । बुद्धजीमृतवाहनयोस्तु कारुणिकत्वाविशेषेऽपि सकामनिष्कामकरुणत्वादिधर्मन्त्वाद्भेदः । श्रतो जीमृतवाहनादेधीरोदासत्विमिति ।

धीरोदात्त कोटि का नायक महासस्व, अस्यन्त गंभीर, चमाशील, अविकत्यन, रिशर ( अचंचल मन वाला ), निगृह अहंकार वाला, तथा दृढवत होता है।

महासत्त्व का अर्थ यह है, कि धीरोदात्त नायक का अन्तःकरण (अन्तःसत्त्व) क्रीभ, शोक आदि विकारों से अभिभृत नहीं द्वोना चाहिए। अविकत्थन का अर्थ यह है कि वह अपनी ही प्रशंसा करने वाला न हो । निगृहाहं कार का तात्पर्य यह है कि उसमें अहं कार व स्वाभिमान अग्रय हो, किन्तु वह विनम्रता के द्वारा दशया हुवा तथा छिपाया हुवा हो। दृढमत से तात्पर्य यह है, कि उसने जिस बात का प्रण कर लिया है, उसका अन्त तक निवाह करने वाला हो। धीरोदात्त नायक का उदाहरण हम नागानन्द के नायक जीमृतवाहन के रूप में छे सकते हैं:—

१. ध्यान रिखिये विकत्थन होना जहाँ भीरोदात्त के लिए दोष है ( ग्रुण नहीं ), वहाँ भीरोद्धत नायक के लिए दोष नहीं है।

'हे गरुड, अभी भी मेरी नसों के किनारों से खून टपक रहा है, अभी भी मेरे श्ररीर में मांस बचा हुवा है, तुम भी अभी तृप्त नहीं हुए हो, ऐसा मेरा अन्दाजा है। किर क्या कारण है कि तुम (मुझे) खाने से रुक गये हो।' अथवा जैसे राम के विषय में (उनकी धीरोदाचता के विषय में ) यह उक्ति है:—

जब उन्हें अभिषेक के लिए बुलाया तब और जब उन्हें वन के लिए बिदा दी गई तब, दोनों वक्त मैंने उनके (राम) चेहरे पर कोई भी (थोडा सा भी) विकार नहीं देखा।

'नायक के स्थैर्य, दृढता आदि गुणों का वर्णन नायक के सामान्य लक्षण में किया जा चुका है, अतः उनका धीरोदात्त के लक्षण में पुनः वर्णन पुनरुक्ति दोष हैं' इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि धीरोदात्त में ये सामान्य गुण विशिष्ट रूप में पाये जाने चाहिए, इस अवधारण के लिए इनकी फिर से गणना की गई है। इसका खास कारण धीरोदात्त में इन गुणों की अधिकता बताने के लिए है।

धीरोदात्त नायक के उदाहरण के रूप में ऊपर विधाधरराज के पुत्र जीमृतवाहन प्रसिद्ध त्यागशीलों तथा दानियों में से एक है, तथा उसमें विषयादि के प्रति सांसारिक जीव की माँति निष्ठा न होकर, विरक्ति का भाव पाया जाता है। नागानंद के रचयिता हर्षवर्धन ने भी 'जीमृतवाहन का चित्रण विषय विरक्त के रूप में किया है। इन बातों को देखकर पूर्वपक्षी को जीमृतवाहन के धोरोदात्तत्त्व के विषय में शंका हो उठती है। इसी का संकेत यहाँ वृत्तिकार ने किया है।

नागानन्द आदि नाथकों में जीमूतवाइन आदि नाटकों को धीरोदास क्यों कहा जाता है ? धीरोदास नायक में उदासता प्रधान गुण है। उदासता का तात्पर्य उस वृत्ति से हैं जो सबसे बड़कर उत्कृष्टता प्रकट करती है अर्थात् अन्य लोगों से उत्कृष्ट होना ही उदासता है। यह उदासता तभी हो सकती है, जब नायक में दूसरों को जीतने की (उनसे उत्कृष्ट होने की) इच्छा विश्वमान हो। किन्तु जीमूतवाहन में यह विजिगीषा नहीं पाई जाती। कवि हर्षवर्धन ने उसका चित्रण निजिगीषु रूप में किया है। इसका प्रमाण जीमूतवाहन की यह उक्ति दी जा सकती है—

पिता के सामने जमीन पर बैठने से जो शोभाथी, क्या वैसी सिंहासन पर बैठने से है; पिता के चरणों की सेवा से जो सुख था, क्या वह राज्यप्राप्ति से हो सकता है? तीनों लोकों के भोग से भी क्या वह धैर्य (सन्तोष) मिल सकता है, जो पिता के जूठन (भुक्तोज्झित) से ? पिता से बिमुक्त भेरे लिए राज्य भी बोझा (भारस्वरूप) हो गया है, इसमें भी कोई गुण ही है।

'क्रमागत (वंश परम्परा प्राप्त ) ऐश्वर्य को छोड़कर माता-पिता की सेवा करने के लिए मैं वन में वैसे ही जारहा हूँ, जैसे जीमृतवाहन गया था।'

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जीमूतवाइन में विरक्तता और शांति की प्रधानता पाई जाती है, साथ हो वह परमदयाछ भो है अतः उसे रागहीन (वीतराग) की भांति शान्त सानकर धीरप्रशान्त कीटि का नायक मानना ठीक होगा। इसके अतिरिक्त हर्षवर्षन की नाटकीय कथावस्तु में कुछ दोष भी नजर आता है। इस तरह के शान्त तथा विकारहीन प्रकृति वाले नायक को लेकर, जो राज्यसुख आदि से सर्वथा उदासीन है, आगे जाकर मलयवती के साथ उसके अनुराग का वर्णन करना अनुचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही धीरशान्त की परिमाषा— सामान्यगुणों से युक्त बाझणादि धीरप्रशांत कोटि का नायक है'—भी मिथ्या है। क्योंकि सामान्य गुण—शीर्य, दक्षता, उत्साह कलावित्ता आदि शान्त तथा नीराग व्यक्ति में

१. आदि शब्द से मर्ल्ड्रिनिर्वेद, आदि नाटकों का भी समावेश किया जा सकता है।

नहीं पाये जा सकते। अतः यह परिभाषा ठीक तरह से धीरप्रशान्त की विशेषता की व्यक्त नहीं कर पाती, तथा उसे अन्य धीरोदासादि से अलग करने में समर्थ नहीं जान पड़ती है। असल में वास्तविक स्थिति यह है कि बुद्ध, युधिष्ठिर, जीमूतवाहन आदि के नाम तथा इनके वृत्तान्त शान्त रस का आविर्माव करते हैं। अतः इन्हें शान्त कोटि में ही मानना ठीक होगा।

#### (समाधान)

इस शंका का उक्तर देते हैं: - उदाचिता का ताल्पर्य तुम सर्वे तिष्क वृत्ति मानते हो, ठीक है। सब लोगों से उत्कृष्ट होने की इस वृत्ति का जीमूतवाहन आदि में अमाव नहीं है। जहाँ तक दूसरों को जीतने की इच्छा के होने का प्रदन है, विजिगीषुता एक ही तरह की तो होती नहीं। विजिगीषु उसे माना जाता है, जो शौर्य, त्याग, दया आदि गुर्यों से दूसरों को जीत लेता है, उनसे बढ़ जाता है। विजिगीषु हम उसे नहीं मान सकते, जो दूसरों का नुकसान करने या थन छीनने में प्रवृत्त है। ऐसा मानने पर तो डाकुओं को धीरोदाच मानने का दोष उपस्थित होगा। यह ठीक नहीं। राम आदि धीरोदाच नायकों में संसार के पालन करने का गुण पाया जाता है, क्योंकि वे दुष्टों को दण्ड देने में प्रवृत्त हैं। वैसे प्रसंगवश उन्हें राज्य आदि का भी लाभ हो जाता है। जब दुष्टों का संहार कर संसार का पालन करने वाले राम उदाच हैं, तो जीमूतवाहन तो प्राणों को देकर भी परोपकार में व्यस्त रहता है, वह सारे संसार को अपने परोपकार से जीत लेता है, अतः वह उदाच ही नहीं, उदाचतम है। पूर्वपक्षी ने ऊपर के दो पर्यों (तिष्ठन् माति०) को देकर जीमूतवाहन की विषयपरास्मुखता प्रकट की है, वह ठीक है। असल में संसार को अपने कार्यों से जीतने की इच्छावाले उदाच नायक कृतणता की उत्पन्न करनेवाली अपने सुख की इच्छाओं से उदासीन तथा विरक्त (निर्मिलाष) ही रहते हैं, जैसा कि शाकुन्तल के नायक दुष्यन्त के लिए कहा गया है: -

अपने सुर्खों के प्रति निरिभालाष होते हुए भी तुम प्रजा के लिए तकलीफ सहा करते हो। अथवा यह तो तुम्हारी दैनिक क्रिया-प्रक्रिया ही है। वृक्ष अपने सिर से तीव आतप को सहता है, किन्तु शरण में आये लोगों के ताप को छाया द्वारा शन्त कर देता है।

पूर्वपक्षी ने जीमूतवाहन तथा मलयवती के अनुराग के निवन्धन को दोष माना है। इसका उत्तर देते हुए वृत्तिकार (सिद्धान्ती) कहते हैं कि मलयवती के अनुराग का वर्णन जो शान्तरस के उपयुक्त नहीं है, इस बात का चौतक है कि नायक शान्त नहीं है, बिल्क वह जीमूतवाहन की धीरशान्तता का निषेध करता है। शान्त का जो पारिभाषिक अर्थ हम लोग लेते हैं, वह है अहंकार का न होना, यह बाह्मणादि में उचित है। इसलिए वास्तविक दृष्टि से बाह्मणादि में अन्तता पाई जाती है, यही नहीं कि कोरी परिभाषा से ही वे धीरशान्त मान लिये गये हों।

बुद्ध की करुणा तथा जीमूतवाइन की करुणा में भी भेद है, एक की करुणा निष्काम है, दूसरे की सकाम । अतः उन दोनों में भेद हैं । इसलिए जीमूतवाइनादि थीरोदात्त ही हैं ।

असइत शिरःछेदं भृष्टिद्धता कृत मिश्वना, वनय दमलं मार्ग सबी विदा स्फुरदुल्कया। स्व मळमकरोद् देहं धीमान् मुखेन च वाजिनो वर मथ भवान् प्रापच्छंभोः परार्थपट्ड <sup>°</sup>तः॥

१. धीरशान्त नायक के जपर के दो उदाइरण (माधव व चारुदत्त) शृक्षार रस वाले हैं। यहाँ मेरे 'दर्थाचिस्तव' से धीरप्रशान्त नायक का परोपकार वाला रूप दिया जा सकता है, जो जीमूतवाइन व दथीचि के कमशः धीरोदात्तत्व व धीरप्रशान्तत्व को स्पष्ट कर देगा।

श्रथ धीरोद्धतः-

### दर्पमात्सर्यभूयिष्ठो मायाच्छ्रज्ञपरायणः ॥ ४ ॥ धीरोद्धतस्वहङ्कारी चलश्चण्डो विकत्थनः ।

द्र्यः = शौर्यादिमदः, मात्सर्यम् = श्रसहनता, मन्त्रबलेनाविद्यमानवस्तुप्रकाशनं माया, छ्रम = वबनामात्रम्, चलः = श्रनवस्थितः, चण्डः = रौद्रः, स्वगुणशंसी = विकत्थनो धीरोद्धतो भवति, यथा जामद्रग्न्यः - 'कैलासोद्धारसारित्रभुवनविजय-' इत्यादि । यथा च रावणः - 'त्रैलोक्यैश्वर्यलद्मीहठहरणसहा बाहवो रावणस्य ।' इत्यादि ।

धीरलिलतादिशन्दाश्च यथोक्तगुणसमारोपितावस्थाभिधायिनः, वत्सरृषममहोक्षा-दिवन्न जात्या कश्चिदवस्थितरूपो लिलतादिरस्ति, तदा हि महाकविप्रबन्धेषु विरुद्धानेक-रूपाभिधानमसङ्गतमेव स्यात् -जातेरनपायित्वात्, तथा च भवभूतिनैक एव जामदग्न्यः—

'ब्राह्मणातिकमत्यागो भवतामेव भूतये। जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते॥'

इत्यादिना रावणं प्रति धीरोदात्तत्वेन 'कैलासोद्धारसार-' इत्यादिभिश्च रामादीन्प्रति प्रथमं धीरोद्धतत्वेन, पुनः-'पुण्या ब्राह्मणजातिः' इत्यादिभिश्च धीरशान्तत्वेनोपवणितः, न चावस्थान्तराभिधानमनुचितम् , प्रङ्गभूतनायकानां नायकान्तरापेक्षया महासत्त्वादेरव्य-विस्थतत्वात् । प्रङ्गिनस्तु रामादेरेकप्रबन्धोपात्तान् प्रत्येकरूपत्वादारमभोपात्तावस्थातोऽव-स्थान्तरोपादानमन्याय्यं, यथोदात्तत्वाभिमतस्य रामस्य छ ग्रना वालिवधादमहासत्त्वतया स्वावस्थापरित्याग इति ।

वच्चमाणं च दक्षिणाद्यवस्थानाम् 'पूर्वो प्रत्यन्ययाहृतः' इति नित्यसापेक्षत्वेनावि-भौवादुपात्तावस्थातोऽवस्थान्तराभिधानमङ्गाङ्गिनोरप्यविरुद्धम् ।

भीरोद्धत नायक घमण्ड ( दर्ष ) और ईर्ष्या ( मास्सर्य ) से भरा हुआ, माया और कपट से युक्त, घमण्डी, चब्रळ, कोधी तथा आस्मरळाघी होता है।

दर्भ का तात्पर्य शौर्य आदि का धमण्ड है, मात्सर्य का तात्पर्य दूसरों की असहनता है।
मन्त्र बल से झूठी वस्तुओं को प्रकट करना माया कहलाता है, दूसरों को ठंगना छल
कहलाता है। चल्लल से मतलब है, जो स्थिर न हो। इन गुणों के अलावा धीरोद्धत कोधी
और अपनी खुद की डोंग मारने वाला होता है। जैसे वीरचरित के परशुराम जो अपने
आपको 'कैलाश के उठाने तथा तीनों लोकों के जीतने में' समर्थ मानते हैं, तथा रावण
'जिसकी मुजाएँ तीनों लोकों के ऐश्वर्य की लक्ष्मी को इठ से अपहत करने में समर्थ हैं।'

नायक के धोरलेलित, धोरप्रशान्त, धोरोदात्त तथा धीरोद्धत कोटि के होने के विषय में एक आन्ति हो सकती है कि नायक का पूरा जीवन-चित्रण एक ही कोटि का होगा। इस तरह तो दुष्यन्तादि धीरोदात्त नायकों में जो कलाप्रियता तथा रागमयता बताई गई है, तथा जो धीरलेलित का गुण है—ठीक नहीं बैठेगी। वस्तुतः ऐसा मानना ठीक नहीं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए वृत्तिकार बताता है कि धीरलेलित आदि पारिभाषिक शब्द तत्तत्प्रकरण में वर्णित गुणों से समारोपित अवस्था के अभिधायक हैं। इस तरह एक ही नायक में कभी लिलत वाली अवस्था, कभी श्रान्त वाली अवस्था, कभी उदात्त वाली अवस्था और कभी उद्धत वाली अवस्था पाई जा सकती है। (यह दूसरी बात है कि 'प्राथान्येन व्यपदेशा अवन्ति' इस न्याय के आधार पर उसकी धोरलेलिताद संज्ञा किसी एक गुण को विशिष्टता के कारण

की जाती है।) जैसे बैठ (गी:) को हम विभिन्न अवस्थाओं में वछड़ा, बैठ और सॉंड इस नामों से पुकारते हैं, ठोक उसी तरह नायक के विषय में भी कहा जा सकता है। उदास्त, छिठत आदि जाति ( उदास्तव या छिठतत्व ) के रूप में नायक में स्थित नहीं है। जिस तरह गी में वत्सत्वादि जाति न होकर गोत्व जाति है, वत्स, वृष्ध, महोक्ष केवल बैठ के गुण हैं, वैसे ही नायक में नायकत्व जाति है, उदास्त, छिठत आदि उसके गुण हैं। अगर छिठत आदि को छिठतत्वादि जाति मानकर तत्तत्कोटि के नायक में अविनामावेन स्थित माना जाय, तो फिर एक ही नायक में अनेक तरह के रूपों ( छिठत, उदास्त आदि ) का निरूपण अनुचित होगा। महाकवियों ने अपने काव्यों व बाटकों में एक ही नायक को कई रूपों से युक्त निरूपित किया, जो परस्पर विरुद्ध है—किन्तु यह विरोधि—समागम असङ्गत इसिछए नहीं छगता कि ये छिठतादि गुण हैं, तथा एक ही व्यक्ति में विभिन्न समयों ( अवस्थाओं ) पर विभिन्न गुणों की स्थिति पाई जा सकती है। छेकिन अगर छिठत आदि को जाति मान छिया जाय, तो जाति अविनाशी है, अतः जहाँ छिठतत्व जाति का अस्तित्व है, वहाँ उदास्तव जाति कैसे पाई जायगी। ( जब कि गुण विनाशी तथा क्षणिक है अतः परस्पर विरोधी गुणों का भिन्न—भिन्न अवस्थाओं में एक ही नायक में पाया जाता अनुचित तथा असङ्गत नहीं है।)

उदाइरण के लिए मवभृति के महावीरचिरत से पर शुराम के पात्र को ले लीजिये।
भवभृति के पर शुराम में कई गुणों का समावेश पाया जाता है। एक ओर रावण के प्रति निम्न संदेश भेजते हुए पर शुराम का धीरोदा तत्व प्रकट किया है:— 'ब्राह्मणों के अपमान को छोड़ देना तुम्हारे ही कल्याण के लिए हैं। पर शुराम वैसे तुम्हारा मित्र है, लेकिन (ब्राह्मणों का अपमान करने पर) वह कुढ़ होता हैं। 'दूसरी ओर राम के प्रति 'कैलासो द्धारसार— 'आदि उक्ति का प्रयोग करते उसका धोरो हत — रूप प्रकट किया गया है। तोसरी ओर फिर 'ब्राह्मण जाति पित्र है' इस प्रकार धीर शांत के रूप में उनका चित्रण हुआ है। है इस तरह अलग अलग अवस्थाओं में पर शुराम का चित्रण अनुचित नहीं है। यहाँ पर शुराम प्रधान नायक न होकर महावीरचिरत के प्रधान नायक राम के अङ्गभृत नायक हैं। अङ्गभृत नायकों में महासत्त्वादि गुण प्रधाननायक की अपेक्षा न्यून तथा अन्यवस्थित ही होते हैं। अतः ऐसे अङ्गभृत नायकों का मित्र— भित्र अवस्थाओं का चित्रण सर्वथा उचित जान पड़ता है। लेकिन जहाँ तक प्रधान नायक का प्रश्न है, उसके वारे में ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जैसे मान लीजिये किसी प्रवन्ध (काव्य या नाटक) में रामादि को प्रधान नायक निवद्ध किया गया। ऐसे स्थल पर प्रवन्ध के अन्य पात्रों के प्रति प्रधान नायक की जो अवस्था आरम्म में कित्र ने गृहीत की है, उसी का निर्वाह अन्त तक होना ठीक है, दूसरी अवस्था का प्रहण वहाँ ठीक

<sup>2.</sup> पृत्तिकार का भाव यह है कि बड़े से घटत्व जाति पृथक् नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति तथा जाति का अविनाभाव सम्बन्ध है। किन्तु गुण के विषय में ऐसा नहीं है घड़ा, काला, लाल, नीला कई तरह का हो सकता है। घड़े में कृष्णत्व, रक्तत्व आदि जाति मानना ठीक नहीं होगा महाभाष्यकार भी गुण को जाति नहीं मानते—चतुष्ट्यी शब्दानां प्रवृत्तिः। गौश्चुक्कथलोडित्थ इति। नायक में अविनाभाव सम्बन्ध से नायकत्व की ही स्थिति है लिलतादि गुणों की नहीं। बतः लिलतादि गुण तो केवल तत्त्ववस्था के रूपक हैं।

<sup>(</sup> अयं भावः यथा घटादौधटत्वादिजातिः वस्तुस्थित्वाऽविनाभावेन तिष्ठति, किन्तु शुक्रादि-गुणस्तु अवस्थाविशिष्ट एव, तथैव नायके नायकत्वजाति रिवनाभावेन तिष्ठति, लिलतादिगुणास्तु अवस्थानिरूपका एवेति दिक्।)

ए २. वैसे परचुराम नाव्यशास्त्र की दृष्टि से धीरप्रज्ञांत पात्र हैं।

नहीं जँचेगा। जैसे राम जैसे धीरोदात्त नायक के प्रवत्थ में कपट से बालि का वध करना उनके महासत्त्व में दोष उत्पन्न कर देगा और वे अपनी अवस्था छोड़ देंगे (क्योंकि छलादि का आश्रव धीरोद्धत नायक का गुण है); (अतः ऐसे अवसरों पर कुशल कि प्रवत्थ में उचित हैर केर कर हैते स्थल को नायक की धीरोदात्त प्रकृति के अनुरूप बना लेते हैं।)

लेकिन आगे वर्णित दक्षिण, शठ, धृष्ट इन नायक भेदों का एक ही नायक में भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में चित्रण अनुचित नहीं है, चाहे वह नायक प्रधान नायक हो या अङ्गभूत नायक हो। इस प्रकार के भेदों का आश्रय एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था के लिए लिया ज सकता है। इसका कारण यह है कि ये अवस्थाएँ एक दूसरी की अपेक्षा रखती हैं, परस्पर सा पेक्षिक हैं। जैसे एक ही नायक पहले ज्येष्ठा नायका के प्रति सहदय रहता है, अतः दक्षिण नायक रहता है। वही कभी छिप-छिप कर किनष्ठा से श्रुकार चेष्टा करता है, अतः श्रुठ हो जाता है। बाद में जब उसकी चालाकी साफ तौर पर ज्येष्ठा के द्वारा पकड़ी जाती है, तो वह धृष्ट नायक की कोटि में आ जाता है। अतः दक्षिण्य आदि गुणों का अवस्थाभेद से प्रधान नायक में भी समावेश करना अनुचित तथा विरुद्ध नहीं है।

श्रथ शृङ्गारनेत्रवस्थाः—

# स दिचणः राठो घृष्टः पूर्वी प्रत्यन्यया हतः ॥ ६॥

नायकप्रकरणात्पूर्वा नायिकां प्रत्यन्ययाऽपूर्वनायिकयाऽपहतिचत्तस्त्र्यवस्थो व द्यमा-णभेदेन स चतुरवस्थः । तदेवं पूर्वोक्तानां चतुर्णां प्रत्येकं चतुरवस्थत्वेन षोडशघा नायकः । जब नायक किसी नवीन (किनष्ठा) नायिका कं द्वारा हतिचत्त हो जाता है, तो वह पूर्वा (ज्येष्ठा) नायिका के प्रति दक्षिण, शठ या ध्ष्ट (प्रकृति का) होता है ।

यहाँ नायक के प्रकरण में मूल कारिका में प्रयुक्त 'पूर्वा' तथा 'अन्यया' इन विशेषणों से इनके विशेष्य 'नायिका' का अध्याहार कर लेना पड़ेगा। यह नायक जब किसी नवीन नायिका के प्रेम में फँस जाता है, तो पहली नायिका के प्रति इसका व्यवहार कई प्रकार का हो सकता है। इसी व्यवहार के आधार पर शृंगारी नायक के दक्षिण, शठ तथा धृष्ट ये भेद किये गये हैं। कुछ ऐसे भी नायक (अनुकूल) होते हैं, जो एक ही नायिका के प्रति आसक्त रहते हैं (जैसे उत्तरामचरित के रामचन्द्र), इस भेद का वर्णन भी आगे किया जा रहा है। इस पर नायिका के प्रति व्यवहार की दृष्टि से नायक को चार तरह का माना जा सकता है। ऊपर धीर लिखतादि चार प्रकार के नायकों के भेद बताये। प्रत्येक प्रकार का नायक दक्षिण, शठ, धृष्ट या अनुकूल हो सकता है, इस तरह (४ × ४ = १६) नायक के भेद १६ तरह के हो जाते हैं।

तत्र—

# द्त्तिणोऽस्यां सहदयः— विकास विकास विकास विकास

- १. प्रतिनायक (अङ्गभूत नायक) का चित्रण भिन्न-भिन्न अवस्था में करना उचित है, इसका स्पष्टीकरण मेरे 'शुम्भवधम्' महाकाञ्य से दिया जा सकता है:
  - (१) धीरोदात्तः यस्य प्रयाणसमये प्रतिभृभृतां तत् कीर्तिप्रकाण्डमतुलं हिमरहिमगौरम् । अद्दैः खलीनपरिघर्षणजातलालाञ्याजान्निजीदरदरीमिमनीयते स्म ॥
  - (२) भीरलिलतः रम्मापि : तद्भवननिष्कुटमेत्य सखी रोमांचितात्र कुंचसन् गुल्कक्तम्पैः। किम्पाणिपरलविकासमरै रिभस्य वामुख्य नो दितिस्रतस्य जहार चेतः॥
  - (३) धीरोद्धतः —भीतौ यदीयखरखर्वकशामिघाता दातानवं वपुषिकान्तिपुषि स्पृशन्तौ। तन्मन्दुरार्वगणसेवनतत्परौ किं जातौ न दैवभिषजाविष देववन्दौ॥

योऽस्यां ज्येष्ठायां हृदयेन सह व्यवहरित स दक्षिणः । यथा ममैव—
'प्रसीदत्यालोके किमिप किमिप प्रेमगुरवो
रितकीडाः कोऽपि प्रतिदिनमपूर्वोऽस्य विनयः ।
सविश्रम्भः कश्चित्कथयित च किश्चित्परिजनो
न चाहं प्रत्येमि प्रियसिख किमप्यस्य विकृतिम् ॥'

यथा वा-

'उचितः प्रणयो वरं विहन्तुं बहुवः खण्डनहेतवो हि दृष्टाः । उपचार्विधिर्मनिह्वनीनां ननु पूर्वीभ्यधिकोऽपि भावरान्यः ॥'

द्चिण नायक वह है जो नवीन नायिका से प्रेम हो जाने पर भी पूर्वा नायिका के प्रति अपने न्यवहार में कोई कमी नहीं आने देता, तथा उसे इस बात का अनुभव नहीं होने देता, कि वह उससे कुछ उदासीन हो गया है। संचेप में वह पूर्वा नायिका के प्रति सहदय रहता है, ज्येष्ठा नायिका के प्रति भी हृद्य से व्यवहार करता है।

दक्षिण नायक के उदाहरण के रूप में वृत्तिकार धनिक अपने ही बनाये हुए पद्य को रखते हैं। सिखयाँ किसी नायक की अन्याशक्ति के बारे में बार बार आ आकर उयेष्ठा नायिका को चेतावनी दे जाती हैं। इधर नायक का व्यवहार ज्येष्ठा के प्रति इतना सहदयता-पूर्ण है कि उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो पाता कि उसका प्रेमी अब किसी दूसरी नायिका के प्रति आसक्त हो गया है। इसी बात को नायिका स्वयं अपनी एक सखीसे कह रही है।

वह मुझे देखते ही खुश हो जाता है, तथा नाना प्रकार से (क्या क्या) रितिकीडाएँ किया करता है, जो प्रेम से भरी रहती हैं। उसकी विनन्नता प्रतिदिन अपूर्व रूप लेकर आती है। हर रोज वह एक नये प्रेम, नई खुशी, नई तहजीब के साथ मुझसे मिलता है। लेकिन दूसरी ओर मेरे विश्वासपात्र कोई सेवक (सिखयाँ भी) कुछ दूसरी ही बात कहते हैं। विश्वासपात्र सेवकों से मुझे यह पता चला है कि अब वे कहीं दूसरी जगह आसक्त हो गये हैं। चूँकि सेवक विश्वासपात्र हैं, इसलिये मैं ऐसा भी नहीं मान सकती कि वे झूठ बोलते हैं। और इथर हे सिख, मैं स्वयं उसके विकार तथा परिवर्त्तन का विश्वास नहीं कर पाती हूं। अथवा,

प्रेम को मजे से खत्म किया जा सकता है। एक से प्रेम होने पर किसी दूसरी प्रेयसी के प्रेम को खत्म करना उचित है। इस तरह प्रेम की समाप्ति के, प्रेम के खण्डन के, कई कारण हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन कुछ कुशल लोग ऐसा न कर पहले की प्रेयसी के प्रति पहले से भी ज्यादा प्रेम दिखाते हैं। मानिनी प्रेयसियों के लिए नायक की यह उपचारिविध, नायक का यह व्यवहार, चाहे पहले से ज्यादा हो, किर भी भाव तथा प्रेम से शून्य होता है।

श्रय शहः—

—गूढिचिप्रियकुच्छुठः।

दक्षिणस्यापि नायिकान्तरापहतचित्ततया विप्रियकारित्वाविशेषेऽपि सहृद्यत्वेन शाठाद्विशेषः, यथा—

'शठाऽन्यस्याःकाश्चीमणिरणितमाकर्ण्यसहसा यदाश्चिष्यप्तेव प्रशिथिलभुजप्रन्थिरभवः । तदेतत्काचचे घृतमधुमयत्बद्धहुवचो-विषेणापूर्णन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥' शांठ नायक वह है, जो ज्येष्टा नायिका का बुरा तो करता है किन्तु छिप-छिप कर करता है। नवीन नायिका से प्रेम हो जाने पर शठकोटि का नायक पहली नायिका से डर डर कर छिपी शंगारचेष्टाएँ किया करता है।

प्रथम नायिका की अप्रिय बात तो शठ और दक्षिण दोनों तरह के नायक समान रूप से करते हैं। प्रथम नायिका इस बात को पसन्द नहीं करेगी कि उसका नायक किसी दूसरी नायिका से प्रेम करे, चाहे उसका न्यवहार सहृदयतापूर्ण ही क्यों न हो। इस तरह दोनों में विश्रियकारित्व समान रूप से पाया जाता है, किर भी दक्षिण में सहृदयत्व पाया जाता है, वह हृदय से ज्येष्ठा नायिका का दिल दुखाना नहीं चाहता, जब कि शठ चाहे बाहर से मीठी मीठी बातें भले ही कर लेता हो, दिल से साफ नहीं होता। इस प्रकार दक्षिण व शठ नायक में परस्पर भेद पाया जाता है।

शठ नायक का उदाहरण यह दिया जा सकता है। नायक वड़ा चालाक है। ज्येष्ठा का आर्लिंगन करते समय ही वह किनष्ठा की करधनी को आवाज सुनकर उधर उन्मुख होने के कारण आर्लिंगन को शिथिल कर देता है। पर कहीं ज्येष्ठा इस बात को नता छ जाय, इसल्बिये वह मीठो-मीठी बार्तो में उसे उल्झा देता है। ज्येष्ठा की एक सखी इस बात को ताड़ जाती है, और किसी दूसरे मौके पर वह नायक की चालाकी का पर्दाफाश करती नायक से कह रही है।

अरे दुष्ट, तू मेरी सखी के सामने अनुकूल नायक बनने का ढोंग रचा करता है, लेकिन असल में तू शठ है। उस दिन एकदम दूसरी नायिका की करधनी की मिणयों की आवाज सुनकर मेरी सखी का आलिंगन करते करते ही तूने अपने बाहुपाश को ढीला कर लिया। मैं इन बातों को क्या कहूँ। तू बड़ा धूर्त है, तेरे स्नेह और मिठास मरे वचन जैसे घी और शहद का मिश्रण है। जिस तरह घी और शहद को मिलाकर चाटने पर व्यक्ति धूणित होने लगता है, क्योंकि उचित मात्रा में न लेने पर उनका मिश्रण विष हो जाता है और चाटने वाले व्यक्ति को निश्चेतन बना देता है, वैसे ही तेरे (झूठे) स्नेह तथा प्रेम के मिश्रण का आस्वाद कर मेरी सखी मदमस्त हो जाती है, और उस मस्तो में इतनी बदहोश हो जाती है कि तेरी इन चालाकियों के बारे में भी कुछ नहीं जान पाती।

अथ धृष्ठः--

व्यक्ताङ्गवैकृतो धृष्टो—

यथाऽमरुशतके-

'लाक्षालच्म ललाटपदृमितः केयूरमुद्रा गले वक्त्रे कज्जलकालिमा नयनयोस्ताम्बूलरागोऽपरः। दृष्ट्वा कोपविधायि मण्डनिमदं प्रातिश्वरं प्रेयसो लोलातामरसोदरे मगदशः श्वासाः समाप्तिं गताः॥'

कभी नायक छिप-छिप कर किनष्टा नायिका के साथ श्रङ्कारचेष्टाएँ करता है, और उसकी हन चेष्टाओं का निशान उसके शरीर पर लगा रहता है। ज्येष्ठा नायिका के सामने जब उसके ये अङ्गविकार प्रकट हो जाते हैं और उसे नायक की छिप कर की गई सारी चेष्टाओं का भान हो जाता है, तो नायक धृष्ट कहलाता है। (धृष्ट नायक इतना डीठ है कि वह इस तरह अङ्गविकारयुक्त होकर भी ज्येष्ठा के सामने जाने से नहीं हिचकिचाता।)

धृष्ट नायक का उदाइरण अमक्कशतक से दिया गया है। किनष्ठा के साथ रितकीडा कर कीडा के चिह्नों से शोमित हो, नायक ज्येष्ठा के समीप आया है। उसे देखकर रात में की गई नायक की सारी इरकर्ते ज्येष्ठा को मालूम हो गई है। ज्येष्ठा के मन में इसे देखकर क्या भाव उठते हैं, उनकी अभिन्यजना इस पद्य में ज्येष्ठा के अनुभावों तथा सात्त्विक भावों के द्वारा की गई है।

रात को रितिकीडा करते समय किन हा नायिका के रूठने पर नायक ने उसके चरणों पर सिर रखकर उसे मनाया था, इसिंज उसके जलाटतट पर नायिका के चरणों के अलक्त का निज्ञान हो गया था। रितिकीडा के समय नायिका के बाजू पर गला रखकर वह सोया था इसिंज उसके गले में अङ्गद (बाजूबन्द) का चिह्न हो गया था। उसने नायिका के नेत्रों का चुम्बन किया था, इसिंज मुख में कज्जल की कालिमा लगी हुई थी और उसके नेत्रों का चुम्बन नायिका ने किया था, इसिंज उसके नेत्रों पर ताम्बूल की ललाई लगी थी। सुवह जब नायक किन हो पास से ज्येष्ठा नायिका के पास लौटा तो वह ऐसी साज-सज्जा से विभूषित था जो ज्येष्ठा को कुद कर देने वाली थी। प्रिय के इस मण्डन को देखकर हिरन के समान चुन्न नेत्र वाली नायिका के थास लीला कमल तक जाकर रक गये, अथवा नायिका के थास लीलाकमल के समान मुख के अन्दर ही अन्दर समाप्त हो गये, वह पूरी तरह सौंस भी न ले सकी।

भेदान्तरमाह—ा का कि का विकास मान है ।

—ऽतुकूलस्त्वेकनायिकः ॥ ७ ॥<sup>३</sup>

यथा-

'ग्रहैतं सुखदुःखवीरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्-विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा थिसमाहार्यो रसः । कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्स्रोहसारे स्थितं भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमेप्येकं हि तत्प्राप्यते ॥'

किमवस्थः पुनरेषां वत्सराजादिर्नाटिकानायकः स्यात् ? इत्युच्यते – पूर्वमनुपजातना-यिकान्तरानुरागोऽनुकूलः, परतस्तु दक्षिणः । ननु च गूढविप्रियकारित्वाद्वधक्ततरिविप्र-यत्वाच शाट्यधाष्टर्चेऽपि कस्माच भवतः, न तथाविधविप्रियत्वेऽपि वत्सराजादेराप्रबन्ध-समाप्तेज्येष्ठां नाथिकां प्रति सहदयत्वाद्दक्षिणतैव, न चोभयोज्येष्ठाकनिष्ठयोर्नायकस्य स्नेहेन न भवितव्यमिति वाच्यम्, अविरोधात् । महाकविप्रबन्धेषु च

> 'स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारोऽङ्गराजस्वसु-र्युते रात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसादाद्य च । इत्यन्तःपुरसुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते देवेनाप्रतिपत्तिमृढमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ॥'

इत्यादावपक्षपातेन सर्वनायिकासु प्रतिपत्त्युपनिबन्धनात् । तथा च भरतः—

'मधुरत्यागी रागं न याति मदनस्य नापि वशमेति । श्रवमानितश्च नार्या विरज्येत स तु भवेज्ज्येष्ठः' ॥

इत्यत्र 'न रागं याति न मदनस्य वशमेति' इत्यनेनासाधारण एकस्यां स्नेहो निषिद्धो दक्षिणस्येति, त्रातो वत्सराजादैराप्रबन्धसमाप्ति स्थितं दाक्षिण्यमिति । षोडशानामि प्रत्येकं ज्येष्ठमध्यमाधमत्वेनाष्टाचत्वारिंजायकमेदा भवन्ति ।

जो नायक एक ही नायिका के प्रति आसक्त रहता है, ( स्वप्न में भी दूसरी नायिका के प्रेम की बात नहीं सोचता ), वह अनुकूछ नायक है।

जैसे उत्तररामचिरत के रामचन्द्र अनुकूल कोटि के नायक हैं। इसका उदाइरण उत्तररामचिरत का यह पथ दिया जा सकता है:—सीता का प्रेम सुख तथा दुःख दोनों हो अवस्थाओं में एक सा है, उसमें कोई भी कर्क नहीं आया; वह हर दशा में एक सा रहा है। सीता का वह प्रेम हृदय को शान्ति देने वाला है, तथा प्रौढ़ावस्था (वृद्धावस्था) के आने पर भी उसकी सरसता में कमी नहीं पड़ी है। अच्छे व्यक्ति का ऐसा अच्छा कल्याणकारी प्रेम, जो समय के व्यतीत होने पर, परिपक्त स्नेह में स्थित है, क्योंकि समय ने बीच के पर्दे को हृदा दिया है, किसी तरह ही प्राप्त किया जा सकता है?

श्कारी नायकों के भेदोपभेद की गणना हो जाने पर यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि नाटिका (उपरूपक) के नायक वरसराज उदयन आदि को किस कोटि का मानना होगा ? (वत्सराज में कभी दक्षिणत्व, कभी शहरव और कभी शृष्टत्व पाया जाता है, इसलिए एक ही नायक में भिन्न अवस्थाओं के पाये जाने से कोटिनिर्धारण के विषय में शक्का उपस्थित होना सम्भव है।), इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए वृत्तिकार धनिक कहता है।

रजावलीनाटिका आदि के नायक वरसराज आदि का जब तक किसी दूसरी नायिका से प्रेम नहीं हो पाता तब तक उसे अनुकूल ही मानना होगा—(जैसे कामदेवपूजा तक वरसराज अनुकूल कोटि का नायक है); उसके बाद दूसरी नायिका से प्रेम ही जाने पर वह दक्षिण बन जाता है। इस पर पूर्वपक्षी यह शक्का कर सकता है, कि वरसराज खिप-खिप कर वासवदत्ता का विप्रिय करता है, तथा इसका पता वासवदत्ता को चल जाता है, वरसराज की चालाकी प्रकट हो ही जाती है, इसलिए वह शठ तथा धृष्ट क्यों नहीं है? इसीका उत्तर देते हुए वृत्तिकार कहता है कि वरसराज को शठ या धृष्ट नहीं माना जा सकता। यद्यपि वरसराज रक्षावली (सागरिका) से प्रेम करके वासवदत्ता का अपराध करता है, फिर भी सम्पूर्ण नाटिका में वरसराज का न्यवहार अपनी ज्येष्ठा नायिका वासवदत्ता के प्रति सहदयतापूर्ण हो रहा है, इसलिए वह दक्षिण कोटि का ही नायक है। यदि इस विषय में पूर्वपक्षी को यह आपित्त हो कि ज्येष्ठा और किनष्ठा दोनों के प्रति नायक का स्नेह होना ठीक नहीं, (क्योंकि नायक का वास्तिवक्त खेह एक से हो हो सकता है); तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दोनों से स्नेह करने में कोई विरोध नहीं दिखाई देता; साथ ही महाकवियों ने अपने काव्यों में सभी नायिकाओं के साथ दक्षिण नायक के एक से पक्षपातश्र्य प्रेम का चित्रण किया है। इसका उदाहरण यह पख दिया जा सकता है:—

किसी राजा के अन्तःपुर का कंचुकी राजा से आकर अन्तःपुर की रानियों की स्थिति वर्णन करता है, तथा राजा किस रानी के यहाँ रात वितायों, इस विषय में आदेश चाइता है। राजा नीचे की बात सुन कर दो तीन घड़ी तक किसी बात का निर्णय नहीं कर पाता, क्योंकि वह दक्षिण प्रकृति का है, तथा उसका बताव सभी रानियों के साथ सहदयतापूर्ण है।

कुन्तलेश्वर की पुत्री रजोदर्शन के बाद आज शुद्ध हुई है, अतः राजा का वहाँ जाना धर्मानुकूल है। अङ्गराज की बहिन की आज बारो है कि आप उसके यहाँ रात्रि बितायें। कमला ने आज की रात जुएँ में जीत ली है और अप्रसन्न महारानी (देवी) को भी आज खुश करना है। जब जनाने की सारी बार्ते जानकर मैंने अन्तः पुर की रानियों के विषय में राजा से यह अर्ज किया तो वे किंकर्तन्यविमृद्ध से होकर दो तीन घड़ी तक जुप से बेठे रहे।

नाट्याचार्यभरत ने भी ज्येष्ठ (दक्षिण) नायक की परिभाषा यो निबद्ध की है—'ज्येष्ठ नायक मधुर तथा त्यागी होता है, वह राग (विषय) में आसक्त नहीं होता, न कामदेव के वशीभूत ही होता है और अपमान (तिरस्कार) करने पर वह नारी (ज्येष्ठा नायिका) से विरक्त हो जाता है।'

इस परिमाषा में 'वह राग में आसक्त नहीं होता, न कामदेव के वश में ही होता है' इसके द्वारा एक नायिका में दक्षिण नायक का असाधारण स्नेह का होना निषद्ध किया गया है। इसिछिये वत्सराज उदयन पूरे कान्य (रत्नावली) में दक्षिण कोटि का नायक है। नायक पहळे सोलह तरह के बताये गये। ये फिर ज्येष्ठ (उत्तम), मध्यम तथा अधम कोटि के भी हो सकते हैं अतः इनके ४८ भेद हो जाते हैं।

सहायानाह— का जिल्ला है। स्वान विकास

पताकानायकस्त्वन्यः पीठमदी विचत्त्रणः। तस्यैचानुचरो भक्तः किञ्चिद्रनश्च तद्गुणैः॥ ५॥

प्रागुक्तप्रासिक्रकेतिवृत्तविशेषः पताका तन्नायकः पीठमर्दः प्रधानेतिवृत्तनायकस्य सहायः, यथा मालतीमाथवे मकरन्दः, रामायणे सुप्रीवः ।

काव्य में नायक के कई साथी व सहायक उपनिवद्ध किये जाते हैं। इनमें प्रधान पताकानायक होता है। इसे पीठमर्द भी कहते हैं। पताकानायक चतुर तथा बुद्धिमान् होता है तथा प्रधान नायक का अनुचर तथा भक्त होता है। वह प्रधाननायक की

अपेचा कुछ ही गुणों में कम होता है।

कथावस्तु के भेद का वर्णन करते समय आधिकारिक तथा प्रासिक्षक दो तरह की वस्तु वताई गई है। इसमें आधिकारिक का नायक प्रधान नायक होता है। प्रासिक्षक के दो भेद हैं — पताका व प्रकरी। इसी पताका नामक प्रासिक्षक कथावस्तु का नायक पीठमदें कह्छाता है तथा वह प्रधान नायक का सहायक होता है। जैसे मालतीमाधव का मकरन्द तथा रामायण का सुगीव, जो क्रमशः माधव व राम के सहायक हैं, तथा उनसे गुणों की दृष्टि से कुछ ही कम हैं।

सहायान्तरमाह—

एकविद्यो विदश्चान्यो, हास्यकृच विदूषकः।

गीतादिविद्यानां नायकोपयोगिनीनामेकस्या विद्याया वेदिता विटः, हास्यकारी विदूषकः, श्रस्य विकृताकारवेषादित्वं हास्यकारित्वेनेव लभ्यते । यथा शेखरको नागानन्दे विटः, विदूषकः प्रसिद्ध एव ।

नायक के दूसरे भी सहायक होते हैं, इनमें विट वह है, जो किसी एक विद्या में

निपुण होता है, और विदूषक नाटक का मजाकिया पात्र होता है।

नायक के लिए उपयोगी गीत, नृत्य आदि विद्याओं में से किसी एक विद्या का जानने वाला विट तथा हास्यकारी पात्र विद्युषक होता है। विद्युषक के अजीव तरह के आकार व वेश्वभूषा हास्य के पैदा करने वाले हैं। नागानन्द नाटक का शेखरक विट है, विद्युक तो प्रसिद्ध है हो।

सुण्ठमलीचिजुदं णं लोणं अम्हाणँ सन्वरोआणं । नासभभनसभपअदं गच्छद्द नअणं क्खु वेज्जराअस्स ॥

१. मृच्छ्कटिक में शकार का साथी विट है ( जो वस्तुतः शकार के खिलाफ वसन्तसेना की सहायता करता है ), तथा चारुदत्त का साथी मैत्रेय विदूषक है। अथवा जैसे मेरे मन्दारवती ब्रह्मदत्त में विदूषक : - 'कहं हं ण वेज्जराओ । कहिदं क्खु मए -

-scope) silv bardir missa tresit

श्रथ प्रतिनायकः-

लुज्धो धीरोद्धतः स्तब्धः पापकृद्ध्यसनी रिपुः ॥ ६॥

तस्य नायकस्येत्यंभूतः प्रतिपक्षनायको भवति, यथा रामयुधिष्ठिरयो रावणदुर्योधनौ । नायक की फलप्राप्ति में विध करने वाला, नायक का शत्र प्रतिनायक होता है। यह प्रतिनायक छोभी, धीरोद्धत, घमण्डी, पापी तथा व्यसनी होता है।

उस नायक का शत्र प्रतिनायक इन विशेषताओं से युक्त होता है। जैसे राम तथा युषिष्ठिर के शत्र कमशः रावण तथा दुर्योधन हैं।

श्रथ सात्त्विका नायकगुणाः—

शोभा विलासो माधुर्यं गाम्भीर्यं 'स्थैर्यतेजसी। ललितौदार्यमित्यष्टी सास्त्रिकाः पौरुषा गुणाः॥ १०॥

नायक में पुरुपत्वयुक्त आठ सारिवक गुणों का होना आवश्यक है। ये आठ सारिवक गुण हैं:-शोभा, विलास, माधुर्य, गाम्भीर्य, स्थैर्य, तेज, ललित तथा औदार्य। तत्र (शोभा यथा)—

नीचे घृणाधिके स्पर्धा शोभायां शौर्यदत्तते ।

नीचे घूणा यथा वीरचरिते-

'उत्तालताडकोत्पातदर्शनेऽप्यप्रकम्पितः । नियुक्तस्तत्प्रमाथाय श्रेणेन विचिकित्सति ॥

गुणाधिकैः स्पर्धा यथा-

'एतां पश्य पुरः स्थलोमिह किल कीडाकिरातो हरः

कोदण्डेन किरीटिना सरभसं चूंडान्तरे ताडितः ।

हत्याकर्ण्य कथाद्भतं हिमनिधावद्रौ सुमद्रापते-

र्मन्दं मन्दमकारि येन निजयोदोंद्ण्डयोर्मण्डलम् ॥

शौर्यशोभा यथा ममैव-

'म्रन्त्रेः स्वेरिप सन्यताप्रचरणो मूर्च्छाविरामक्षरो स्वाधीनव्रणिताङ्गरास्त्रनिचितो रोमोद्गमं वर्मयन् । भग्नानुद्वलयिजान्परभटान्सन्तर्जयिष्ठरं धन्यो धाम जयश्रियः पृथुरणस्तम्मे पताकायते ॥

दक्षशोभा यथा वीरचरिते—

ent contra to the district series 'स्फूर्जद्वज्रसहस्रनिर्मितमिव प्रादुर्भवत्यप्रतो रामस्य त्रिपुरान्तकृष्टिविषदां तेजोभिरिद्धं धनुः।

१. [ जैसे प्रतिनायक शुम्भ दैत्य ( मेरे 'शुम्भवधम्' महाकाव्य में ) इसी प्रकार की विशेषताओं से युक्त है:-

प्राक्प्रत्यगुत्तरदिशा मथदक्षिणस्या ्र १ मत् नं जिगाय समरे स महेन्द्रश्रष्टः । कि इस इस्तिक चक्रे कुचीवकुष्टतः करजेश्र वाते

रापाटितान् पद्धवरः सुरते व तासाम् ॥ ] (२) 'धेर्य' इति पाअन्तरम् । (३) 'सत्त्वजाः' इति पाछान्तरम् । शुण्डारः कलभेन यद्वदचले वत्सेन दोर्दण्डक-

स्तिसिन्नाहित एव गर्जितगुणं कृष्टं च भन्नं च तत् ॥

ा शोभा नामक सान्तिक गुण वहाँ होता है, जहाँ नायक में शौर्य तथा दचता पाई जावे तथा नीच व्यक्ति के प्रति चृणा पूर्व स्वयं से अधिक व्यक्ति के प्रति स्पर्धा पाई जाती हो।

जैसे महावीर चरित के नायक रामचन्द्र में नीच के प्रति घुणा पाई जाती है।

ताड़ के पेड़ के समान ऊँची ताड़का के उत्पात को देख कर भी रामचन्द्र कम्पित व भयभीत न हुए। फिर भी उसे मारने के लिए नियुक्त होने पर ताड़का के स्त्री होने के कारण वे कुछ विचार करने लगे हैं।

दूसरे के अधिक गुर्णों को देखकर उसके प्रति स्पर्धा होना भी नायक का शोभा नामक सात्त्रिक गुण है। उदाहरण के रूप में यहाँ महादेव के, अर्जुन के गुर्णों से प्रभावित होकर उससे स्पर्धा करने से सम्बद्ध निम्न पद्य दिया जा सकता है।

'इस सामने की स्थली को जरा गौर से देखी। यही वह जगह है, जहाँ अर्जुन (किरीटी) ने धनुष के द्वारा लीला से भील बने हुए महादेव के सिर की तेजी से चीट पहुँचाई थी।' हिमालय में इस प्रकार की —सुभद्रा के पित अर्जुन की अद्भुत कथा सुनकर जिन महादेव ने अपनी दोनों मुजाओं को धीरे-धीरे मण्डलाकार करके सहलाया—( उनकी जय हो)।

जहाँ नायक में अतिशय वीरता पाई जाय वहाँ शौर्यशोभा होगी, जैसे वृत्तिकार धनिक का स्वयं का यह पद्य। नायक रणस्थल में बुरी तरह धायल होकर गिर पड़ा है तथा मूर्विद्यत हो गया है। किन्तु मूर्व्ह्यों के समाप्त होते ही वह फिर से रणस्थल में आ जाता है, इसी विषय का पदा है।

यद्यपि उस वीर के पैरों के अग्रमाग अपनी ही अँतिह्रियों से बँध गये हैं, फिर भी मूर्च्छा के समाप्त होते ही वह उठ खड़ा होता है। उसका शरीर घावों से तथा उनमें लगे शक्तों से परिपूर्ण है। वीरता का सम्नार होने के कारण उसके रोग्टें खड़े हो गये हैं, जैसे उसने रोमों का कवच धारण कर लिया है। हारे हुए अपने सैनिकों को वह फिर से जोश दिला रहा है, तथा शम्रु-सैनिकों को निष्टुरतापूर्वक फटकार रहा है। वह जयलक्ष्मी का निवासस्थान (अथवा जयलक्ष्मी का तेजःस्वरूप) उत्कृष्ट वीर धन्य है, जो उस महान् युद्धस्थल के स्तम्भ पर पताका के समान फहरा रहा है।

नायक में चतुरता का पाया जाना भी एक सात्त्विक गुण है तथा स्सका समावेश भी शीभा में ही होता है। दक्षशोमा जैसे बीरचरित के राम में—

समस्त देवताओं के तेज से सिमिछ, त्रिपुर नामक दैत्य की अन्त करने वाला, शिव का पिनाक थनुष—जो मानों इजारों कड़कड़ाते कठोर वजी से बना हुआ है—राम के सामने प्रकटित होता है (राम के सामने पड़ा हैं)। वत्स राम ने उस अचल धनुष पर इसी तरह अपना हाथ रखा, जैसे हाथी का बचा खँड़ रखता है, और सशब्द प्रत्यक्षा वाले उस धनुष को खैंचा तथा तोड़ डाला।

श्रय विलासः—

### गतिः सधैर्या दृष्टिश्च विलासे सस्मितं वचः ॥ ११ ॥

१. दशरूपककार धनजय व उनके भाई वृश्तिकार धनिक दोनों धाराधीश मुज के सभा-पण्डित थे। सम्भवतः धनिक ने इस पृष्ठ में मुज की ही वीरता का वर्णन किया हो।

वाया - इसे में १० विस् । में भेनती भी में हुए कर कहा कि के विस्तार कर है।

ा कार्या के <mark>-रिष्टिस्तृणीकृतजगत्र्यसत्त्वसारा</mark> हो । हाह विकास है है हाह सहाह भीरोद्धता नमयतीव गतिर्घरित्रीम् । । 💆 । 👂 हाइन हाइन कौमारकेऽपि गिरिवद्गुरुतां दथानो । है किस हा स्कृति अकित हा THE DESTRUCTION

वीरो रसः किमयमेत्युत दर्प एव ॥'

नायक का दूसरा सास्त्रिक गुण विलास है। विलास नामक सारिवक गुण वह है, जब नायक में धेर्ययुक्त दृष्टि तथा धर्ययुक्त गति पाई जाय, एवं उसकी बाणी स्मिति से युक्त हो।

उतररामचरित में चन्द्रकेतु लव को देखकर उसकी गति तथा दृष्टि के विषय में वर्णन

करता कहता है:-

जब यह देखता है तो ऐसा जान पड़ता है जैसे इसकी नजर ने तीनों लोकों की बीरता को तुच्छ समझ रक्खा है। इसकी धीर और उद्धत चाल जैसे पृथ्वी को भी झुका देती है। वैसे तो यह कुमारावस्था में ही है, फिर भी पहाड़ के समान गुरुत्व धारण किये हुए है। इसे देख कर ऐसा सन्देह होता है कि यह स्वयं वीर रस ही आ रहा है, या स्वयं मूर्तिमान दर्प ही। अथ माध्यम्

श्रक्णो विकारो माधुर्यं संज्ञोमे सुमहत्यपि।

महत्यपि विकारहेतौ मधुरो विकारो माधुर्यम् । यथा-'कपोले जानक्याः करिकलभदन्तयुतिमुषि

स्मरस्मेरं गण्डोद्दुमरपुलकं वक्त्रकमलम्।

मुहुः पश्यञ्च्छृष्यन्रजनिचर्सेनाकलकलं 📆 👚

जटाज्यप्रिंथ द्रढयति रघूणां परिवृद्धः ॥'

नायक का तीसरा साचिक गुण माधुर्य है। जब बहुत बड़े सीम के होने पर भी मामूली सा विकार नायक में पाया जाय, तो वह माधुर्य कहलाता है।

जैसे नीचे के पद्य में खरदूषण के युद्धार्थ उपस्थित होने पर भी रामचन्द्र में बहुत ज्यादा विकार नहीं पाया जाता। उनमें बहुत थोड़ा विकार हुआ है, यह इस पथ के द्वारा ध्वनित होता है।

रघुकुल के नायक रामचन्द्र हाथी के बच्चे के कोमल दांत की कान्ति बाले, जानकी के कपोल में. मुसकराते हुए तथा रीमांचित गण्डस्थल वाले अपने मुखकमल की बार बार देखते हुए तथा राक्षसों की सेना के कोलाइल की सुनते हुए; अपनी जटाओं के जूडे की दृढ कर रहे हैं। SHOW THE THE THEFT SHOWS

श्रथ गाम्भीयम्-

गम्भीय यत्प्रभावेन विकारो नोपलक्यते ॥ १२ ॥ मृदुविकारोपलम्भाद्विकारानुपलिबारन्येति माधुर्यादन्यद्वाम्भीर्यम् ।

स्वातारिक कामकृत से पुरू बङ्गायनक विद्यार्थ है। समाम से पाया मामुद्राराष्ट्र 'ब्राहूतस्याभिषेकाय विस्रष्टस्य वनाय व । कुल्ला क्रिकार्य क्रिकार

न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभ्रमः ॥'

शास्भीर्य नायक का वह सात्त्विक गुण है, जब विकार के महानू हेतु के होने पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जब कुछ भी विकार दिखाई नहीं पड़ता। माधुर्य तथा गाम्भीर्य दोनों गुण एक दूसरे से भिन्न है। माधुर्य गुण में विकार अवस्य पाया जाता है, यह दूसरी बात है कि वह बड़ा कोमल होता है। गाम्भीर्य गुण में विकार का सर्वथा अभाव होता है। गाम्भीर्य गुण के उदाहरण के रूप में रामचन्द्र के विषय में कहा गया यह इलोक दिया जा सकता है।

जब उन्हें अभिषेत के लिए बुलाया गया तब और जब उन्हें वन के लिए विदा किया गया तब, दोनों वक्त मैंने उनके (राम के) चेहरे पर कोई भी (थोड़ा सा भी) विकार नहीं देखा।

श्रय स्थैर्यम्—

# व्यवसायाद्वलनं स्थैर्यं विव्रकुलाद्पि।

यथा वीरचरिते—

'प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिकमात्।

CHARLES ON THE PARTY OF THE PARTY OF THE

न त्वेचं दूषयिष्यामि शस्त्रप्रहमहावतम् ॥'

स्थैर्य वह सात्त्विक गुण है, जब नायक अनेकों विध्नों के होने पर भी उनसे चञ्चल नहीं होता हो, वह अपने व्यवसाय (मार्ग ) से कभी भी विचलित नहीं होता हो।

जैसे महावीर चिरत का यह पद्य स्थैय का व्याजक है। मैने आप जैसे पूज्य लागों की अवहेलना की है, अतः मैं प्रायश्चित करूंगा। में शास्त्रग्रहण के बड़े बत की इस तरह दूषित नहीं करूंगा।

श्रथ तेजः-

श्रिधित्तेपाद्यसहनं तेजः प्राणात्ययेष्वपि ॥ १३ ॥

यथा-

'ब्रूत नृतनकूष्माण्डफलानां के भवन्त्यमी । श्रङ्गलीदर्शनायेन न जीवन्ति मनस्विनः ॥'

तेज नामक सारिवक गुण वह है, जब नायक तिरस्कार शादि को मरते दम तक नहीं सहे।

जैसे, बताओं तो सही कितने लोग ऐसे हैं, जो नये कुम्हड़े के फलों की तरह हैं। मनस्वी व्यक्ति दूसरे लोगों के अंगुलीदर्शन आदि इशारों पर नहीं जीते हैं।

अथ लिलतम्

श्रङ्गाराकारचेष्टात्वं सहजं ललितं मृदु ।

स्वाभविकः शृङ्गारो मृदुः, तथाविधा शृङ्गारचेष्टा च ललितम्।

यथा ममेव-

'लावण्यमन्मथविलासविजृम्भितेन स्वाभाविकेन सुकुमारमनोहरेण । किंवा ममेव सिंख योऽपि ममोपदेष्टा तस्यैव किं न विषमं विद्यीत तापम् ॥

स्वाभाविक कोमलता से युक्त श्रङ्कारपरक चेष्टाओं का नायक में पाया जाना, लिल नायक सार्त्विक गुण कहलाता है।

स्वाभाविक श्रुहार कोमल होता है, स्वाभाविक श्रुहारी चेष्टा ही लिलत नामक सात्त्विक गुण है। जैसे वृत्तिकार का स्वयं का निम्नोक्त पथ नायक के लिलत नामक गुण का अभि-व्यक्षक है। हे सखि, सुन्दरता तथा कामविलास से युक्त, स्वाभाविक सुकुमारता तथा मनोहरता वाले उस नायक के द्वारा मेरे ही क्या मुझे उपदेश देने वाले के भी हृदय में विषम ताप नहीं किया जा सकता है क्या ? अर्थात उसका लावण्य, सुकुमारता तथा मनोहरता ऐसी है, कि वह मेरे ही कामजन्य ताप उत्पन्न नहीं करता, बल्कि किसी भी देखने वाली रमणी के इसी प्रकार का ताप कर सकता है।

श्रयौदार्यम्—

प्रियोक्त्या ऽऽजीविताहानमौदार्यं सदुपग्रहः ॥ १४ ॥
प्रियवचनेन सहाऽऽजीविताबघेदीनमौदार्यं सतामुपग्रहश्च । यथा नागानन्दे—
'शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति ।
विभिन्न पश्यामि तबैव तावितिक भक्षणास्व विरतो गरूतमन् ॥'

सदुपमहो यया—

'एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम् । इत येनात्र वः कार्यमनास्था वाह्यवस्तुषु ॥'

जहां नायक प्रिय 'वचनों के द्वारा प्राण तक देने को प्रस्तुत हो, तथा सज्जन व्यक्तियों को अपने आचरण से अनुकूछ बना छे, वहां उसमें औदार्य सास्विक गुण माना जाता है।

इसका उदाइरण नागानन्द नाटक से जीमूतवाहन के रूप में दिया जा सकता है। जीमूत-वाहन के औदार्थ की व्यक्षना इस पथ से हो रही है—

'हे गरुड, अभी भी मेरी नसों के किनारों से खून टपक ही रहा है, अभी भी मेरे शरीर में मांस बचा हुआ है, तुम भी अभी तृप्त नहीं हुए हो, ऐसा मेरा अन्दाजा है। फिर क्या कारण है कि तुम (मुझे) खाने से रुक गुये हो।'

सज्जनों के अपने अनुकूछ बनाने का (सदुपग्रह का) उदाहरण यो दिया जा सकता है।
ये इम, यह इमारी पत्नो और इमारे कुछ का प्राण यह छड़की, इम सभी बाद्य वस्तुओं
के प्रति विरक्त हैं (बाह्य वस्तुओं में कोई आस्था नहीं रखते), जिस किसी से तुम्हारा काम
हो. वह कही।

नायक के वर्णन के साथ ही साथ नायिका का वर्णन भी प्रसंगीपात है, अतः उसकाः विवेचन करते हैं:--

श्रथ नायिका—

# स्वान्या साधारणस्त्रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा।

तद्गुरोति । यथोक्तसम्भवे नायकसामान्यगुणयोगिनी नायिकेति, स्वस्त्री परस्त्री साधारणस्त्रीत्यनेन विभागेन त्रिधा ।

नायिका नायक के ही सामान्य गुणों से युक्त होती है। यह तीन तरह की होती है—स्वकीया, अन्या (परकीया), तथा साधारण स्त्री।

(स्वीया जैसे उत्तररामचरित की सीता; साधारण की जैसे मुच्छकटिक की वसन्तसेना, परकीया का वर्णन काव्यों व नाटकों में अंगोरस के आरुम्बन के रूप में नहीं किया जाता। वैसे संस्कृत के कई मुक्तक पर्यों में इसका चित्रण पाया जाता है। जैसे,

वानीरकुञ्जोङ्कीनश्चकुनिकौछाइछं शृण्वन्त्याः। गृहकर्मंव्यापृतायाः वध्वाः सीदन्ति अंगानि॥) तत्र स्वीयाया विभागगर्भ सामान्यलक्षणमाह—

# मुखा मध्या प्रगत्मेति स्वीया शीलार्जवादियुक् ॥ १४ ॥

सीलं - सुन्तम् , पतिवताऽकुटिला लजावती पुरुषोपचारनिपुणा स्वीया नायिका ।

तत्र शीलवती यथा-

'कुलबालिश्चाए पेच्छह जोव्वणलाश्रण्णविक्समविलासा। — मिनाइ हिन्ह प्वसन्ति व्य प्वसिए एन्ति व्य पिये वरं एते ॥'

( 'कुळवालिकायाः प्रेक्षच्यं यौवनलावण्यविश्रमविलासाः ।

प्रवसन्तीव प्रवसिते श्रागच्छन्तीव प्रिथे गृहमागते ॥') 

'हसित्रमवित्रारमुद्धं भिमन्नं विरहित्रविलासमुच्छात्रम् । — 📭 🏥 💆 भणित्रं सहावसरलं धण्णाण घरे कलताणम् ॥ ( 'हसितमविचारमुग्धं भ्रमितं विरहितविलाससुच्छायम् । भणितं स्वभावसरलं धन्यानां गृहे कलत्राणाम् ॥१-)

वर्गावारी की सापने आधारत से सार्वाहत सुना हो, पहाँ उनां हरियार्ग सार्वित्यक सुना मानद लजावती यथा-

. 'लजापज्जत्तपसाहणाइं परतित्तिणिप्पिवासाईं । अविणअदुम्मेहाइं धण्णाण घरे कलताइं ॥' ा १ कि ( कि वापर्याप्तप्रसाधनानि परतृप्तिनिष्पपासानि । कार्या । इत्र प्रविनयदुर्मेधांसि धन्यानां गृहे कलत्राणि ॥') । प्रविकास समित

सा चैवंविधा स्वीया मुग्धा-मध्या-प्रगल्भा-भेदात्रिविधा।

ि अब स्वीया के विभाग के साथ ही साथ उसका सामान्य छन्नण भी बताते हैं:-स्वीया नायिका शील, लज्जा आदि से युक्त है। वह सच्चरित्र, पतिवता, अक्टिल, ळज्जायुक्त तथा पति के प्रति व्यवहार में बड़ी निपुण होती है। यह स्वीया मुखा मध्या तथा प्रगत्भा इस प्रकार तीन तरह की होती है।

स्वीया नायिका के शील, आर्जन तथा लज्जा के उदाहरण क्रमशः दिये जाते हैं शीलनती जैसे. कुलवती बालिकाओं के यौवन, लावण्य तथा शृकार चेष्टाएँ प्रिय के प्रवास में चले जाने पर

चली जाती हैं, तथा उसके घर पर छोट आने पर वापस छोट आती हैं।

आर्जन आदि गुणों से युक्त जैसे,

धन्य व्यक्तियों के घर की खियां बिना विचार के ही मुग्ध हुँसी हुँसती है, उनकी चाल-ढाल नजाकत से भरी नहीं होती, फिर भी सुन्दर होती है, उनका बोलना-चालना स्वभाव से हो सरल होता है। कुछ । व भाव कहा के लिए इनामास के व कारत कारीता (-स्त्रीम् इन्ड (प्राया ), वन कार्या थी।

लज्जावती जैसे,

धन्य व्यक्तियों के घर की खिया लज्जा के पर्याप्त प्रसाधन से युक्त होती हैं, अर्थात् विशेष लज्जा वाली होती हैं, वे दूसरे पुरुषों से तृप्ति की इच्छा नहीं रखती, तथा अविनय का उनमें अभाव रहता है, अर्थात् बड़ी विनयशील होती हैं।

इस प्रकार शील, आर्जव तथा लब्जा से युक्त स्वीया के मुग्धामध्या तथा प्रगल्भा ये तीन भेद होते हैं।

तत्र-

मुग्धा नववयःकामा रती वामा मृदुः कुचि।

प्रथमावतीर्णतारुण्यमन्मथा रमरो वामशीला सुखोपायप्रसादना मुग्धनायिका ।
सुग्धानायिका अवस्था तथा कामवासना दोनों में नई रहती है, रित से वह वाम
रहती है अर्थात् रित से कतराती है तथा नायक से मानादि में क्रोध करने में भी
कोमछ होती है।

मुग्धानायिका वह है जिसमें यौवन तथा काम दोनों का पहला आविर्माव पाया जाता है, जो सुरतकीड़ा से डरती है तथा बड़े सरल ढक्न से खुश की जा सकती है।

तत्र वयोमुग्धा यथा-

'विस्तारी स्तनभार एव गमितो न स्वोचितामुन्नतिं रेखोद्भासिकृतं विज्ञयमिदं न स्पष्टिनिमोन्नतम् । मध्येऽस्या ऋजुरायतार्धकपिशा रोमावली निर्मिता रम्यं यौवनशैशवव्यतिकरोन्मिश्रं वयो वर्तते ॥'

वयोसुग्धा का उदाहरण यों दिया जा सकता है। नायिका वयः सन्धि की अवस्था में है। इसी वयः सन्धि का वर्णन करते हुए कि कहता है कि नायिका की यौवन तथा शैशव के परस्पर मिश्रण से उत्पन्न अवस्था बड़ी सुन्दर है। इसका स्तनभार बढ़ रहा है, किन्तु अभी अपनी उचित उन्नति की नहीं प्राप्त हुआ है। रेखाओं के द्वारा प्रकाशित निम्नोन्नत ये तीन रेखाएँ (त्रिविक ) अभी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही हैं। इसके मध्यमाग में लम्बी तथा आधी भूरी कोमल रोमवाली बन गई है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि नायिका इस समय वयः सन्धि में वर्तमान है।

यथा च ममैव-

'उच्छ्वसन्मण्डलप्रान्तरेखमाबद्धकुड्मलम् । श्रपर्याप्तमुरो बृद्धेःशं सत्यस्याः स्तनद्वयम् ॥'

वयोमुग्धा का दूसरा उदाइरण कृत्तिकार धनिक स्वयं अपना पच देता है—
'इस नायिका के स्तनों की प्रान्तरेख गोलाई के फूलने से स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, तथा
वे कली के समान मरे हुए एवं वँधे हुए हैं। स्तनों की यह अपर्याप्त अवस्था इस नायिका की
उरःस्थल कृद्धि की स्चना देती है।'

काममुग्धा यथा-

'दृष्टिः सालसतां विभिर्ति न शिशुकीडासु बद्धादरा श्रोत्रे प्रेषयति प्रवर्तितसखीसम्भोगवार्तास्विष । पुंसामङ्कमपेतशङ्कमधुना नारोहिति प्राग्यथा बाला नूतनयौचनव्यतिकरावष्टभ्यमाना शनैः ॥' (कामसम्था)

मुग्धा नाथिका कामवासना एवं कामसम्बन्धी विचारों के विषय में भी मुग्ध (अनिधन्न-सी, मोली) रहती है। जैसे निम्न पथ में नाथिका धीरे-धीरे यौवन में पदार्पण कर रही है। अब वह बचपन की चेष्टाओं को छोड़ रही है। नाथिका की इस वयः सन्धिजन्य अवस्था में होने वाले मनोविकारों का कवि ने बड़ा सुन्दर वर्णन किया है।

इसकी नजर पहले बड़ी चन्नल थी, लेकिन अब वह अलस।ई-सी नजर आती है (उसकी

दृष्टि ने अलसता धारण कर रक्खी है)। पहले वचपन में, वह छोटे बचों के खेळों से आनन्द प्राप्त करती थी, लेकिन अब छोटे बचों के खेळों में वह कोई दिलचरपी नहीं लेती। वयस्क िक्षयों की बात सुनने में पहले उसे कोई मजा नहीं आता था, लेकिन अब अपनी सिखयों को सम्भोग की बात करते सुन कर वह अपने कान उन बातों की ओर लगाती है। सम्भोग की बातों को सुनने में अब उसे कुछ-कुछ दिल बस्पी होने लग गई है। बची होने पर वह बिना किसी हिचक के पुरुषों की गोद में बैठ जाया करती थी, लेकिन अब पहले की तरह पुरुषों की गोद में नहीं बैठती। निःसन्देह यह बाला धीरे-धीरे नवीन यौवन के आविर्माव से युक्त हो रही है।

रतवामा यथा-

'व्याहृता प्रतिवचो न सन्दर्धे गन्तुमैच्छदवलम्बितांशुका। सेवते स्म शयनं पराङ्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः॥'

(रतवामा)

मुग्धा नायिका सुरतकीड़ा से बड़ी डरती हैं। यही कारण है कि वह सुरत के समय सदा वामवृत्ति का आचरण करती है। इसका उदाहरण वृत्तिकार धनिक ने कुमारसम्भव के अष्टम

सर्ग से. शहूरपार्वती सम्भोग वर्णन से दिया है।

जब शक्कर उससे कुछ कहते थे, तो पार्वती कोई भी जवाब नहीं देती थी। जब वे उसे विठान को या आलिक्कन करने को उसका वस्त्र पकड़ लेते थे, तो वह जाने की कोशिश करती थी। शंकर के साथ एक ही शब्या पर सोने पर भी वह दूसरी ओर मुंद करके सोती थी। इस प्रकार वामवृत्ति का आचरण करने पर भी पार्वती शंकर को अच्छी ही लगती थी तथा उनमें रित की वृद्धि ही करती थी।

मृदुः कोपे यथा-

'प्रथमजनिते बाला मन्यौ विकारमजानती कितवचरितेनासज्याङ्के विनम्रभुजैव सा । चिवुकमलिकं चोच्चम्योचरकृत्रिमविश्रमा नयनसिललस्यन्दिन्योष्ठे स्दन्त्यपि चुम्बिता ॥' कोपसृद्

मुन्धा नायिका पित के अपराथ करने पर भी उस पर गुस्सा करना नहीं जानती और अगर कहीं वह गुस्सा करनी भी है, तो उसका गुस्सा बड़ा इलका होता है, उसे आसानी से खुश किया जा सकता है। मुन्धा की इसी विशेषता को स्पष्ट करते हुए निम्न उदाहरण दिया जा सकता है—

नायक ने किसी दूसरी नायिका के पास जाकर अपराध किया है। अपराध करके वह प्रथम नायिका के पास आया है, जो मुग्धा नायिका है। इस वक्त इस नायिका को नायक पर गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन इस गुस्से के पहले पहले आने के कारण वह यह नहीं जानती, कि इस गुस्से को किन विकारों से प्रकट किया जाय। यह नायिका इतनी भोली है, कि कलह तथा मान के अर्ओ का प्रयोग करना उसने अभी सीखा ही नहीं है। इधर नायक को इतना तो पता चल गया है, कि नायिका ने उसको उन हरकतों को बुरा समझा है, उसके दिल में कुछ कुछ गुस्सा भी है। इस गुस्से को खतम करने के लिए वह धूर्त नायक, वड़ा नम्र होकर उसे गोद में वैठा लेता है, तथा उसकी ठुड़ी और बालों को ऊँचा कर लेता है और

उस स्वामाविक विलास वाली रोती हुई नायिका के आंग्रुओं से भीगे हुए अधर ओष्ठ को चूम लेता है।

एवमन्येऽपि लज्जासंवृतानुरागनिबन्धना सुग्धाव्यवहारा निवन्धनीयाः, यथा— का रिकार्षिक प्रमानिक क्षिप्रसम्भिष्ट बाला विषहते व्यापन कि विकास कि

न निःश्वासैः सुन्नूर्जनयति तरङ्गव्यतिकरम् । नवोडा परयन्ती लिखितमिन भर्तुः प्रतिमुखं प्ररोहद्रोमाञ्चा न पिबति न पात्रं चलयति॥'

इसके अलावा मुग्धा की दूसरी शृङ्गारी चेष्टाएँ, जो उसके लज्जा से ढँके हुए अनुराग की चोतक हैं, कवियों के द्वारा वर्णित की जानी चाहिए।

यहाँ लज्जा के कारण आवृत अनुराग की अभिज्यजाना मुग्धा नायिका के द्वारा किस तरह की जा रही है, इसका वर्णन एक किव ने किया है। नायिका नवोदा है, अभी अभी विवाह के बाद नायक के घर आई है। एक और वह राग के कारण पित को देखना चाहती है, दूसरी और लज्जा के कारण अपनी जत्सकता को खिपाती है। इसीका वर्णन यहाँ किया गया है। नायिका किसी पात्र से पानी पी रही है, (अथवा शोधपान कर रही है), समीपस्थित नायक के मुख की परखाई उस पात्र पर पड़ रही है तथा पेय पदार्थ में उसका प्रतिविम्ब दिखाई दे रहा है। नायिका जसे एकटक देखती है। उधर नायक भी नायिका के समीपस्थ होने के कारण अनुरागवश स्तब्ध हो रहा है, अतः उसका प्रतिविम्ब ऐसा प्रतीत होता है जैसे चित्रित को भाँति चक्ष्यलताहीन हो। नायिका में राग की भावना उद्दुद्ध होने के कारण उसके रोमाञ्च खड़े हो गये हैं, तथा नायक के प्रतिविम्ब को देखने में वह इतनो तल्लीन है कि वीच में फूल जैसी छोटी सी वस्तु के विध्व को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके साँस एक गये हैं, वह निःश्वासों के द्वारा उहरों की शोभा की स्तष्टि भी नहीं कर पाती है, क्योंकि नायिका में स्तम्म नामक सात्त्विक भाव की उत्पत्ति हो गई है। पेय पदार्थ के पीने या पानपात्र के हिलाने हुलाने है का नायक के मुख के प्रतिविक्त का ओझल हो जाना जरूरी है, इसल्ए वह नतो पीती ही है, न पात्र को ही हिलाती है ।

श्रथ मध्या— मध्योद्यद्यीवनानङ्गा मोहान्तसुरतत्त्वमा ॥ १६ ॥

सम्प्राप्ततारुण्यकामा मोहान्तरतयोग्या मध्या । तत्र यौवनवती यथा—

'श्रालापान्भ्रूबिलासो विरलयति लसद्धाहुविक्षिप्तियातं नीवीग्रन्थि प्रथिम्रा प्रतनयति मनाङ्मध्यनिम्रो नितम्बः । उत्पुष्पत्पार्श्वमूर्च्छत्कुचशिखरमुरो नूनमन्तः स्मरेण स्पृष्टा कोदण्डकोट्या हरिणशिशुहशो दश्यते यौवनश्रीः॥'

स्वीया नायिका का दूसरा भेद मध्या है। मध्या में यौवन कामवासना प्राप्त हो चुकी होती है, वह यौवन व कामवासना दोनों की दृष्टि से पूर्ण रहती है; तथा सुरतकोडा को वह मोह के अन्त तक सहन कर सकती हैं।

१. ठीक इसी से मिलता जुलता भाव तुलसी ने भी कवितावली में निबद्ध किया है—
'राम को रूप निहारति जानिक कञ्चनके नग की परछाही।
या ते सबै सुधि भूलि गई कर टेकि रही पल टारत नाहीं ॥'

### ( यौवंनवती मध्या )

कामदेव ने सचमुच ही अपने धनुष के किनारे से इस हिरन के बच्चे के समान आँख वाली नाषिका के यौवन की कान्ति को छू दिया है, ऐसा माल्झ पड़ता है। पहले यह बड़ी बातें बनाती थी, पर अब इसकी बातें कम हो गई है, जैसे इसके भौहों के विलास ने इसके आलाप-प्रलाप को कम कर दिया है। जब यह चलती है, तो इसकी चाल सुन्दर ढंग से हाथ के मटकाने से सुशोभित रहती है। इसकी कमर (मध्यमाग) बड़ी पतली है और इसके पुट्ठे (नितम्ब) बड़े भारी। ये नितम्ब अपने भारीपन के कारण नीवीकी यन्य को बड़ा पतला बना देते हैं। इसके मोटे भारी नितम्बों के आगे नीवी की यन्य बड़ी पतली नजर आती है। इसके वक्षःस्थल के दोनों किनारे (दिन व दिन) पुष्पित होते जा रहे, अर्थात् इसका उरः स्थल दोनों ओर से बढ़ता जा रहा है, तथा उसमें कुचों की अभिवृद्धि हो रही है। नायिका की इस दशा को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि कामदेव ने अपने धनुष से इसकी यौवन श्री को छू दिया है। इससे यह भी व्यंग्य प्रकटित होता है, कि नायिका को देखते ही कामोदीपन हो जाता है।

कामवती यथा-

'स्मरनवनदीपूरेणोढाः पुनर्गुरुसेतुमि-र्यदपि विश्वतास्तिष्ठन्त्यारादपूर्णमनोरथाः । तदपि लिखितप्रख्येरङ्गैः परस्परमुखा नयननलिनीनालाकृष्टं पिबन्ति रसं प्रियाः॥'

#### (कामवती मध्या)

यौवनवती मध्या नायिकाओं में कामसम्बन्धी विभिन्न प्रकार के मनोरथ उत्पन्न हो रहे हैं। ये अपूर्ण मनोरथ कामदेव की नवीन नदी के चढ़ाव आने के कारण उस चढ़ाव के द्वारा सूबते उतराते दृष्टिगोचर होते हैं। नायिका उज्जा आदि कई प्रकार के बढ़े बढ़े सेतुओं के द्वारा कामदेव की नदी के प्रवाह को रोक कर इन मनोरथों की बाँध के द्वारा नियमित कर देती हैं। इस प्रकार नियमित किये जाने पर भी ये मनोरथ नहीं मानते, और मध्या नायिका की चेष्टाओं में इसकी व्यञ्जना हो ही जाती है, कि वे कामवासना से युक्त हैं। ये नायिका संबैसे उज्जादि के द्वारा मनोरथों को नियमित कर देती हों, किर भी स्तब्ध (चित्रिज्यित-से) अपने अनों के द्वारा एक दूसरे की ओर उन्सुख होकर (नायक का दर्शन करती हुई) नायक-दर्शनरूप रस का पान इसी तरह करती है, मानो नेत्ररूपी कमल के नालों से उसके रस को खींचकर पी रही है।

( इंसिनी निल्नीनाल के रस का पान किया करती है, मध्या नायिकाएँ नजरों से प्रीतम के दर्शन रूपी रस का पान करती है, इस प्रकार यहाँ इंसिनी व नायिकाओं का उपमानीपमेय माव भी न्यंग्य है।)

मध्यासम्भोगो यथा-

'ताव चित्र रहसमए महिलाणं विन्ममा विरात्रम्ति । जाव ण कुवलयदलसच्छहाइं मउलेन्ति णद्यणाइं ॥' ( 'तावदेव रतिसमये महिलानां विश्रमा विराजन्ते । यावज कुवलयदलस्वच्छाभानि मुकुलयन्ति नयनानि ॥' ) एवं धीरायामधीरायां धीराधीरायामप्युदाहार्यम् ।

### (मोहान्तसुरतसमा मध्या)

रित के समय कियों की शृङ्कारचेष्टाएँ तभी तक सुशोभित होती हैं, जब तक कि कमलों के समान स्वच्छ कान्ति वाले उनके नेत्र मुकुलित नहीं हो पाते।

इसी तरह मध्या के कोप सम्बन्धी उदाइरण दिये जा सकते हैं। कोप के समय मध्या के धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा ये तीन रूप पाये जाते हैं। (ध्यान रिखये कोपेमृदुः' तथा 'सुखो-पायप्रसादना' होने के कारण मुन्धा नायिका में इस डक्न के कोई भेद नहीं पाये जाते।)

अयास्या मानवृत्तिः—

धीरा सोत्प्रासचकोक्त्या, मध्या साश्च कृतागसम्। खेदयेद्दितं कोषादधीरा परुषाचरम्॥ १७॥

नायक के अपराध करने पर (अन्य नायिका से प्रेम करने पर ) धीरा मध्या तानें सुनाकर उसका दिल दुखाती है, धीराधीरा मध्या रोती भी है, साथ ही तानें भी सुनाती है। तीसरी कोटि की अधीरा मध्या रोती है तथा नायक को कड़े बचन सुनाती है।

मध्याधीरा कृतापरार्धं प्रियं सोत्प्रासवकोक्त्या खेद्येत् , यथा माघे-

'न खलु वयममुख्य दानयोग्याः

षिबति च पाति च यासकी रहस्त्वाम्।

व्रज विटपममुं ददस्य तस्य

भवतु यतः सदृशोश्विराय योगः॥'

(मध्याधीरा)

मध्याधीरा कृतापराध प्रिय को तानें मारती है। जैसे शिशुपालवथ के सातवें सर्गंका निम्न पद्य। किसी नायक ने अन्य नायिका से प्रेम करके तथा उसके पास रात्रियापन करके अपराध किया है। वहाँ से लीटने पर ज्येष्ठा नायिका के पास आकर वह उसे खुश करने के लिए पछव (किसी वृक्ष का कोमल पत्ता) उसके प्रसाधनार्थ देना चाहता है। नायिका उसे ताना भारती हुई कहती है:—माफ कीजिये, हम इस पछवदान के उपयुक्त पात्र नहीं हैं। जो कोई उम्हारी प्रिया हो, जो एकान्त में तुम्हारा पान (चुम्बन) करती हो, तथा (प्रेम करके) तुम्हारी रक्षा करतो हो, जाइये, उसे ही यह पछव (विटप), अथवा यह श्वकारी रिसक जो विटों की रक्षा करता है-सौपिये। ताकि कम से कम दोनों समान गुण वालों का योग इमेशाके लिए हो जाय। वह तुम्हारी प्रिया तुम जैसे विटों का पान करती है तथा रक्षा करती है, इसलिए 'विटप' है, और इथर यह पल्लव भी 'विटप' है तो क्यों न दोनों विटपों का योग करा देते हो।

(यहाँ 'विटप' शब्द में रलेष है — जिसका अर्थ पछन, तथा कामी रसिक व्यक्ति ( छैला ) दोनों होता है।)

घीराधीरा साश्च सोत्प्रासवकोक्त्या खेदयेत् , यथाऽमरुशतके—

'वाले नाथ विभुद्य मानिनि रुषं रोषान्मया किं कृतं

खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्सर्वेऽपराधा मिय ।

तित्कं रोदिषि गद्भदेन वचसा कस्याप्रतो रुयते

नन्वेतन्मम का तवास्मि दियता नास्मीत्यतो रुयते ॥'

( धीराधीरा मध्या )

धीराधीरा मध्या एक और रोती है, साथ ही नायक के दिल की ताने सुनाकर भी दुखाती है। जैसे अमरकशतक का यह प्रसिद्ध पद्य-

नायक अन्य नाथिका से प्रेंम करने के कारण अपराधी सिद्ध हो चुका है। जब वह धर पर आता है तो ज्येष्ठा नाथिका को मान व रोष से युक्त पाता है। उसे मनाने के लिये वह कुछ कहना चाहता है इसलिए उसे केवल सम्बोधित करता है 'बाले'। इसके पहले कि वह कुछ कह पाये नायिका—क्या कहना चाहते हैं—इस बात की व्यञ्जना कराते हुए केवल 'नाथ' इस प्रकार जबाब देती है। यहाँ यह भी व्यंग्य है कि अब आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं इसलिए में आपको 'प्रिय' कहते कुछ हिचकिचा रही हूँ। हाँ में आपकी दासी हूँ और आप मेरे स्वामी। इस पर नायक कहता है—'मानिनि, रोष को छोड़ दो।' 'रोष करके मेंने क्या किया है—व्यंग्य है इससे तुम्हारा क्या बिगड़ा है।' 'तुम्हारे रोष करने से हमें दुःख हो रहा है।' 'आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया है, सारे अपराध मेंने ही तो किये हैं।' अब नायक कुछ उत्तर नहीं दे पाता, तो कहता है—'तो फिर तुम गद्भद बचनों से क्यों रोती हो।' 'मैं किसके आगे रो रही हूँ।' 'यह मेरे सामने रो रही हो ना।' 'मैं तुम्हारी क्या हूँ।' 'प्रिया' 'नहीं, मैं तुम्हारी प्रिया नहीं हूँ। इसीलिए तो रो रही हूँ।'

अधीरा साश्च परुषाक्षरम् , यथा-

'यातु यातु किमनेन तिष्ठता मुख मुख सखि मादरं कृथाः। खण्डिताधरकलिङ्कतं प्रियं शक्नुमो न नयनैनिरीक्षितुम्॥'

### (अधीरा मध्या )

अधीरा मध्या एक ओर रोती है, दूसरी ओर अपराधी नायक को कटूक्ति भी सुनाती है। जैसे निम्न पद्य में —

नायक अपराध करके नायिका के पास छौटा है और आकर नायिका को प्रकुपित देखता है। असे मनाने के लिए बड़ी कोशिश करता है, पर वह प्रसन्न नहीं होती। अन्त में, छाचार होकर वह वापस छौट रहा है। इधर नायिका की सिखयाँ दोनों में समझौता कराना चाइती हैं। वे छौटते हुई नायक से रुकने के लिए मिन्नतें करती हैं। नायिका ऐसे मौके पर सिखयों से कह रही है। इसे जाने दो। इसके ठहरने से क्या फायदा है। हे सिख इसे छोड़ क्यों नहीं देती। इससे ज्यादा मिन्नतें मत करो। जो प्रिय दूसरी नायिका के दन्तक्षत अधरसे कछित्रत ही चुका है, उसे हम आँखों से देखने में असमर्थ है—उसे हम देख भी नहीं सकती, प्रेमालाप व रितिकीड़ा करना तो दूर रहा।

एवमपरेऽपि ब्रीडानुपहिताः स्वयमनिभयोगकारिणो मध्याव्यवहारा भवन्ति, यथा— 'स्वेदाम्भःकणिकाश्चितेऽपि वदने जातेऽपि रोमोद्गमे विश्रम्भेऽपि गुरौ पयोधरभरोत्कम्पेऽपि वृद्धिं गते । द्वीरस्मरनिर्भरेऽपि हृद्ये नैवाभियुक्तः प्रिय-

स्तन्वज्ञवा हठकेशकर्षणघनाश्चेषामृते लुब्धया।

स्वतोऽनिभयोजकत्वं हठकेशकर्षणघनाश्चेषामृते लुब्धयेचेत्युत्प्रेक्षाप्रतीतेः।
मध्या नायिका के इस तरह के कई व्यवहार काव्य में उपनिवद्ध होते हैं। ये व्यवहार
लज्जा आदि से छिपे नहीं रहते (क्योंकि यह बात मुग्धा में पाई जाती है); तथा इनके द्वारा
नायिका स्वयं नायक को अपनी ओर प्रवृत्त करती है।

१ १. स्वयमनिभयोगकारणः = सुरतेस्वकीय-( मध्या ) प्रवृत्त्यप्रयोजकाः, प्रियः स्वयमेव सुरते प्रवर्तेतित समीइते मध्येति भावः । ( सुदर्शनाचार्यः प्रभा टीका )

मध्या नायिका के इन व्यवहारों में से एक चित्र उपस्थित किया जाता है। नायिका के सम्मुख नायक मौजूद है। नायक के समीपस्थ होने के कारण कामवासना तीत्र रूप से उसे सता रही है। पर वह यह चाहती है, कि नायक स्वयं रितकीड़ा में प्रवृत्त हो। इसिलिये स्वयं प्रिय के प्रति कोई शृक्षारी चेष्टा नहीं करती। कामोदीपन के कारण नायिका के मुख पर पसीनें की बूँदें झलक आई हैं, तथा उसके रोगर्टे खड़े हो गये हैं। उसे बहुत ज्यादा स्तम्भ हो रहा है, तथा उसके स्तनों की कँपकपी और बढ़ गई है। नायिका के हृदय में काम का वेग इतना बढ़ गया है, कि अब रोके भी नहीं हक पाता। इतना सब होने पर भी तन्वज्ञी नायिका ने प्रिय को इसलिए आलिज़ित न किया, कि वह उस आनन्द की इच्छुक थी, जो नायक के द्वारा हुठपूर्वक बालों को पकड़ने और जोर से आइलेष करने से मिल सकता था। किव कल्पना (उत्प्रेक्षा) करता है मानों वह हठ-केशकर्षण तथा धनाइलेष रूपी अमृत की अत्यधिक इच्छुक (जुन्धा) थी। इस उत्प्रेक्षा के द्वारा नायिका का स्वयं कीड़ा में प्रवृत्त न होना व्यक्षित है।

श्रय प्रगल्भा— विस्तरित । वा वा वास्त्र है के ब्रिक्ट विस्तर के लिए कि विकार के लिए

# यौवनान्धा स्मरोन्मत्ता प्रगल्भा द्यिताङ्गके । विलीयमानेवानन्दाद्रतारम्भेऽध्यचेतना ॥ १८ ॥

प्रगरमा नायिका में यौवन का इतना प्रवाह होता है, कि वह मानों अन्धी सी हो जाती है। कामसम्बन्धी भाव भी उसमें इतने अधिक रहते हैं, कि जैसे वह उनमें ही पागल हो गई हो। वह बड़ा डीढ (प्रगर्भ)—लजारहित होती है। रतिक्रीड़ा के समय वह प्रिय के अङ्ग में ऐसी चिपकती है, जैसे उसमें विलीन हो जायगी, और रतिक्रीड़ा में उसे इतना आनन्द आता है, कि सुरतक्रीड़ा की आरम्भिक अवस्था में ही वह अचेतन—सी हो जाती है।

वह अचतन~सा हा जाता है। (इसी नायिका को अब्य अलङ्कारशास्त्री व नाट्यशास्त्री प्रौढ़ा भी कहते हैं।) गाढ़यौबना यथा ममैव—

'श्रभ्युन्नतस्तनमुरो नयने च दोर्घे

वक्रे भुवावतितरां वचनं ततोऽपि ।

मध्योऽधिकं तनुरतीव गुर्श्वितम्बो

मन्दा गतिः किमपि चाद्धतयौवनायाः॥'

भन्दा गातः किमाप चान्ध्रतयाचनायाः ॥

(गाढ़सौबना या यौबनान्धा प्रौढ़ा) इसका उदाहरण बुत्तिकार धनिक ने स्वयं अपना ही पद्य दिया है।

इस नाथिका के उर:स्थल में स्तन बहुत ज्यादा उठे हुए हैं, नेत्र कानों तक फैले हुए (लम्बे) व टेढ़े हैं; इसकी मोंहे बड़ी टेढ़ी है, और इसके वचन उससे भी ज्यादा टेढ़े (व्यंग्ययुक्त) हैं। इसकी कमर बड़ी पतली है, तथा नितम्ब बहुत ज्यादा भारी हैं। इस अद्भुत यौवन वाली नायिका की चाल कुछ धीमी (मन्थर) दिखाई देती है।

यथा च-

'स्तनतटमिद्मुतुङ्गं निम्नो मध्यः समुन्नतं जघनम् । विषमे सुगशावाच्या वपुषि नवे क इव न स्खलति ॥'

नायिका के यौवनान्धत्व का दूसरा उदाहरण यह भी दिया जा सकता है। इस नार्यिका के स्तन ऊँचे हैं, कमर नीची (पतली) है, और जवनस्थल फिर उठा हुआ है। इस तरह इसका शरीर विषम—ऊँचा नीचा है। हिरन के समान नेत्रवाली इस नायिका के इस विषम

तथा नवीन शरीर में कौन नहीं फिसलता है। अर्थात् जो भी इसे देखता है वही कामासक्त हो जाता है। विषमस्थली में कोई भी व्यक्ति चलते समय फिसल सकता है, इसकी भी व्यंग्य रूप में प्रनीति हो रही है।

भावप्रगल्भा यथा-

'न जाने सम्मुखायाते प्रियाणि वदति प्रिये । सर्वाण्यङ्गानि कि यान्ति नेत्रतामुत कर्णताम् ॥' ( भावप्रगत्भा या स्मरोत्मत्ता प्रौढ़ा )

नायक के समीपस्थित होने या उसकी याद आने पर प्रौढ़ा अत्यधिक भावमग्र पाई जाती है। इसका उदाहरण यह है—

कोई प्रौढ़ा नाथिका अपने नायक के समीपस्थ होने के विषय में सिखयों को बताते हुए कहती है—जब प्रिय मेरे सम्मुख आकर प्यारी बातें कहा करते हैं, तो मुझे उन्हें देखने और उनकी बातें मुनने के अलावा कुछ नहीं स्झता। क्या मेरे सारे ही अक्क उस समय आँसें या नेत्र ही जाते हैं।

रतप्रगल्भा यथा-

'कान्ते तल्पमुपागते विगलिता नीवी स्वयं बन्धना-द्वासः प्रश्वथमेखलागुणधर्तं किञ्चिन्नितम्बे स्थितम् । एतावत्सिख वैभि केवलमहं तस्याङ्गसङ्गे पुनः कोऽसौ कास्मि रतं नु किं कथमिति स्वल्पापि मे न स्मृतिः ॥'

( रतप्रग्रम्भा, जैसे )

किसी प्रौदा नायिका से उसकी सखियाँ नायक के साथ उसकी सुरतक्रीड़ा के बारे में पूछती हैं। नायिका उसका उत्तर देते हुए कहती है। हे सिख क्या बताऊँ, जब प्रिय श्रय्या पर सुरतक्रीड़ा के लिये आते हैं, तो मेरी नीवों का बन्धन अपने आप ही खुळ जाता है। मेरा अथोवस्त्र किसी तरह कुम्हळाई करधनी के डोरे से रुक कर नितम्ब में ठहर जाता है। हे सिख, इस में इतना भर जानती हूँ। उसके बाद तो में उसके अक्रों के स्पर्श से आनन्द में इतनी विभोर हो जाती हूँ, कि मैं कौन हूँ, वह कौन है, सुरतक्रीड़ा क्या है, कैसी है, इन सारी बातों का जरा सा भी खयाळ मुझे नहीं रहता।

एवमन्येऽपि परित्यक्तिसन्त्रणा वैदग्ध्यप्राया प्रगरमाव्यवहारा वेदितव्याः। यथा-

'क्रचित्ताम्बूलाक्तः क्रचिदगरूपङ्काङ्कमलिनः

कचिच्चूर्णोद्वारी कचिदपि च सालक्तकपदः। वलीभज्ञाभोगैरलकपतितै शीर्णकुसुमैः

स्त्रियाः सर्वावस्थं कथयति रतं प्रच्छदपटः ॥'

प्रगल्मा के ये ज्यवहार लज्जा से सर्वथा रहित होते हैं, तथा उनमें अत्यधिक चतुरता (विदग्धता) पाई जाती है। इस तरह के प्रौढ़ा ज्यवहारों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे—

किसी नायिका ने, रात्रि में, नायक हे साथ विभिन्न प्रकार की कामशास्त्रोक्त विधियों (आसनादि) से रितिकीड़ा की है। प्रातः काल उसकी शब्या के चादर को देखने से इन सारी विधियों का पता लग जाता है। इसी विषय में किन कहता है, कि शब्या का चादर (प्रच्छदपट) स्त्री (नायिका) के विभिन्न प्रकार के सुरत की स्वना दे रहा है। चाहर पर कहीं ती ताय्कूल का निशान बना है, तो वह कहीं अगुरु के अन्नराम-पन्न (जो स्तनों पर

लगाया जाता है) से मिलन हो रहा है। कहीं उस पर नायिका के ललाटतट पर लगाया हुआ चूर्ण बिखर गया है, तो कहीं महावर का पैर चिह्नित है। दूसरी जगह चादर पर नायिका की त्रिवली के कारण सिलवरें पड़ी हैं और कहीं उसके बालों से गिरे हुए हुए फूल पड़े हैं। इस तरह ये सारे चिह्न नायिका की नाना प्रकार की सरतकीड़ा की व्यक्षना कर रहे हैं।

(इस पद्य में वात्स्यायनोक्त विभिन्न रतिविधियों-धेनुक, विपरीत आदि-की व्यजना करा कर नायिका का प्रौढ़त्व प्रकटित किया गया है। सुग्धा या मध्या सुरत में इस प्रकार का सहयोग नहीं दे सकती, यह सहृदय जानते ही होंगे।)

श्रथास्याः कोपचेत्रा— विकास विकास विकास विकास अध्य अध्यक्ष विकास

सावहित्थाद्रोदास्ते रतौ, धीरेतरा कुधा। सन्तर्ज्य ताडयेत्, मध्या मध्याधीरेव तं वदेत्॥ १६॥

सहावहित्येन = श्राकारसंवरगौनादरेण च = उपचाराधिक्येन वर्तते सा सावहि-त्थादरा, रताबुदासीना क्रदा-कोपेन भवति ।

नायक के अपराध करने पर प्रौढ़ा या प्रगल्भा नायिका जिस प्रकार से कीप करती है, उसके आधार पर उसके धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा ये तीन भेद किये जा सकते हैं। धीरा प्रगल्भा अपना कोप दो तरह से प्रकटित कर सकती है, या तो वह नायक का जरूरत से ज्यादा आदर कर उसे लजित करे, या फिर सुरत के प्रति उदासीनता दिखा कर रतिक्रीड़ा में नायक को सहयोग न दे। अधीरा प्रगल्भा गुरसे में होकर नायक को पीटती है तथा झिड़कती है, धीराधीरा प्रगल्भा का व्यवहार मध्या जैसा ही होता है, अर्थात् वह तानें मार कर नायक को फटकारती है।

सावहित्थादरा धीरा प्रगल्भा वह नायिका है जो कीप की दशा में अपनी स्थिति की छिपा कर नायक के प्रति और आदर दिखाती है; दूसरे प्रकार की धीरा रित में उदासीन रहती है।

सावहित्थादरा यथाऽमरुशतके—

'एकत्रासनसंस्थितः परिहृता प्रत्युद्रमाद्द्रतः

स्ताम्बूलाहरणच्छलेन रभसाश्चेषोऽपि संविद्यितः। श्रालापोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्यापारयन्त्याऽन्तिके

कान्तं प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीकृतः ॥'

( साविहत्थादरा ) जैसे अमरुकशतक के निम्न पद्य में—

नायक अपराध करके नायिका के पास लौटा है। नायिका अपने कीप की इस चतुरता से बताती है, कि नायक को पता तो लग जाय, पर कीप साफ तौर से नजर न आवे। जब नायक आया, तो उसे दूर से ही देख कर वह आदर करने के लिए उठ खड़ी हुई, और इस तरह नायक के साथ एक ही आसन पर बैठने से उसने अपने आप की बचा लिया। नायक के साथ एक साथ न बैठ कर वह कीप की व्यञना कर रही है, पर उठने के आदर के बहाने वह उसे छिपा भी रही है। नायक उसे आलिङ्गन करना चाइता है, लेकिन एक दम ताम्बूल लाने के बहाने से कतरा कर, उसने आलिङ्गन में भी विझ डाल दिया। नायक के सेवा-शुश्रृषा के लिए वह बार-बार नौकरों की पास में बुलाती ही रही, और इस तरह उसने नायक से बातचीत भी न की। इस प्रकार नाना प्रकार से नायक की शुश्रुवा आदि करके चतुर नायिका ने अपने कीय की सफल बना दिया। रताबुदासीना यथा-

'श्रायस्ता कलहं पुरेव कुरते न संसने वाससी भम्भश्रूगतिखण्ड्यमानमधरं धत्ते न केशमहे । श्रङ्गान्यपैयति स्वयं भवति नो वामा हठालिङ्गने तन्त्र्या शिक्षित एष सम्प्रति कुतः कोपप्रकारोऽपरः ॥'

( रित में उदासीन-रताबुदासीन ) जैसे निम्न पद्य में-

अपराधी नायक घर आकर नायिका को प्रसन्न करने के लिए रितिकीड़ा में प्रवृत्त होता है। पर नायिका कोप के कारण सुरतकीड़ा में नायक का सहयोग न देकर उदासीन पृत्ति से स्थित रहती है। पह छे रितिकीड़ा के लिए नायक के पकड़ने पर तथा वस्त्र को ढीला करने पर कल इकरती थी, पर अब वह उस तरह से कल इनहीं करती है। जब नायक रितिकीड़ा के समय केश्च इकरता था, तो वह भी है टेड़ी करके उसके अधर को दाँतों से काटा करती थी, पर अब ऐसा भी नहीं करती। अब नायक के द्वारा इठ से आलिक्सन करने पर वह अपने अक्षों को स्वयं नायक को सौंप देती है, पह छे की तरह उसका विरोध नहीं करती। इस तन्वी नायिका से यह नये दक्ष का कोप, पता नहीं, कहाँ से सीख लिया है।

इतरा त्वधीरप्रगरुमा कुपिता सती सन्तर्ज्य ताडयति । यथाऽमरुशतके— 'कोपात्कोमललोलबाहुलितकापाशेन बद्धा दृढं नीत्वा केलिनिकेतनं द्यितया सायं सखीनां पुरः । भूयोऽप्येवमिति स्खलत्कलिगरा संसूच्य दुश्चेष्टितं धन्यो दृन्यत एष निहृतिपरः प्रेयान्स्दन्त्या हसन् ॥'

(अधीरा प्रगल्भा)

अधीरा प्रगल्मा अपराधी नायक को गुस्से से फटकारती है और पीटती है। जैसे अमरुकशतक में—

अपराधी नायक के घर पर आने पर शाम के वक्त नायिका उसे कोमल व चब्बल बाहुओं की लताओं के पाश से, गुस्से के कारण मजबूती से बाँधकर की छागृह में ले जाती है। वहाँ पर सिखयों के सामने स्खलित वाणी के द्वारा उससे कहती है—'ऐसा फिर करोगे', और इस तरह उसके अपराध को स्वित करती है। रोती हुई नायिका के द्वारा लिजनत तथा हुँसता हुआ यह धन्य नायक पीटा जा रहा है।

त्वं पादान्ते लुठसि न च मे मन्युमोक्षः खलायाः ॥'
( धीराधीरा प्रगत्भा )

धीराधीरा प्रगल्मा उसे मध्या धीराधीरा की तरह तार्ने मारती है। जैसे अमरुकशतक का

अपराधी नायक नायिका को प्रसन्न करने के लिए बड़ी मिन्नतें करता है। उसी का उत्तर देते दुए नायिका कहती है—हे नाथ, देखी, अब उस प्रेम का अन्त हो चुका है, जिस प्रेम में कोप, मीहों को टेढ़ा करना, नियह तथा मीन का व्यवहार होता था, तथा वह कोप एक दूसरे की और हँसकर अनुनय करने व देखने भर से समाप्त हो जाता था। अब तो वह प्रेम ही समाप्त हो चुका है, (फलतः) तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए पैरों में लोट रहे हो, और मुझ दुष्ट का गुस्सा शान्त ही नहीं होता।

पुनश्च-

# द्रेघा ज्येष्ठा कनिष्ठा चैत्यमुग्धा द्वादशोदिताः।

मध्याप्रगल्भामेदानां प्रत्येकं ज्येष्ठाकनिष्ठात्वभेदेन द्वादश भेदा भवन्ति । मुग्धा त्वेकक्ष्पैव । ज्येष्ठाकनिष्ठे यथाऽमरुशतके—

> 'दृष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्याद्रा-देकस्या नयने निर्माल्य निहितकीडानुबन्धच्छुलः । ईषद्विकतकन्धरः सपुलकः प्रेमोक्कसन्मानसा-मन्तर्हासलसस्कपोलकलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥'

न चानयोद्धिण्यप्रेमभ्यामेव व्यवहारः, श्रिपि तु प्रेम्णापि यथा चैतत्तथोक्तं दक्षिण-लक्षणावसरे । एषां च धीरमध्या-श्राधीरमध्या-धीराधीरमध्या-धीरप्रगरुमा-श्राधीर-प्रगरुमा-धीराधीरप्रगरुमाभेदानां प्रत्येकं ज्येष्ठाकिनिष्ठाभेदाद्द्वादशानां वासवदत्ता-रत्नाव-लीवत्प्रवन्धनायिकानामुदाहरणानि महाकविष्ठवन्धेष्वनुसर्तव्यानि ।

मुन्धा के अलावा दूसरी नायिक।एँ-तीन तरह की मध्या तथा तीन तरह की प्रगल्भा—ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा इस प्रकार दो तरह की होती है—इस तरह सब मिलाकर ये १२ प्रकार की होती है।

(ध्यान रखिये ये भेद मुग्धा के नहीं होते, वह केवल एक ही तरह की होती है।) ज्येष्ठा तथा किन्छा का उदाहरण अमरकशतक का यह पद्य दिया जा सकता है—

नायक ने देखा कि उसकी ज्येष्ठा तथा किनष्ठा दोनों नायिकाएँ एक ही आसन पर बैठी हैं। इसिक्टिए वह आदर के साथ (कुछ भय से) धीरे धीरे पीछे से वहाँ पहुँचता है। वहाँ जाकर वह कीडा करने के ढोंग से ज्येष्ठा नायिका के नेत्रों को दोनों हाथों से बन्द कर देता है। इसके बाद वह चूर्त नायक अपनी गरदन को जरा देदी करके, रोमाब्रित होकर उस किनष्ठा नायिका को चूम लेता है, जिसका सन प्रेम के कारण उक्लिसित हो रहा है, तथा जिसके कपोल-फलक आन्तरिक हैंसी के कारण सुशोभित हो रहे हैं।

नायक का ज्येष्ठा के प्रति केवल दाक्षिण्य व्यवहार (सहदयतापूर्ण व्यवहार) पाया जाता हो और प्रेम किनष्ठा के प्रति ही हो, ऐसा मानना ठोक नहीं है न ऐसा होता ही है। वस्तुतः नायक का ज्येष्ठा के प्रति भी प्रेम पाया जाता है। क्योंकि दक्षिण नायक के लक्षण के समय यह स्पष्ट बताया गया है कि उसका प्रेम सभी से हो सकता है। इस प्रकार धीरमध्या, अधीरमध्या, धीराधीरमध्या, धीराधीरमध्या, धीराधीरमध्या, धीरप्रगल्मा, अधीरप्रगल्मा, धीराधीरप्रगल्मा हन छः प्रकार की नायिकाओं के पुनः ज्येष्ठा व किनष्ठा इन दो भेदों के अनुसार बारह भेद होते हैं। इन १२ भेदों के उदाहरण महाकिवयों की रचनाओं में वासवदत्ता रत्नावली आदि के रूप में पाये जा सकते हैं।

१. देखिये—'रनाता तिष्ठति कुन्तकेश्वरस्रुता वारोङ्गराजस्वसः' इत्यादि उदाहृत पद्य का प्रकरण।

ग्रथान्यस्त्री-

श्रन्यस्त्री कन्यकोढा च नान्योढा ऽङ्गिरसे कचित् ॥ २०॥ कन्यातुरागमिच्छातः कुर्यादङ्गाङ्गिसंश्रयम् ।

नायिका का दूसरा भेद अन्य छी (परकीया) होता है। यह अन्य छी दो तरह की हो सकती हैं—किसी की अविवाहित पुत्री (कन्या) तथा किसी दूसरे व्यक्ति की परिणीता छी। नाटकादि में अङ्गी (प्रधान) रस के आलम्बन के रूप में अन्योहा (अन्य परिणीता) परकीया का वर्णन कभी भी नहीं करना चाहिए। कन्या के प्रति अनुराग अङ्गीरस का भी अङ्ग हो सकता है, अङ्गरस का भी। अतः कन्या के अनुराग वर्णन में कोई दोष नहीं है।

नायकान्तरसम्बन्धिन्यन्योढा यथा-

'दर्षिं हे प्रतिवेशिनि क्षणिमहाप्यस्मिन्ग्रहे दास्यसि
प्रायेणास्य शिशोः विता न विरसाः सौपीरपः पास्यित ।

एकािकन्यिप यामि तद्वरिमतः स्रोतस्तमालाकुलं

नीरन्धास्तनुमािलखन्तु जरठच्छेदानलग्रन्थयः ॥'

(नायकान्तर सम्वन्धिनी परकीया)

(कभी कोई परिणीता स्त्री भी किसी उपनायक से प्रेम करने लगतो है। लौकिक व शास्त्रीय मर्यादा की दृष्टि से यह अनुचित भले ही हो, पर ऐसा लोक में देखा अवस्य जाता है, इस लिए रस-शास्त्र में इसका दृष्टान्त देना जरूरी हो जाता है। संस्कृत के कई मुक्तक पद्य इन परकीयाओं की चेष्टाओं पर मिल सकते हैं। हाँ अक्षीरस में इनका निबन्धन इसलिए अनुचित माना गया है कि इस प्रकार का प्रेम नैतिकता के विरुद्ध है।) यहाँ इसी का एक उदाहरण देते हैं: —

कोई परकीया नायिका उपपित के साथ रितकीडा करने के लिए सहेट की ओर जा रही है। अपनी वास्तिवकता को छिपाने के लिए वह दूर के झरने से पानी छाने का बहाना बना रही है। अपनी बात को पक्का करने के लिए वह पहले से ही एक पड़ोसिन से इस तरह से कहती है, कि प्रत्येक व्यक्ति उसके कथन के वाच्यार्थ पर विश्वास कर छे। हे पड़ोसिन, जरा हमारे इस घर पर भी नजर डाळती रहना। इस छड़के के पिता प्राय: कुएँ का खारा पानी नहीं पीते हैं (खारा पानी नहीं पीयेंगे।) इसळिये में अकेळी ही दूर के उस झरने से पानी ळाने जा रही हूं, जो तमाल के पेड़ों से आवृत है। पर्वाह नहीं, एक दूसरे से घने सटे हुए पुराने जल की ग्रन्थियों मेरे शरीर को खरींच डाळें।

यहाँ परकीया की इस उक्ति से यह प्रकटित होता है कि नायिका उपनायक से की जाने वाली रितिक्रीडा के समय के दशनक्षत व नखक्षत को छिपाने के लिए पहले से ही अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। साथ ही अपने परिणेता पित के लिए किये गये 'अस्य शिशोः पिता' इस प्रयोग से कोई कोई सहदय यह भाव भी प्रकटित होता मानते हैं कि वह मेरा 'प्रिय' नहीं है।

इयं त्विज्ञिनि प्रधाने रसे न किचिन्निबन्धनीयेति न प्रपिश्चता । कन्यका तु पित्राद्या-यत्तत्वादपरिणीताप्यन्यस्त्रीत्युच्यते, तस्यां पित्रादिभ्योऽलभ्यमानायां सुलभायामपि परोपरोधस्वकान्ताभयात्प्रच्छन्नं कामित्वं प्रवर्तते, यथा मालत्यां माधवस्य सागरिकायां च वत्सराजस्येति । तद्वनुरागश्च स्वेच्छ्या प्रधानाप्रधानरससमाश्रयो निबन्धनीयः । यथा रज्ञावस्त्रीनागानन्द्योः सागरिका-मलयवत्यनुराग इति । इस परकीया नायिका का प्रधान रस में निवन्धन करना उचित नहीं, इसलिए विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है। व

कन्यका को अन्य छी (परकीया) इसिलिये कहा जाता है कि वह शादी न होने के पहले पिता आदि के आधीन होती है। उस कन्या को पिता आदि के द्वारा निगृहीत होने के कारण यथि प्राप्त नहीं किया जा सकता, फिर भी वह सुल्म है, फल्तः नायक छिप छिप कर उससे प्रेम करता है, क्योंकि वह नायिका दूसरे लोगों के वश में होती है, या फिर नायक अपनी ज्येष्ठा नायिका (स्वकान्ता) से डरता है। जैसे एक ढंग का छिपा प्रेम मालतीमाधव में माधव का मालती के प्रति है, दूसरे ढंग का रत्नावलो नाटिका में सागरिका के प्रति वत्सराज उदयन का है। एक स्थान पर 'परोपरोध' तथा दूसरे स्थान पर 'स्वकान्ताभय' छिपे प्रेम के कारण हैं। किव इस प्रकार के प्रेम को अपनी इच्छा से प्रधान या अप्रधान दोनों प्रकार के रसों में निवद कर सकता है। जैसे रत्नावली व नागानन्द में कमशः सागरिका तथा मलयवती का प्रेम। रत्नावली नाटिका में सागरिका का प्रेम प्रधान रस में निवद है, जब कि नागानन्द में सलयवती व जोमूतवाहन का प्रेम प्रधान रस में निवद नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ प्रधान रस जीमूतवाहन की दयावीरता का अभिव्यज्ञक वीर रस है।

साधारणस्त्री गणिका कलाप्रागरुभ्यधौर्त्ययुक् ॥ २१ ॥

तीसरी श्रेणीकी नायिकासाधारण स्त्री है, यह गणिका होती है, जो कलाचतुर,प्रगरभा तथा धूर्त होती है।

तद्यवहारो विस्तरतः शास्त्रान्तरे निर्दाशितः । दिङ्मात्रं तु—
छन्नकामसुखार्थाञ्चस्वतन्त्राहंयुपण्डकान् ।
रक्तेव रञ्जयेदाढ्यान्निःस्वान्मात्रा विवासयेत् ॥ २२ ॥

इसका व्यवहार दूसरे शास्त्र (वात्स्यायनादि) में विस्तार से दिखाया गया है। यहाँ उसका सङ्केत भर दिया जाता है।

जो छोग छिपकर कामतृप्ति करना चाहते हैं, जिनसे बड़ी सरछता से पैसा ऐंडा जा सकता है, जो बेवकूफ (मूर्ज) हैं, आजाद हैं, घमण्डी हैं, या नपुंसक हैं, ऐसे छोगों से गणिका डोक इसो तरह ब्यवहार करती हैं, जैसे वह उन्हें सचमुच प्रेम करती हो, किन्तु उसी वक्त, तक जब तक कि उनके पास पैसा है। जब वह देख छेती है, कि वे गरीब (निःस्व) हो गये हैं, तो वह उन्हें अपनी मा के द्वारा घर से निक्छवा देती है।

छुनं ये कामयन्ते ते छन्नकामाः श्रोत्रियवणिग्लिङ्गप्रश्तयः, सुखार्थः अप्रयासावा-प्रधनः सुखप्रयोजनो वा, श्रज्ञो मूर्खः स्वतन्त्रो निरङ्कराः, श्रहंयुरहङ्कतः, पण्डको वातपण्डादिः,

१. वाद के एक भक्तिवादी रसशास्त्री रूपगोस्वामी ने क्रुण्णभक्तिरूप माधुर्यरस में अङ्गीरस में ही परकीया का उपादान उचित माना है, पर वह गोपिका व क्रुष्ण के प्रेम तक ही सीमित है:-

नेष्टं यदिनि रसे कविभिः परोढा, तद्गोकुलांबुजदृशां कुलमन्तरेण । आशंसया रतिविधे रवतारितानां कंसारिणा रसिकमण्डलकोखरेण ॥

( उज्ज्वलनीलमणि में उद्धत, पृ. ९९ )

२. प्रभा के निवदा सुदर्शनाचार्यका इस सम्बन्ध में — मलवत्यनुरागश्चाऽप्रधानरस—(शृक्षार) समाश्रयः जीमृतवाइनस्य तत्रत्यनायकस्य प्राधान्येन श्चान्तरसनायकत्वादिति विवेकः — यह कहना चिन्त्य है। क्योंकि धनक्षय व धनिक दोनों के मत के यह विरुद्ध पड़ता है, जो शान्तरस को नवाँ रस नहीं मानते। (दे० प्रकाश ४, का. ३५) वे नागानन्द का रस वीर मानते हैं: — अतो दयावीरोत्साइ स्वैव तत्र स्थायित्वं तत्रैव शृक्षारस्याङ्गत्वेन चक्रवर्तित्वावाष्ट्रेश्च फलत्वेनाविरोधात। एतान्बहुवित्तान् रक्तेव रक्षयेदर्थार्थम्-तत्प्रधानत्वात्तद्वृत्तेः, गृहीतार्थान्कुट्टिन्यादिना निष्कासयेत् पुनः प्रतिसन्धानाय । इदं तासामीत्सर्गिकं रूपम् ।

जो लोग छिप छिप कर कामनित करते हैं या प्रेम करते हैं, जैसे वेदपाठी श्रोतिय, बिनये, संन्यासी या दूसरे लोग; जिनसे सुख से बिना किसी प्रयास के धन प्राप्त हो सकता है; जो मूर्ख हैं, स्वतन्त्र अर्थात् निरङ्कश हैं, अहंयु अर्थात् अहङ्कारी हैं, पण्डक अर्थात् वातपण्डादि रोगों से पीडित (नपुंसक) हैं, हनके पास बहुत पैसा होने पर गणिका उनके प्रति अनुरक्त−सी होकर उन्हें प्रसन्न करती रहती है। जब उनसे सारा पैसा पेंठ लिया जाता है, तो वह उन्हें मा (कुट्टिनी) के द्वारा घर से निकळवा देती है। यह उनका सामान्य (औत्सर्गिक) लक्षण है।

रूपकेषु तु-

# (१)रक्तैव त्वप्रहसने, नैषा दिव्यनुपाश्रये।

प्रहसनवर्जिते प्रकरणादौ रक्तेवैषा विधेया। यथा मृच्छकटिकायां वसन्तसेना चारुदत्तस्य। प्रहसने त्वरक्तापि हास्यहेतुत्वात्। नाटकादौ तु दिच्यनुपनायके नैव विधेया।

प्रहसन से भिन्न रूपक में गणिकाको नायक के प्रति अनुरक्त रूप में ही चित्रित करना चाहिए ( चाहे प्रहसन में उसका अननुरागी रूप हो सकता है )। नायक के दिव्य कोटि के होने पर या राजा होने पर रूपक में गणिका का निवन्ध नहीं होना चाहिए।

प्रइसन से भिन्न प्रकरण आदि रूपकों में इसका अनुरागी रूप ही निबद्ध किया जाना चाहिए। जैसे मुच्छकटिक में वसन्तसेना गणिका चारुदत्त के प्रति अनुरक्त है। प्रइसन में इसको अननुरक्त भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ वह हास्यरस का अवलम्बन है। दिन्यनायक तथा नृपनायक वाले नाटकादि में इसका सभावेश उचित नहीं।

श्रथ भेदान्तराणि—

# श्रासामष्टाववस्थाः स्युः स्वाधीनपतिकादिकाः॥ २३॥

स्वाधीनपितका वासकसज्जा विरहोत्कण्ठिता खण्डिता कल्हान्तरिता विप्रलब्धा प्रोषितप्रिया अभिसारिकेत्यष्टौ स्वस्त्रीप्रभृतीनामवस्थाः । नायिकाप्रभृतीनामप्यवस्थारूपत्वे सत्यवस्थान्तराभिधानं पूर्वासां धर्मित्वप्रतिपादनाय । श्रष्टाविति न्यूनाधिकव्यवच्छेदः ।

ये सभी तरह की नायिकाएँ अवस्था भेद से आठ ही तरह की होती हैं:— स्वाधीनपतिका, वासकसजा, विरहोक्कण्डिता, खण्डिता, कळहान्तरिता, विप्रळब्धा, प्रोषितप्रिया, तथा अभिसारिका।

वैसे तो नायिकाओं में नायिकात्व आदि (आदि से मुन्धा, मध्या आदि का समावेश होगा) भी उनकी अवस्था के खोतक ही नहीं हैं, फिर भी इन दूसरे दक्क की अवस्थाओं का प्रतिपादन इसल्यि किया गया है, कि पहली अवस्थाओं को धर्मी माना गया है, इन अवस्थाओं को धर्म। जिस प्रकार धर्मी व धर्म, गुणी व गुण, विशेष्य व विशेषण दो भिन्न भावों का प्रतिपादन करते हैं, वैसे ही मुन्धादि अवस्थाएँ विशेष्य हैं; स्वाधीनमर्गुकादि अवस्थाएँ विशेषण। ये अवस्थाएँ आठ ही हैं, न ज्यादा, न कम इस पर जोर देने के लिए 'अष्टावेव' इस अवधारण का प्रयोग हुना है। इसी को आगे स्पष्ट करते हैं कि ये अवस्थाएँ आठ से कम नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें से किसी का भी एक दूसरे में अन्तर्भाव नहीं हो सकता।

न च वासकसज्जादेः स्वाधीनपतिकादावन्तर्भावः, श्रनासन्निश्रयत्वाद्वासकसज्जाया न

<sup>(</sup>१) 'रूपके त्वतुरक्तेव कार्या प्रहसनेतरे' इति पाठान्तरम् ।

स्वाधीनपतिकास्त्रम् । यदि चैष्यित्रियापि स्वाधीनपतिका प्रोषितप्रियापि न पृथम्वाच्या, न चेयता व्यवधानेनासित्तिति नियन्तुं शक्यम् । न चाविदितप्रियव्यकीकायाः खण्डि-तात्वम् । नापि प्रवृत्तरितभोगेच्छायाः प्रोषितप्रियात्वम् । स्वयमगमनान्नायकं प्रत्यप्रयोज-कत्वान्नाभिसारिकात्वम् । एवमुत्किण्ठिताप्यन्यैव पूर्वभ्यः । श्रौचित्यप्राप्तप्रियागमनसमया-तिवृत्तिविधुरा न वासकसज्जा, तथा विप्रलब्धापि वासकसज्जावदन्यैव पूर्वभ्यः, उक्त्या नायात इति प्रतारणाधिक्याच वासकसज्जोत्किण्ठितयोः पृथक् । कळहान्तरिता तु यद्यपि विदित्वव्यळीका तथाप्यगृहीतिप्रियानुनया पश्चात्तापप्रकाशितप्रसादा पृथगेव खण्डितायाः । तत् स्थितमेतद्धाववस्था इति ।

वासकसज्जादि नायिका-कोटि का अन्तर्भाव स्वाधीनपतिकादि दूसरी कोटि में नहीं किया जा सकता । वासकसञ्जा और स्वाधीनपतिका एक नहीं मानी जा सकती (स्वाधीनपतिकात्व की स्थिति वासकसज्जा में नहीं पाई जा सकती), क्योंकि स्वाधीनपतिका का पति उसके समीपस्थ होता है, जब कि वासकसञ्जा का पति (प्रिय) आसन्न या नायिका के समीपस्थ नहीं होता । वासकसज्जा नायिका का वह भेद है, जब कि नायक आने वाला है और उसकी प्रतीक्षा में वह साज-सज्जा से विभूषित हो रही है, इस प्रकार वासकसज्जा एष्यत्प्रिया (जिसका पति आने वाला है) है। अगर इस एष्यत्प्रिया को भी स्वाधीनपतिका मान लिया जायगा, तो फिर प्रोषितिप्रिया को भी अलग से मानने की क्या जरूरत है। देखा जाय तो एष्यरिप्रयत्व उसमें भी पाया जाता है। यदि इसका उत्तर यह दिया जाय, कि वासकसज्जा तथा उसके प्रिय के बीच का देशकाल का व्यवधान कम है, तथा प्रोषितप्रिया तथा उसके प्रिय के बीच का देशकाल का व्यवधान लम्बा है. तो हम इस व्यवधान की कोई निश्चित सीमा नहीं बता सके कि यहाँ तक समीपता (आसत्ति) मानी जायगी और इसके बाद दूरी। हमारे पास व्यवधान के कोटिनिर्धारण की कोई तराजु तो नहीं है। साथ ही खण्डिता जैसे भेद को भी अलग मानना ही होगा. क्योंकि खण्डिता वही है जिसे प्रिय के अपराध का पता लग जाता है। जिसे प्रिय के अपराध का पता नहीं चलता ( अविदितप्रियव्यलीका ), वह खिण्डतात्व से युक्त नहीं हो सकती। जो नायिका किसी नायक के साथ रतिकीड़ा में प्रवृत्त है या रित की इच्छा से युक्त है, उसे प्रोषितप्रिया नहीं माना जा सकता। साथ ही ऐसी नायिका को अभिसारिका भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह खुद नायक के पास नहीं जाती, तथा उसमें नायक के प्रति प्रयोजकत्व नहीं पाया जाता। अभिसारिका में नायक को अपने पास बुलाने का या स्वयं उसके पास जाने का धर्म पाया जाता है। इस तरह उत्कण्ठिता (विरहोत्कण्ठिता) भी उपर्युक्त स्वाधीनपतिका, वासकसञ्जा, प्रोषितप्रिया, खण्डिता या अभिसारिका से भिन्न है। जो नायिका नायक के आने के उचित समय के व्यतीत हो जाने पर उसके न आने से ज्याकुल रहती है, वह वासकसज्जा नहीं मानी जा सकती, उसे विरहो त्कण्ठिता ही मानना होगा। इसी तरह विप्रलब्धा भी वासकसज्जा की तरह दूसरी अवस्था वाली नायिकाओं से भिन्न ही है। विप्रलब्धा का प्रिय आने का वादा करके भी नहीं आया है इस प्रकार वहाँ प्रतारणा ( छल ) की अधिकता पाई जाती है, इसलिए विप्रलब्धा वासकसज्जा तथा उत्कण्ठिता दोनों से भिन्न है। खण्डिता नायिका अपने प्रिय के परनारीसम्भोग रूप अपराध को जान जाती है; कलहान्तरिता में भी यह बात तो खण्डिता के समान ही पाई जाती है; किन्तु वह नायक के अनुनय विनय करने पर भी नहीं मानती, तथा प्रसन्न नहीं होती, बाद में जब नायक चला जाता है तो पश्चात्ताप के कारण प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार कल्डान्तरिता खण्डिता से भिन्न सिद्ध होती है। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया, कि नायिकाओं में आठ ही अवस्थाएँ हैं।

तत्र—

# श्रासन्नायत्तरमणा हृष्टा स्वाधीनभर्तृका।

यथा-

'मा गर्बमुद्धह कपोलतले चकास्ति कान्तस्वहस्तिलिखिता मम मजरीति । अन्यापि किं न सिख भाजनमीदृशानां वैरी न चेद्भवति वेपथुरन्तरायः॥'

जिस नायिका का त्रिय समीप में रहता है तथा उसके आधीन होता है, तथा जो नायक की समीपता के कारण प्रसन्न रहती है, वह स्वाधीनभर्तृका कहलाती है। जैसे,

कोई सखी किसी स्वाधीन भर्तृका के गर्व को देखकर उससे कह रही है। मेरे कपोलफलक पर प्रिय के स्वयं के हाथों से चित्रित पत्रावली (मजरी) विद्यमान है—यह समझ कर घमण्ड न करो। हे सखि, अगर कान्त के समीपस्थ होने तथा उसके स्पर्श से जनित कम्प श्रुष्ठ बन कर विघ्न न करे, तो क्या कोई दूसरी नायिका ऐसी ही पत्रावलियों का पात्र नहीं बन सकती। दूसरी नायिका भी कान्त के अपने हाथ से चित्रित पत्रावली से युक्त हो सकती है, किन्तु कान्त के स्पर्श के कारण उनमें इतना कम्प हो जाता है, कि कान्त पत्रावली नहीं लिख पाता।

( व्यंग्य है—क्यों घमण्ड करती हो, पित के समीपस्थ होने पर भी तुम किसी प्रकार के कम्पादि सात्त्विक भाव का अनुभव नहीं करती, तुम्हारी सदृदयत्वश्न्यता है। सच्चे राग को तुम क्या जानी।)

यथा वासकसजा— । वे कि कि क्रांत के कि के को ब्रिकेट के कार्य कर वास्त्र

# मुदा वासकसज्जा स्वं मण्डयत्येष्यति प्रिये ॥ २४ ॥

स्वमात्मानं वेश्म च हर्षेण भूषयत्येष्यति प्रिये वासकसन्ता । यथा— 'निजपाणिपञ्चवतटस्खलनादिभनासिकाविवरसुत्पतितैः ।

अपरा परीच्य शनकेर्मुसुदे सुखवासमास्यकमलश्वसनैः॥'

वासकसज्जा वह नायिका है, जो प्रिय के आने के समय हर्ष से अपने आपको सजाती है।

वासकसज्जा प्रिय के आने के समय के समीप होने पर अपने आपको व अपने घर को खुशी से सजाती है। इसका उदाहरण शिशुपाळवध के नवम सर्ग का यह पद्य दिया जा सकता है:—

कोई नायिका अपने हाथ रूपी पल्लव के किनारे से स्खळित होने के कारण नासिका के छिद्रों की ओर उड़े हुए मुख-कमल के वायु (मुखश्वास) के द्वारा धीरे से अपने मुंह की मुगन्धि की परीक्षा करके प्रसन्न हो रही थी।

श्रथ विरहोत्किण्ठिता—

चिरयत्यव्यलीके तु विर(१)होत्कण्डितोन्मनाः।

<sup>(</sup> १ ) 'विरहोत्कण्ठिता मता' इति पाठान्तरम् ।

यथा-

'सिख स विजितो वीणावाद्यैः कयाप्यपरिश्वया पणितमभवत्ताभ्यां तत्र क्षपाललितं ध्रुवम् । कथमितरथा शेकालीषु स्खलत्कुसुमास्विप प्रसरित नभोमध्येऽपीन्दौ प्रियेण विलम्ब्यते ॥'

प्रिय (पित ) के अपराधी न होने पर भी देर करने पर जो नायिका उल्कण्ठित मन से उसकी प्रतीचा करती है, वह विरहोस्कण्ठिता है।

किसी नायिका के प्रिय के आने का समय व्यतीत हो चुका है। आधी रात होने की आई, पर वह अभी तक नहीं आया है। इससे नायिका बड़ी उत्कण्ठित होकर अपनी सखी से कह रही है। हे सखि, ऐसा जान पड़ता है किसी दूसरी की ने वीणा आदि वार्थों के द्वारा उसे जीत लिया है। सचमुच ही उन दोनों में रात भर कीड़ा करने की शत हो चुकी है। अगर ऐसा नहीं होता, तो हरसिङ्गार के फूल के झर जाने पर भी और चन्द्रमा के आकाश के बीच में आ जाने पर भी, मेरा प्रिय क्यों देर कर रहा है।

श्रय खण्डिता—

# श्राते अन्यासङ्गविकृते खण्डितेर्घ्यांकषायिता ॥ २४ ॥

यथा-

'नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तद्ष्टम् । प्रतिदिशमपरस्रोसङ्गशंसी विसर्पन् नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम् ॥'

जब नायिका को किसी दूसरी छी से सम्भोग करने का नायक का अपराध पता हो जाय, तथा इस अपराध के कारण वह ईर्ष्या से कलुषित हो उठे, तो वह खण्डिता कहलाती है।

जैसे शिशुपाल के ग्यारहर्वे सर्ग का निम्न पद्य।

कोई नायक अपराध करके नायिका के पास छौटा है। वह अन्य नायिकादत्त अपने नखक्षत व दन्तक्षत को उत्तरीय आदि से छिपा रहा है। नायिका यह सब समझती हुई कहती है। तुम अपने उत्तरीय से नवीन नखक्षत के चिह्न से युक्त अक्ष को छिपा रहे हो। अन्य स्त्री के दाँतों से काटे हुए ओठ (अधरोष्ठ) को हाथ से ढँक रहे हो। छेकिन चारों दिशाओं में फैळता हुआ; अन्य स्त्री के सम्भोग की सूचना देने वाला यह नवीन परिमलगन्ध (सुगन्धि) किसके द्वारा छिपाया जा सकता है। तुम नखक्षत व दन्तक्षत को छाख छिपाओ, तुम्हारी देह से आने वाली यह नई खुशबृ ही किसी दूसरी स्त्री के साथ की हुई रितक्रीड़ा की सूचना दे रही है।

अथ कलहान्तरिता—

कलहान्तरिताऽमर्षाद्विधूतेऽनुशयातिंयुक्।

यथा-

निःश्वासा वदनं दहन्ति हृदयं निर्मूलमुन्मध्यते निद्रा नैति न दश्यते प्रियमुखं नक्तंदिवं रुद्यते । श्रक्तं शोषमुपैति पादपतितः प्रेयांस्तथोपेक्षितः सख्यः कं गुणमाकलय्य द्यिते मानं वयं कारिताः ॥ कछहान्तरिता नायिका वह है, जो नायक के अपराध करने पर क्रोध से उसका तिरस्कार करती है, वाद में अपने व्यवहार के विषय में पश्चात्ताप करती है।

किसी नायिका ने अपराधी नायक के प्रति मान किया है। बाद में अपने व्यवहार पर पश्चात्ताप करती हुई नायिका अपनी सिख्यों से कह रही है। प्रियतम के अपमान के पश्चात्ताप के कारण जिनत निःश्वास जैसे सारे मुख को जला रहे हैं; हृदय जैसे जड़ से हिल रहा है— उन्मथित हो रहा है; रात में नींद भी नहीं आती; प्रियतम का मुँह भी दिखाई नहीं देता; (क्योंकि वह रुष्ट होकर लौट गया है); रात दिन रोने के सिवा कुछ नहीं स्झता। हमारा शरीर सख़ गया है, इथर हमने पैरों पर गिर कर अपराध की क्षमा माँगते हुए प्रिय का भी तिरस्कार कर दिया। हे सखियों, बताओं तो सही, तुमने किस गुण को सोच कर इमसे प्रिय के प्रति मान करवाया था।

श्रथ विप्रलब्धा-

### विप्रलब्धोक्तसमयमप्राप्ते अतिविमानिता॥ २६॥

यथा-

'उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नायातः । याऽतः परमपि जीवेज्जीवितनाथो भवेत्तस्याः ॥'

प्रिय के दत्तसंकेत समय पर उपस्थित न होने पर जो नायिका अपने आपको अत्यधिक अपमानित समझती है, वह विप्रलब्धा कहलाती है।

नायिका सङ्केनस्थल ( सहेट ) पर बड़ी देर से दत्तसङ्केत नायक की प्रतीक्षा कर रही है। उसके न आने पर झुँझला कर वह अपनी सखी ( दूती ) से कह रही है। हे दूति, अब उठो अधिक देर तक इन्तजार करना व्यर्थ है। चलो चलें। एक पहर इन्तजार में बीत गया पर फिर भी वह नहीं आया। जो नाथिका इसके बाद भी जिन्दी रह सके, उसी का वह प्रिय ( जीवितनाथ ) हो सकता है।

श्रथ प्रोषितप्रिया—

# दूरदेशान्तरस्थे तु कार्यतः प्रोषितप्रिया।

यथाऽमरुशतके-

'ब्राइष्टिप्रसरात्प्रियस्य पदवीमुद्वीच्य निर्विण्णया विश्रान्तेषु पथिष्वहःपरिणतौ ध्वान्ते समुत्सपित । दत्त्वैकं सशुचा गृहं प्रति पदं पान्थिस्त्रयास्मिन्क्षग्रे माभूदागत इत्यमन्दविजतप्रीवं पुनर्वीक्षितम् ॥'

जिस नायिका का प्रिय किसी कार्य से दूर देश में स्थित होता है, वह प्रोषितिष्रिया ( प्रोषितभर्तृका ) कहलाती है।

जैसे अमरुकशतक में —

किसी नायिका का प्रिय विदेश में है। वह कई दिनों से उसकी प्रतिक्षा कर रही है। उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई है कि वह प्रिय के आने के रास्तों की ओर खड़ी होकर नजर डाला करती है। जहाँ तक उसकी नजर जाती है, वहाँ तक वह प्रियतम के मार्ग (पदवी) का दुखी होकर अवलोकन किया करती है। जब शाम पड़ जाती है, चारों ओर अँधेरा फैलने लगता है, सारे रास्ते बन्द हो जाते हैं (राहगीरों का चलना बन्द हो जाता है), तो वह शोक से अपने एक पैर को घर की ओर बढ़ाती है, लेकिन इसी क्षण वह प्रोधितपतिका पान्थवधू यह

सोचकर कि कहीं वह आ न गया हो, अपनी गरदन को जरा टेड़ी करके फिर पीछे (रास्ते) की ओर देख लेती है।

श्रथाभिसारिका-

# कामार्ताऽभिसरेत्कान्तं सारयेद्वाऽभिसारिका ॥ २७॥

यथाऽमरुशतके-

'उरिस निहितस्तारो हारः कृता जघने घने कलकलवती काञ्ची पादौ रणन्मणिन पुरौ। प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा यदि किमधिकत्रासोत्कम्पं दिशः समुदक्षिसे॥'

यथा च-

'न च मेऽवगच्छिति यथा लघुतां करुणां यथा च कुरुते स मिय । निपुणं तथैनमुपगम्य वदेरभिदूति सं काचिदिति संदिदिशे ॥' जो नायिका कामपीड़ित होकर या तो स्वयं नायक के पास अभिसरण करे, या नायक को अपने पास बुलावे, वह अभिसारिका कहलाती है ।

जैसे अमरुकशतक में-

अपनी सम्पूर्ण साज-सज्जा से विभूषित होकर कोई नाथिका प्रिय के पास अभिसरणार्थ जा रही है। उर के मारे वह इधर-उधर काँपती नजर से देख छेती है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। नाथिका की इसी दशा को देख कर कि उससे कह रहा है। हे मोली रमणी, तुम बड़े ठाट बाट से प्रिय से मिलने जा रही है। तुमने उरःस्थल पर सुन्दर हार पहन रक्खा है, घने जधनस्थल पर सशब्द करधनी पहनं रक्खी है और तुम्हारे पैरों में मणिनूपुर झणझणायमान हो रहे हैं। इस प्रकार तुम्हारे हार, करधनी व नूपुरों का कलरव तुम्हार जाने की खचना लोगों को दे रहा है। हे मोली, जब तुम इस तरह डिढोरा पीटती हुई (खुले आम) प्रिय के पास अभिसरणार्थ जा रही हो, तो किर डर के मारे काँपती हुई चारों और क्यों देख रही हो।

(यहाँ प्रथम उदाहरण में नायिका का वह रूप बताया गया जब वह स्वयं अभिसरण कर रही है। अब दूसरा उदाहरण शिशुपाल वध के नवम सर्ग से दिया जा रहा है, जहाँ नायिका नायक को अपने पास बुलाने के लिए दूती भेज रही है।) और जैसे—

'हे सखी, तुम उसके समीप जाकर इस ढङ्ग से इस कुश्लालता से बातचीत करना कि वह अपने आपकी लघुता का अनुभव न करे तथा मेरे प्रति दया का भाव बरते।' कोई नायिका अपनी दृती को इस तरह संदेश दे रही थी।

तत्र—

चिन्तानिःश्वासखेदाश्चवैवर्ण्यग्लान्यभूषर्गैः।

युक्ताः षडन्त्या द्वे चाचे क्रीडौज्ज्वस्यप्रहर्षितैः॥ २८॥

परिस्रयौ तु कन्यकोढे संकेतात्पूर्वं विरहोत्कण्ठिते पश्चाद्विद्यकादिना सहाभिसर-

१. अवलोककार धनिक इस पद्य की नाथिका को अभिसारिका मानते हैं, यह स्पष्ट ही है। माघ के टीकाकार मल्लिनाथ इसी पद्य की टीका में नाथिका को कलहान्तरिता स्वीकार करते हैं:—'नाथिका तु कलहान्तरिता। 'कोंपात्कान्तं पराणुख पश्चात्तापसमन्विता' इति लक्षणात्।'(९।५६) हमारे मतानुसार इसे अभिसारिका ही मानना ठीक होगा।

न्त्यावभिसारिके कुतोऽपि संकेतस्थानमप्राप्ते नायके विप्रलब्धे इति व्यवस्था व्यवस्थितै-वाऽनयोरिति-ऋस्वाधीनप्रिययोरवस्थान्तरायोगात् ।

यत्तु मालविकाप्तिमित्रादौ 'योऽप्येवं घीरः सोऽपि दृष्टो देव्याः पुरतः' इति मालवि-कावचनानन्तरम् 'राजा—

> दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि नायकानां कुलवतम् । तन्मे दीर्घाक्षि ये प्राणास्ते त्वदाशानिबन्धनाः ॥'

इत्यादि, तत्र खण्डितानुनयाभिप्रायेण, श्रापितु सर्वथा मम देव्यधीनत्वमाशङ्कथ निराशा मा भृदिति कन्याविश्रम्भणायेति ।

तथाऽनुपसङ्गातनायकसमागमाया देशान्तरव्यवधानेऽप्युत्किष्ठितात्व मेवेति न प्रोषि-तिप्रयात्वम् - श्रनायत्तिप्रयत्वादेवेति ।

इस सम्बन्ध में इन आठों नायिकाओं के सामान्य भूषणों का उल्लेख करना आवश्यक है। इनमें अन्तिम छः (विरहोष्किण्डिता, खण्डिता, कछहान्तरिता, विप्रलब्धा, प्रोषितप्रिया तथा अभिसारिका) नायिकाओं में चिन्ता, निःश्वास, खेद, अश्रु, वैवर्ण्य तथा ग्लानि ये अभूषण (दीनताजनक चिह्न) पाये जाते हैं। आरम्भिक दो नायिकाओं स्वाधीनपतिका तथा वासकसज्जा में कीड़ा, उज्ज्वलता तथा हर्ष विद्यमान रहते हैं।

स्वकीया नायिका के आठ प्रकार बताने के बाद यहाँ परकीया का इस प्रकार रूप बताना जरूरी है। कन्या तथा परोडारूप परकीया नायिका संकेतस्थल पर प्रिय से मिलने के पूर्व विरहोत्कण्ठिता की तथा बाद में विद्षक, दूर्तो, सखो आदि के साथ प्रिय के पास छिपकर जाने के कारण अभिसारिका की कोटि में आती है। कभी नायक सङ्केतस्थल पर नहीं आ पाता, तो वह विप्रलब्धा हो जाती है। इस तरह परकीया नायिका की तीन ही अवस्थाएँ होती हैं (आठ अवस्थाएँ नहीं), क्योंकि इनका प्रिय स्वाधीन न होने के कारण दूसरी अवस्थाएँ इनमें नहीं पाई जा सकतीं।

मालविकासिमित्र नाटक में एक स्थान पर मालविका के यह कहने पर कि 'तुम इतने धीर हो, पर देवी। महारानी) के आगे तुम्हारी हालत क्या थी, यह हम देख चुके हैं; राजा अग्निमित्र मालविका को मनाते तथा विश्वास दिलाते हुए कहता है:—'हे किम्ब के समान ओठ वाली मालविके, उच्चकोटि के नायकों का कुलबत दक्षिणर हना (सब नायिकाओं के साथ सहद यतापूर्ण बर्ताव करना) है। हे बड़ी आँखों वाली, मेरे प्राण तो तुम्हारी ही आशा से निबद्ध हैं।

इस स्थल पर मालविका में खण्डितात्व की भ्रान्ति करना अनुचित होगा। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ मालविका राजा के देवी के प्रति प्रेम के कारण ई॰ थांलु होकर खण्डिता हो गई है। यह स्थल तो किन वे इसलिए सिविविष्ट किया है, कि राजा मालविका को यह विश्वास दिला देना चाहता है, कि मैं देवी के बिलकुल अधीन हूँ, ऐसी आशक्का करके निराश मत होना।

परकीया नायिका के प्रिय के समागम न होने के पूर्व हो प्रिय के दूर देशस्थ होने पर उसे प्रोधितप्रिया नहीं माना जायगा, क्योंकि वहाँ उसका उत्कण्ठित रूप ही है, अतः वह उत्कण्ठिता ही मानी जायगी, क्योंकि अभी तक प्रिय उसे प्राप्त नहीं हो सका है, तथा उसके अधीन नहीं है।

श्रथासां सहायिन्यः-

दुत्यो दासी सखी कारूर्घात्रेयी प्रतिवेशिका। लिङ्गिनी शिल्पिनी स्वं च नेतृमित्रगुणान्विताः॥ २६॥ दासी = परिचारिका । सखी = स्नेहनिबद्धा । कारूः = रजकीप्रशृतिः । धात्रेयी = उपमातृस्रता । प्रतिवेशिका = प्रतिगृहिणी । लिङ्गिनी = भिक्षुक्यादिका । शिल्पिनी = चित्र-कारादिस्त्री । स्वयं चेति दूर्तीविशेषाः नायकिमत्राणां पीठमदौदीनां निस्तृष्टार्थत्वादिना गुरोन युक्ताः । तथा च मालतीमाधवे कामन्दर्भी प्रति—

'शास्त्रेषु निष्ठा सहजञ्च बोधः प्रागल्भ्यमभ्यस्तगुणा च वाणी । कालानुरोधः प्रतिभानवत्त्वमेते गुणाः कामदुषाः क्रियासु॥'

इन नायिकाओं का नायक के साथ समागम कराने वाले सहायक ये लोग हैं:— दूतियाँ, दासी, सखी, नीच जाति की औरतें, धाय की बेटी, पड़ोसिन, सन्यासिनी, शिल्पिनी, स्वयं नायिका ही (स्वयं दूती के रूप में), ये सभी दूतियाँ आदि नायक के मित्र—पीठमद्री, विट, विदृषकादि के गुणों से युक्त होती हैं।

इसी के उदाहरण रूप में प्रथम उदाहरण मालतामाधव से कामन्दकी (लिङ्गिनी-तपस्विनी) का दिया गया है जो माधव के प्रति मालती को आकृष्ट करने का प्रयत्न करती है:—

शास्त्रों में निष्ठा होना, सहज ज्ञान, प्रगल्मता, गुणवती वाणी, समय के अनुरूप प्रतिमा का होना, ये गुण सभी क्रियाओं में इच्छानुसार सफलता दिलाने वाले होते हैं। (यहाँ भगवती कामन्दकी माधव के गुणों का वर्णन सामान्य उक्ति के द्वारा कर रही है।)

तत्र सखी यथा-

'मृगशिशुदशस्तस्यास्तापं कथं कथयामि ते दहनपतिता दष्ठा मूर्तिर्मया नहि वैधवी । इति तु विदितं नारीरूपः स लोकदृशां सुधा तव शठतया शिल्पोत्कवों विधेविंघटिष्यते ॥'

वहीं मालतीमाधव में सखी दूती रूप में माधव के पास जाकर मालती की विरह्जनित अवस्था का वर्णन कर रही है। हे माधव, उस हिरन के शावक के समान आँखों वाली मालती के विरहताप को कैसे कहूँ, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। अगर कहीं मैंने चन्द्रमा की मूर्ति को आग में पड़ी देखा होता, तो मैं बता पाती; पर मैंने वैधवी मूर्ति (चन्द्रकला) को कभी अग्नि में पड़ी देखा नहीं। हाँ मैं इतना भर जानती हूँ, कि मालती बड़ी सुन्दर है, मालती का वह रमणीरूप सारे संसार की दृष्टि के लिए अमृत के समान है, पर ऐसा मालूम पड़ता है, कि तेरी दृष्टता के कारण ब्रह्मा की वह सबसे सुन्दर कलाकृति योंही बरबाद हो जायगी।

यथा च—

'सर्च जाणइ दट्डुं सिरसिम्म जणिम्म जुजाए राश्रो । मरज ण तुर्म भणिस्सं मरणं पि सलाहणिजां से ॥' ('सत्यं जानाति द्रष्टुं सदशे जने युज्यते रागः ।

म्रियतां न त्वां भणिष्यामि मरणमपि श्वाघनीयमस्याः ॥')

और जैसे—कोई दूती (सख्यादि) नायक के पास आकर नायिका विरह्जनित दशा का वर्णन करती है—यह बात देखने में ठीक है, कि योग्य व्यक्ति के प्रति प्रेम करना उचित है (इसने योग्य व्यक्ति के प्रति प्रेम किया, यह अच्छा है)। अगर वह मर जाय, तो मर जाय, में तुम्हें कुछ न कहूँगी। क्योंकि योग्य व्यक्ति से प्रेम करके उसके विरह में उसका मर जाना भी प्रश्नंसाई ही होगा।

स्वयं दूती यथा-

'महु एहि किं णिवालम्र हरिस णिम्रं वाउ जह वि मे सिचम्रम् । साहेमि कस्स सुन्दर दूरे गामो म्रहं एका' ('मुहुरेहि किं निवारक हरिस निजं वायो यद्यपि मे सिचयम् । साधयामि कस्य सुन्दर दूरे मामोऽहमेका ॥')

इत्याचूह्यम् ।

स्वयं दूती जैसे — कोई नायिका किसी पान्थादि के साथ उपभोग की इच्छा से उसे सुनाकर कह रही है। हे निगोड़े वायु, तुम बार बार आते हो, मेरे वस्त्र की (आंचल को) क्यों हर रहे हो। यद्यपि तुम मेरे आँचल को हर रहे हो, फिर भी हे सुन्दर मैं किसे प्रसन्न करूँ, गाँव ती दूर है, और यहाँ मैं विल्कुल अकेली हूँ।

(इस शून्य स्थल में पान्य के साथ की गई रितकीड़ा को कोई न देख पायगा, इस बात की न्यक्षना स्वयं दूती की उक्ति कर रही है। आँचल की हिलाकर वह चेष्टा से भी पान्य को आमन्त्रित कर रही है—यह सहृदयहृदयसंवेध तत्त्व है।)

श्रथ योषिदलङ्काराः—

यौवने सत्त्वजाः स्त्रीणामलङ्कारास्तु विश्वतिः। यौवने सत्त्वोद्भूता विंशतिरलङ्काराः स्त्रीणां भवन्ति।

तत्र-

भावो हावश्च हेला च त्रयस्तत्र शरीरजाः ॥ ३० ॥ शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च माधुर्यं च प्रगल्भता । श्रौदार्यं धैर्यमित्येते सप्त भावा श्रयत्नजाः ॥ ३१ ॥

तत्र भावहावहेलास्त्रयोऽङ्गजाः, शोभा कान्तिर्दीप्तिर्माधुर्यं प्रागल्भ्यमौदार्यं धेर्यमित्य-यक्षजाः सप्त ।

> लीला विलासो विच्छित्तिर्विश्रमः किलकिश्चितम्। मोद्दायितं कुदृमितं विव्वोको ललितं तथा ॥ ३२ ॥ विदृतं चेति विद्येया दश भावाः स्वभावजाः।

तानेव निर्दिशति—

निर्विकारात्मकात्सत्त्वाङ्गाचस्तत्राद्यविकिया॥ ३३॥

तत्र विकारहेतौ सत्यप्यविकारं सत्त्वं यथा कुमारसम्भवे

'श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मिन्हरः प्रसंख्यानपरो वभूव । त्र्यात्मेश्वराणां निह जातु विद्याः समाधिमेदप्रभवो भवन्ति ॥'

खियों में योवनावस्था में सख्त (स्वाभाविक) बीस अलङ्कार माने जाते हैं:— भाव, हाव, हैला ये तीन शरीरज (शारीरिक) अलङ्कार हैं। शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगत्भता, औदार्य, धर्य ये सात सख्त भाव वे अलङ्कार है, जो खियों में अयरन रूप से पाये जाते हैं, अर्थात् इन्हें प्रकटित करने में नायिकाओं को कोई यरन नहीं करना पड़ता। लीला, विलास, विन्छित्ति, विश्रम, किलकिखित, मोटायित, कुट-मित, विन्वोक, लित, विहत ये दस माच स्वभावज भाव हैं, अर्थात् स्वभाव से ही श्चियों में स्थित रहते हैं। इन्हीं का आगे एक एक को .छेकर छत्तण व उदाहरण दिया जाता है।

निर्विकारात्मक सत्त्व से जब विकार का सर्व प्रथम विस्फुरण पाया जाता है, तो इसी प्रकार के प्रथम स्फुरण को 'भाव' कहते हैं।

मानवप्रकृति में सत्त्व, रजस् तथा तमस् ये तीन गुण माने जाते हैं। इन गुणों में से सत्त्व की यह विशेषता है, कि विकार की उत्पन्न करने वाले कारण के विद्यमान होने पर भी विकार नहीं हो पाता (विकारहेती सित विकियन्ते येषां न चेतांसि त एव घोराः)। इसी को पहले नायक के गुणों में 'गाम्भीय' कहा गया है। इस सत्त्व का उदाहरण कुमारसम्भव का यह पद्य दिया जा सकता है—

अप्सराओं के सङ्गीत को सुनकर भी महादेव उसी क्षण समाधि में स्थित हो गये। जितेन्द्रिय तथा जितात्मा व्यक्तियों की समाधि को कोई भी विष्न भङ्ग नहीं कर सकते।

तस्माद्विकाररूपात्सत्वात् यः प्रथमो विकारोऽन्तर्विपरिवर्ती बीजस्योच्छूनतेव स

भावः । यथा-

'दृष्टिः सालसतां बिमर्ति न शिशुकीडासु बद्धादरा श्रोत्रे प्रेषयति प्रवर्तितसखीसम्भोगवार्तास्विप। पुंसामञ्जमपेतशङ्कमधुना नारोहित प्राग्यथा बाला नृतनयौवनव्यतिकरावष्टभ्यमाना शनैः॥'

इस प्रकार सत्त्व बहु अवस्था है, जब कि अ्यक्ति सर्वथा निर्विकार रहता है। इस अवस्था के बाद विकार की जो सर्वप्रथम अवस्था पाई जाती है, जिसमें विकार बड़ा अस्फुट रूप से रहता है 'माव' कहलाती है। यह विकार शरीर के अन्तस् में ही छिपा रहता है, और इसकी तुल्ला बीज की उच्छूनता से की जा सकती है। जिस तरह पानी, मिट्टी आदि संयोग से अङ्कुरित होने के पहले बीज कुछ उच्छून हो जाता है। इस समय बीज में विकार तो होता है, पर वह विकार बीज के अन्तस् में ही होता है, इसी प्रकार नाथिका के अन्तस् में पाया जाने वाला (शृक्षर) विकार 'माव' नाम से अभिहित होता है।

इस 'माव' नामक शारीरिक अलङ्कार का उदाहरण यों दिया जा सकता है। मुग्धा नायिका में सर्वप्रथम विकार का स्फुरण हो रहा है। किव उसी का वर्णन कर रहा है। इसकी नजर पहले बड़ी चन्नल थी, लेकिन अब वह अलसाई—सी नजर आती है (उसकी दृष्टि ने अलसता धारण कर ली है)। पहले बचपन में, वह छोटे वच्चों के खेलों से आनन्द प्राप्त करती थी, लेकिन अब छोटे बच्चों के खेलों में वह कोई दिलचस्पी नहीं लेती। वयस्क खियों की बात सुनने में, पहले उसे कोई मजा नहीं आता था, लेकिन अब अपनी सिखयों को सम्मोग की बात करते सुन कर वह अपने कान उन बातों की ओर लगाती है। सम्भोग की बातों को सुनने में अब उसको कुछ कुछ दिलचस्पी होने लग गई है। बच्ची होने पर वह बिना किसी हिचक के पुरुषों की गोद में बैठ जाया करती थी, लेकिन अब पहले की तरह पुरुषों की गोद में नहीं बैठती। निःसन्देह यह बाला धीरे धीरे नवीन यौवन के आविभीव से युक्त हो रही है। अथवा यह नायिका नवीन यौवन के द्वारा अवलम्बत या अवलस्द (अवष्टम्थमान) हो रही है।

यथा वा कुमारसम्भवे-

'हरस्तु किञ्चित्परितुप्तधैर्यश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः। उमामुखे बिम्बफलाघरोष्टे व्यापारयामास विलोचनानि॥' अथवा जैसे कुमारसम्भव में महादेव में विकार का प्रथम स्फुरण पाया जाता है। इसी का वर्णन कालिदास ने यों किया है:—

कामदेव के बाण मारने पर महादेव का धैर्य कुछ कुछ उसी तरह छप्त हो गया, जैसे चन्द्रोदय की आरम्भिक दशा में समुद्र की तरह महादेव का मन चक्क हो उठा। उन्होंने विम्वाफल के समान अथरोष्ठ वाले सुन्दर पार्वती के मुख की और अपने नेत्रों को डाला।

यथा वा ममैव-

'तं चित्र वत्रणं ते चेत्र लोत्रणे जोव्वणं पि तं चेत्र । श्रणा श्रणङ्गलच्छी श्रणं चित्र किं पि साहेइ ॥' ('तदेव वचनं ते चेव लोचने यौवनमपि तदेव । श्रन्यानङ्गलद्मीरन्यदेव किमपि साधयति ॥')

अथवा जैसे धनिक की बनाई हुई निम्न प्राकृत गाथा में भी नायिका के 'भाव' नामक

शरीरज अलङ्कार का वर्णन है:-

उस नायिका की बातचीत (वचन) भी वही है, नेत्र भी वही है, यौवन भी वही है; इनमें कोई भी परिवर्त्तन दिखाई नहीं देता। लेकिन उसके शरीर में भिन्न प्रकार की काम-शोभा दिखाई पड़ती है, जो दूसरे ही डक्न का प्रभाव (लोगों पर) डालतो है।

श्रथ हावः—

त्रलपालापः सश्दङ्गारो हावोऽचि**श्वविकारकृत्।** 

प्रतिनियताङ्गविकारकारी श्रङ्गारः स्वभाविष्ठीषो हावः यथा ममैव 'जं किं पि पेच्छमाणं भणमाणं रे जहातहचेत्र । णिजभात्र गोहमुदं वत्रस्स मुद्धं णित्रच्छेह ॥' ( 'यत्किमपि प्रेक्षमाणां भणमानां रे यथातथैव । निर्ध्याय स्नेहमुग्धां वयस्य मुग्धां पश्य ॥' )

नायिका में बातचीत कम करने की अवस्था का होना तथा श्रङ्कार का होना 'हाव' कहळाता है। यह 'हाव' आँख, भोंहे आदि में विकार उत्पन्न करता है।

निश्चित अर्ज़ों में विकार करने वाला शृङ्गार 'हाव' कहलाता है, यह 'हाव' स्वाभाविक तथा अरीरज अलङ्कार है। जैसे धनिक की ही यह गाथा नायिका के 'हाव' की व्यजना करती है:—

हे मित्र, उस नायिका के देखते हुए या बोलते हुए, दोनों का जो जुळ असर होता है, वह एक-सा ही होता है। या तो तुम स्नेहमुग्था मोली नायिका को दृष्टिपात करती देखों, या बोलती देखों, एक-सा अनुभव होगा। यहाँ नायिका का दृष्टिपात भी आह्व।ददायक है इस प्रकार उसमें 'हाव' की स्थिति स्वित की गई है।

अय हेला-

स एव हेला सुव्यक्तश्रङ्गाररससूचिका ॥ ३४ ॥
हाव एव स्पष्टभूयोविकारत्वातसुव्यक्तश्रङ्गाररससूचको हेला । यथा ममैव—
तह मित्त से पत्रता सव्वक्तं विक्समा थणुक्सेए ।
संसङ्ख्रवालभावा होइ विरं जह सहीणं पि ॥'
( 'तथा मिटित्यस्याः प्रवृत्ताः सर्वाङ्गं विश्रमाः स्तनोद्भेदे ।
संशयितवालभावा भवति चिरं यथा सखीनामिष ॥')

यही 'हाव' जब श्रङ्गार रस को प्रकट रूप में अच्छी तरह अभिव्यक्त करने छगे, तो 'हेला' नामक शरीरज अलङ्कार वन जायगा । 'हेला' में नायिका के विकार स्पष्ट रूप में परिलक्ति होते हैं, तथा प्रकट रूप में श्रङ्गार चेष्टा के बोतक होते हैं।

जैसे घनिक की स्वयं की इस गाथा में-

ज्यों ही इसके स्तन उद्भित्र होने लगे, त्यों ही इस नायिका के सारे अझों में इस डक्स से विलास व विभ्रम प्रवृत्त होने लगा. कि इसकी सखियाँ भी एक बारगी इसके बालभाव के बारे में संशय करने लग गई।

श्रथायत्रजाः सप्त । तत्र शोभा-

रूपोपभोगतारुण्यैः शोभाङ्गानां विभूषणम् । 🚃 🕉 🎁 🚃

यथा कुमारसम्भवे —

तां प्रारमुखीं तत्र निवेश्य बालां क्षणं व्यलम्बन्त पुरो निषण्णाः । भूतार्थशोभाहियमाणनेत्राः प्रसाधने सन्निहितेऽपि नार्यः ॥'

इत्यादि । यथा च शाकुन्तले-

। च शाकुन्तल— 'श्रनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहैं− रनाविद्धं रक्नं मधु नवमनास्वादितरसम् 🗠 अलण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रपमनघं न जाने भोकारं कमिह संसुपस्थास्यति विधिः ॥'

अयबज अलङ्कार सात माने गये हैं। इनमें प्रसङ्गप्राप्त शोभा अलङ्कार का वर्णन पहले किया जा रहा है। रूप, विलास तथा यौवन के कारण जब नायिका के अङ्ग विभूषित हो उठते हैं, तो उस अल्ङ्कार को 'शोभा' नामक अयतज अल्ङ्कार कहते हैं।

कुमारसम्भव के सप्तम सर्ग, में पार्वती की विवाह के लिए सजाया जा रहा है। उसी का वर्णन करते समय कवि कुलगुरु कालिदास कहते हैं:-

उस बाला पार्वती को पूर्व दिशा की ओर मंह करके बिठा कर अन्य खियाँ उसके सामने बैठ कर एक क्षण के लिए ठिठक सी गई - पार्वती का प्रसाधन करने से रुक सी गई। पार्वती की नैसर्गिक शोभा को देख कर वे स्तब्ध हो गई, उनके नेत्र लज्जित हो गए कि इस नैसर्गिक सौन्दर्य के लिए इन बाह्य प्रसाधनों की क्या जरूरत ? और इस तरह प्रसाधन सामग्री के समीप रहने पर भी वे एक क्षण के लिए पार्वती का प्रसाधन न कर सकी।

और जैसे शकुन्तला के स्वामाविक सौन्दर्य रूप शोमा अलङ्कार का वर्णन करते हुए:-इस सम्मुख स्थित बाला की शोभा देख कर ऐसा कहा जा सकता है, कि यह वह फूल है, जिसे अब तक किसी ने नहीं सुँघा है, यह वह कोमल किसलय है जिसे किसी के नखीं ने नहीं तोड़ा है-नहीं खरोंचा है: यह वह रत्न है जिसको अभी वेधा भी नहीं गया है, तथा यह वह नया ग्रहद है, जिसके रस को किसी ने नहीं चखा है। इसका यह अकलुष रूप-अनिन्य सौन्दर्य-जैसे पुण्यों का अखण्ड फल है। पता नहीं ब्रह्मा इस फल का उपभोक्ता किसे बनायेगा ?

अथ कान्तिः—

मन्मधावापितच्छाया सैव कान्तिरिति स्मृता॥ ३४॥

१. 'मन्मथाध्यासित-' इति पाठान्तम् ।

ाशोभेव रागावतारघनीकृता कान्तिः। यथा— 🛒 🕬 🙌 🕬 🕬 🕬 अन्मीलद्वदनेन्द्रदीप्तिविसरैद्रेरे समुत्सारितं भिन्नं पीनकुचस्थलस्य च रुचा हस्तप्रभाभिहतम् । एतस्याः कलविङ्ककण्ठकदलीकरूपं मिलस्कौतका-STREET, THE PARTY OF दप्राप्ताङ्गसुखं रुषेन सहसा केशेषु लग्नं तमः॥'

यथा हि महाश्वेतावर्णनावसरे भट्टबाणस्य ।

ON THE PARTY OF शोभा में नायिका में कामविकार नहीं होता। जब कामाविर्भाव के बाद इसकी कान्ति और अधिक बढ़ जाती है, तो वही शोभा राग (काम) के उत्पन्न होने से सघन होने के कारण कान्ति नामक अलङ्कार होती है।

जैसे निम्न पद्य में नायिका में मन्मथ का अवतरण होने से उसकी मनोहारिता और सबन हो गई है। उसकी इस कान्ति को देख कर मानव या चेतन प्राणी तो क्या अन्यकार भी उसके अङ्गों के स्पर्शमुख को प्राप्त करना चाहता है। छेकिन नायिका उसे अपने पास भी नहीं फटकने देती। वह अपने प्रफ़ुल्लित मुख रूपी चन्द्रमा की प्रकाश-किरणों से उसे (अंधेर की) दूर मगा देती है; उसे अपने मोटे भारी वक्षोजों की कान्ति से फोड़ देती है, और हाथ की कान्ति से खुब पीटती है। इस तरह वह अपने अक्नों का मुख प्राप्त करने वाले कामुक अन्धकार को दूर से मार भगाती है। उइण्ड कामी की भाँति चोट खाने पर भी अन्धकार पीछे नहीं हटता, वह एक बार नायिका के अक्रस्पर्श का सुख पाना ही चाहता है, और इस बार वह क्रोध से नायिका के पीछे पढ़ ही तो जाता है। भला एक बार तो उसका अपमान करने वाली नायिका को मजा चखा ही दिया जाय। इसळिए कळिबङ्क पक्षी के कण्ठ के समान सबन काला अन्धकार: कीतुक के साथ एक दम उस नायिका के बालों में आकर मानों रोष से चिपट गया है।

भाव यह है, कि उस नायिका का मुख अपूर्व कान्ति से युक्त है जैसे पूर्ण चन्द्रमा हो, उसके वक्षीज पूर्णतः उन्नत है, उसके हाथ भी सुन्दर हैं, तथा उसके केश अन्धकार के समान घने काले हैं। कान्ति का दूसरा उदाइरण हम बाण की कादम्बरी के महाश्वेतावर्णन में देख सकते हैं।

अय माध्यम्-

## 📆 🧗 🦈 🎁 श्रनुस्वणत्वं माधुर्यम्—

्यथा शाक्रन्तले-

'सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मिलनमपि हिमांशोर्लचम लच्मीं तनोति। इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् ॥'

नायिका में अनुरुवणता या रमणीयता का होना माधुर्य नामक भाव कहलाता है। जैसे शकुन्तला के वर्णन में शाकुन्तल नाटक में—

शैवल से युक्त होने पर भी कमल सुन्दर ही लगता है। चन्द्रमा का काला कलक भी

१. जब कोई व्यक्ति जबदरस्ती पीछे पड़ता है, तो भगाने की कोशिश की जाती है, मोटी चीज, पत्थर, सोडे आदि से उसे फोड़ा जाता है, और हाथों में मारा-पीटा जाता है; नायिका ठीक यहाँ बर्ताव अन्धकार के साथ करती है, यह स्पष्ट है।

उसकी शोभा ही बढाता है। यह (शकुन्तला) वरकल पहनने पर भी बड़ी सन्दर लग रही है। मधर आकृतियों वे लिए कुछ भी मण्डन वन जाता है।

#### —दीप्तिः कान्तेस्त विस्तरः। CONTRACTOR OF THE PARTY.

यथा-

'दैत्रा पसित्र णित्रन्तस महससिजोण्हाविल् तत्मणिवहे । श्रहिसारिश्रामें विग्धं करोसि श्रण्णाणें वि हस्रासे ॥ ( प्रसीद पश्य निर्वर्तस्व मुखराशिज्योत्स्नाविल्राप्ततमोनिवहे । श्रमिसारिकाणां विद्यं करोष्यन्यासामपि हताशे ॥')

कान्ति नामक भाव का विस्तार—उसका विशेष पाया जानाः दीप्ति नामक भाव कहलाता है। जैसे

हे रमणो, खुश ही जाओ, देखी ती तुम्हारे मुख रूपी चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से अन्धकार नष्ट हो रहा है। लीट चलो, हे मूर्ख (हताशे): तुम दूसरी अभिसारिकाओं - अन्धकार में प्रिय का अभिसरण करती हुई कृष्णाभिसारिकाओं - के भी प्रियाभिसरण में विषत क्यों कर रही हो ? श्रथ प्रागरभ्यम् 🛄 ६५ ॥ सामितिकासूरमञ्जूष ज्ञाताः संस्कृतास्त्री

निस्साध्यसत्वं प्रागतभ्यम्— विशाहर विकास का विकास

मनःक्षोभपूर्वकोऽङ्गसादः साध्वसं तदभावः प्रागलभ्यम् , यथा ममैव-'तथा बीडाविधेयापि तथा मुख्यापि सुन्दरी। कलाप्रयोगचातुर्ये सभास्वाचार्यकं गता ॥'

मन के खोभादि का न पाया जाना प्रागरूम्य नामक भाव कहळाता है। जैसे थनिक का स्वयं का यह पद्य-

यद्यपि वह सुन्दरी उतनी अधिक लज्जापूर्ण तथा भोली है; फिर भी सभा में कलाप्रयोग की चतरता का प्रदर्शन करते समय आचार्यत्व की प्राप्त हो गई।

अथौदार्यम—

## — श्रीदार्व प्रश्रयः सदा ॥ ३६ ॥

यथा-

'दिग्रहं ख दुक्खित्राए सञ्चलं काऊण गेहवावारम्। गरुएवि मण्णुदुक्खे भरिमो पात्रन्तसुत्तस्स ॥ - Cable & B. Dinne and ( 'दिवसं खलु दुःखितायाः सकलं कृत्वा गृह्व्यापारम् । गुरुष्यपि मन्युदुःखे भरिमा पादान्ते सुप्तस्य ॥'

यथा वा-'भ्रमन्ने सहसोद्रता' इत्यादि ।

सदा प्रेम से युक्त रहना; नायक के प्रति अनुकूछ रहना, औदार्य कहलाता है। जैसे दिन भर घर का कामकाज करके थकी हुई, नायिका के भारी क्रोप व दुःख प्रिय के चरणपतित होने पर शान्त हो गये।

अथवा जैसे 'अभक्ते सहसोद्रता' (मीहें देती होते हुए उठ खड़ी हुई) इत्यादि उदाहरण में।

श्रथ घेर्यम्-

#### 1) 四年 / 外田田年 作 中華 海田 चापलाऽविहता धैर्य चिद्वत्तिरविकत्थना।

चापलानुपहता मनोवृत्तिरात्मगुणानामनाख्यायिका धैर्यमिति यथा मालतीमाधवे-

'ज्वलतु गगने रात्री रात्रावखगडकलः शशी दहत मदनः किंवा मृत्योः परेण विधास्यति । मम तु द्यितः श्लाध्यस्तातो जनन्यमलान्वया

भ कुलममलिनं न त्वेचायं जनो न च जीवितम् ॥<sup>2</sup>

चञ्चलता से रहित, तथा अपने स्वयं के गुणों की प्रशंसा से रहित मनोवृत्ति को धेर्य नामक भाव कहते हैं।

जैसे मालतीमाथव की मालती में धैर्य भाव पाया जाता है:-

हर रात आकाश में पूर्ण चन्द्रमा प्रकाशित होकर मुझे जलाया करें ( जला करें )। कामदेव (मुझे) जलाया करे, वह मृत्यु से बढ़कर अधिक क्या बिगाड़ सकता है ? मुझे तो अपना प्रिय, अपने पिता, पवित्र वंश में उत्पन्न अपनी माता, तथा अपना निर्मल कुल अभीष्ट है, यह जन (अपने आप) तथा यह अपना जीवन प्रिय नहीं है।

श्रंथ स्वाभाविका दश, तत्र-

## वियानुकरणं लीला मधुराङ्गविचेष्टितैः॥ ३७॥

त्रियकृतानां वाग्वेषचेष्टानां श्रङ्गारिणीनामङ्गनाभिरनकरणं लीला । यथा ममेव-

'तह दिएं तह भणियं ताए णित्रदं तहा तहासीणम्। श्रवलोइश्रं सङ्ग्हं सबिब्भमं जह सवत्तीहिं॥ ( 'तथा दृष्टं तथा भणितं तथा नियतं तथा तथासीनम् । अवलोकितं सतृष्णं सविश्रमं यथा सपन्नीभिः॥')

अब दस स्वाभाविक भावों का उक्लेख करते हैं। नायिका के मधुर अङ्गों की चेष्टाओं के द्वारा त्रिय ( नायक ) के वाग्वेषचेष्टादि का श्रङ्गारिक अनुकरण करना छीछा नामक भाव कहळाता है।

जैसे धनिक की स्वयं की इस गाथा में —

उस नायिका का प्रेक्षण, बोलचाल, नियन्त्रण, तथा बैठना इस ढंग का है, कि उसकी सीतें विलास व तृष्णा के साथ उसे देखती हैं।

यथा वा-'तेन।दितं वदति याति तथा यथाऽसौ' इत्यादि ।'

अथवा जैसे, 'जैसे वह बोलता है, वैसे ही यह बोलती है, तथा जैसे वह चलता है, वैसे ही यह चलती है।' आदि। लिएक एउंडे विका सम्मानिय क्रिया विकास

श्रथ विलासः—

# तात्कालिको चिशेषस्तु विलासो अङ्गिक्रयोक्तिषु।

द्यितावलोकनादिकालेऽङ्गे कियायां वचने च सातिशयविशेषोत्पत्तिर्विलासः । यथा मालतीमाघवें-

'अत्रान्तरे किमपि वाविभवातिवृत्त-वैचित्र्यमुक्कसितविश्रममायताच्याः । E PIETS / how

तद्भिरसात्त्विकविकारविशेषरम्य-

माचार्यकं विजयि मान्मथमाविरासीत् ॥'

प्रिय के दर्शनादि के समय नायिका की अङ्गचेष्टाओं तथा बोलचाल में, जो विशेष प्रकार का तास्कालिक विलास पाया जाता है, उसे विलास कहते हैं। जैसे मालतीमाधव में-

इसी बीच में, लम्बी आँखों वाली मालती का कामदेव सम्बन्धी विजयी आचार्यत्व प्रकट हुआ, जिसकी विचित्रता वाग्विलास से बढ़ गई थी; जो विलास व विश्रम से युक्त था: तथा जो अत्यधिक सात्त्विक भावों के कारण विशेष रमणीय हो गया था। श्रय विचित्रतः—

श्राकलपरचनाऽल्पापि चिच्छित्तिः कान्तिपोषकृत् ॥ ३८॥

स्तोकोऽिय वेषो बहुतरकमनीयताकारी विच्छित्तः। यथा कुमारसम्भवे

कर्णार्थितो रोधकषायहन्ते गोरोचनाभेदनितान्तगौरे ।

तस्याः कपोले परभागलाभाद्वबन्ध चत्तूंषि यवप्ररोहः ॥ ।।।

थोड़ी सी वेषभूषा व साज-सजा भी जहाँ कान्ति को अधिक पुष्ट करती है, वहाँ विच्छित्ति नामक भाव होता है।

जैसे कुमारसम्भव में पार्वती के वर्णन में-

प्रसाधन करते समय पार्वती के कान में लगाया गया यव का प्ररोह; लोध चूर्ण के कारण रूखे तथा गोरोचन की पत्रावली से अल्यधिक गोरे उसके कपील पर विशेष सुन्दरता प्राप्त कर ( लोगों की ) दृष्टि को अपनी और आकृष्ट कर रहा था।

श्रथ विभ्रमः—

विभ्रमस्त्वरया काले भूषास्थानविपर्ययः।

यथा--

'अभ्यक्ते शशिनि पेशलकान्तद्ती-संलापसंवलितलोचनमानसाभिः। श्रमाहि मण्डनविधिर्विपरीतभूषा-विन्यासहासितसखीजनमङ्गनाभिः॥'

यथा वा ममेव-

'श्रुत्वाSSयातं बहिः कान्तमसमाप्तविभूषया । भाले 2 जनं दशोर्लक्षा कपोले तिलकः कृतः ॥

जल्दी के कारण समय पर आभूषणों का उल्ट-पर्लट पहन छेना विश्रम कहलाता है। जैसे अल्पाय से दास केलव कवार प्रेरण स्थापक अपन एक वीतान के वसी

चन्द्रमा के उदय होने पर: प्रिय नायक की दूतियों के सुन्दर वचनों से उल्लिसत नेत्र व मन वाली नायिकाओं ने आभूषण-मण्डन इस दक्त से किया: कि उनके आभूषणों को विपरीत प्रकार से पहना देखकर ( उनका विपरीत विलास देखकर ) सखियाँ देंस पड़ी।

अथवा जैसे धनिक का स्वयं का यह पच-

प्रिय नायक को बाहर आया जान कर, शृङ्गार करती हुई नायिका ने, जिसका शृङ्गारकार्य समाप्त नहीं हुआ था, कलाट में अञ्चन, आँखों में लाक्षारस (अलक्तक ) तथा कंपील पर तिलक लगा लिया । किया मार्ग किया मार्ग किया मार्ग किया मार्ग किया है आहे किया है श्रथ किलकिश्चितम्-

कोधाश्रुहर्षभीत्यादेः सङ्गरः किलकिञ्चितम् ॥ ३६ ॥

यथा ममेव-

रतिकीडायूते कथमपि समासाच समयं मया लब्धे तस्याः क्रणितकलकण्ठार्धमधरे । कृतश्रूभङ्गासौ प्रकटितविलक्षार्धरुदित-

हिमतकोधोद्भान्तं पुनरपि विद्ध्यान्मयि मुखम् ॥'

नायिका में एक साथ क्रोध, अश्रु, हर्ष तथा भय का साङ्कर्य पाया जाना किलकि जित कहलाता है।

जैसे धनिक के इस पद्य में -

रितिकीष्टा के समय जुआँ खेलते समय किसी तरह समय पाकर मेरे द्वारा उसके अधर की जीत लेने पर, टेढ़ी मोहों वाली उस नायिका ने कलकल कण्ठ से अर्थस्कुट आवाज करते हुए, लज्जा, रुदन, मुसकराहट तथा कीव के अस्फुट मिश्रण से उद्धानत मुखको मेरी ओर कर दिया। अथ मोद्वायितम—

मोहायितं तु तद्भावभावनेष्टकथादिषु।

इष्टकथादिषु प्रियतमकथानुकरणादिषु प्रियानुरागेण भावितान्तःकरणत्वं मोद्यायितम् । यथा पद्मगुप्तस्य—

'चित्रवर्तिन्यपि नृपे तत्त्वावेशेन चेतसि । ब्रीडार्घविलतं चक्रे मुखेन्दुमवरीव सा ॥'

यथा वा-

'मातः कं हृदये निधाय सुचिरं रोमाश्चिताङ्गी मुहु-र्जृम्भामन्थरकां सुलल्कितापाङ्गां दधाना दशम् । सुप्तेचालिखितेव शून्यहृदया लेखावशोषीभव-स्यात्मद्रोहिणि किं ह्रिया कथय मे गूढो निहन्ति स्मरः॥'

यथा वा ममेव-

'स्मरद्वथुनिमित्तं गूढमुचेतु मस्याः

सुभग तब कथायां प्रस्तुतायां सिखिभिः । भवति विततपृष्ठोदस्तपीनस्तनात्रा

ततवलयितबाहुर्जृम्भितैः साङ्गभङ्गैः ॥' प्रिय की कथादि का श्रवण मननादि करते समय उसके भाव से प्रभावित हो जाना

पुकतान हो जाना मोहायित कहलाता है।

राजा के चित्रित होने पर भी — उसके चित्र को देखते समय चित्र में राजा के श्रेमावेश से युक्त होकर परवश बनी हुई उस नायिका ने अपने मुख रूपी चन्द्रमा की लज्जा के कारण कुछ देढ़ा कर लिया।

व्यवा,

ह सखी (माई), तुम किसे हृदय में बैठाकर बड़ी देर से रोमाञ्चित होकर अपनी दृष्टि को जिसकी पुतलियाँ जमाई के कारण निश्चल हो गई हैं, तथा जो सुन्दर अपाङ्ग वाली है—धारण करती

PART THE PART HOUSE

हुई, सोई-सी, चित्रित-सी, शून्य हृदय होकर केवल मूर्तिमती बन गई हो । हे आस्मद्रोहिणि, क्या कामदेव गुप्त रूप से तुन्हें परेशान कर रहा है, लज्जा क्यों करती हो, मुझे बताओं तो सही। अथवा जैसे धनिक के इस पद्य में—

क्यें वा असे यानक के इस पंच म— कोई दूनी या सखी नायक के पास जाकर नायिका की दशा का वर्णन करती हुई कहती है:—हे सुन्दर युवक, जब सखियाँ उस नायिका की कामपीड़ा के ग्रप्त कारण की जानने के लिए तुम्हारी बातचीत छेड़ती हैं, तो वह अपनी पीठ की मरोड़ कर पीन स्तनों की ऊँचा करती हुई, हाथी की फैळाकर समेटती हुई, अङ्गभङ्ग तथा जँभाई से युक्त हो जाती है।

अथ कुदृमितम्-

सानन्दान्तः कुट्टमितं कुष्येत्केशाधरम्रहे ॥ ४० ॥

यथा-

'नान्दीपदानि रतिनाटकविश्रमाणा-माङ्गाक्षराणि परमाण्यथवा स्मरस्य । दृष्टेऽघरे प्रणयिना विधुतामपाणेः सीस्कारश्रष्कहदितानि जयन्ति नार्योः ॥'

रतिक्रीडा में नायक के द्वारा केश तथा अधर को प्रहण करने पर दिछ से प्रसन्न होने पर भी जब नायिका बाहर से क्रोध करे, तो वह कुटमित भाव कहलाता है।

प्रियतम के द्वारा अधर दंशन करने पर हाथ को फटकारती नायिका का सील्कार से युक्त वह सखा रोना विजयी है (सर्वोत्कृष्ट है), जो रितक्रीडा के नाटकीय विलासों का नान्दीपद (मङ्गलाचरण) है, तथा कामदेव (स्मर) के परम आज्ञाक्षर-ष्ठादेश-हैं।

अय विद्वोकः-

#### गर्वाभिमानादिष्टेऽपि विम्वोकोऽनादरिकया।

यथा ममैव-

'सन्याजं तिलकालकान्विरलयं क्षोलाङ्खिः संस्पृशन् वारंवारमुद्श्चयन्कुचयुगप्रोद्धिनीलाञ्चलम् । यद्भभङ्गतरङ्गिताश्चितदृशा सावज्ञमालोकितं तद्ववादवधीरितोऽस्मि न पुनः कान्ते कृतार्थीकृतः ॥'

जय नायिका गर्व तथा अभिमान के कारण इष्ट वस्तु के प्रति भी अनादर दिखाती है, तो उसे विब्बोक नामक भाव कहते हैं।

जैसे धनिक के स्वरिवत निम्न पद्य में नाथिका की इस चेष्टा में:-

हे प्रिये, तुम्हारे तिलकालकों का कपट से स्पर्श करते हुए, तथा चन्नल अङ्कुलियों से कुचयुगल पर उठे हुए नीले अञ्चल को बार-बार छूकर उठाते हुए, मेरी ओर तुमने जो टेढ़ी मींहों वाली दृष्टि से अवन्ना के साथ देखा; उस गर्व से तुमने मेरी अवहेलना ही की मुझे सफल न किया। (अथवा, तुमने उस गर्व से मेरी अवहेलना करना चाहा, लेकिन वास्तव में मेरी अवना न हुई, वरन् तुम्हारे विब्बोक भाव के कारण उस शोभा को देखकर में सफल हो गया।)

श्रथ ललितम्--

सुकुमाराङ्गविन्यासो मस्गो ललितं भवेत् ॥ ४१ ॥

ton me the trial of the total

ा यथा ममेव - () है। तम हिना है।

'सभूभङ्गं करिकसलयावर्तनैरालपन्ती सा पश्यन्ती ललितलित लोचनस्याञ्चलेन । विन्यस्यन्ती चरणकमले लीलया स्वैरयातै-

र्निस्सङ्गीतं प्रथमवयसा नर्तिता पङ्कजाक्षी'॥

कोमल तथा स्निम्ध प्रकार से अङ्गों का विन्यास ल्लित नामक भाव कहलाता है।

जैसे धनिक के ही निम्न पद्य में—

उस कमल-से नेत्रवाली नायिका को जैसे बिना सङ्गीत ही यौवन के प्रथमाविर्माव ने नचा दिया है। दूसरा आचार्य तो किसी कलाभिनेत्री को सङ्गीत व ताल पर नाचता है, लेकिन यह नायिका यौवन के आविर्माव होने पर इस तरइका आचरण कर रही है, जैसे बिना ताल के ही नाच रही हो। वह भौंहे टेढ़ी करके, हाथ रूपी किसल्यों को फैलाती हुई बात करती है; आँखों के अपाङ्ग से बड़ी मधुर-मधुर ढड़ा से देखती है, और चलते समय अपने चरणकमलों को बड़ी लीला (भाव) के साथ उठाती है। एक कुशल नर्तको जैसे ताल व सङ्गीत के आधार पर अङ्ग, उपाङ्ग तथा अपाङ्ग का विश्वेपादि करती है, वैसे हो यह भी कर रही है। उस पर भी बड़ाई यह कि यह नायिका बिना सङ्गीत व ताल के ही नृत्यकला का प्रदर्शन कर रही है।

े श्रथ विहतम् - मार्गास क्रियान कि अब अस्तिक सक्षेत्र सक छठ है स्वास्त्री

प्राप्तकालं न यद्ब्र्याद्रीडया चिह्नतं हि तत्।

प्राप्तावसरस्यापि वाक्यस्य लज्जया यदवचनं तिह्नहतम्, यथा—
'पादाङ्कछेन भूमि किसलयहिना सापदेशं लिखन्ती
भूयो भूयः क्षिपन्ती मिय सितशबले लोचने लोलतारे।
वक्षं हीनम्रमीषत्स्फुरदभरपुटं वाक्यगर्भं दधाना
यन्मां नोवाच किश्चित्स्थितमिष हृदये मानसं तहुनोति।'

जहां नायिका समय आने पर भी तद्नुकूछ वाक्य का प्रयोग छजा के कारण नहीं कर पाती; वहां विह्नत नामक भाव माना जाता है। जैसे,

कोंपल के समान कान्ति वाले पैर के अँगूठे से पृथ्वी को किसी बहाने से कुरेदती हुई और मेरी ओर बार-बार चन्नल कनीनिका वाले सफेद व भूरे नेत्रों को फेंकती हुई, उस नायिका ने, जिसका मुँद अपने आप में किसी बचन को छिपाये था, जिसके ओठ कुछ-कुछ फड़क रहे थे, तथा जो लज्जा से नम्र हो रहा था; मुझ से हृदय में स्थित बात को भी न कहा; यह बात मेरे मानस को पीड़ित कर रही है।

श्रथ नेतः कार्यान्तरसहायानाह

मन्त्री स्वं वोमयं वापि सखा तस्यार्थिचन्तने ॥ ४२ ॥ तस्य नेतुरर्थिचन्तायां तन्त्रावापादिलक्षणायां मन्त्री वाऽऽत्मा वोभयं वा सहायः ।

नायक के श्रङ्कारी सहायकों का वर्णन किया जा चुका है। अब उसके दूसरों कार्यों के सहायकों का वर्णन करते हैं:—

यदि नायक राजा होता है तो उसके अर्थादि-राजनीति आदि की चिन्ता करने में मन्त्री

या वह स्वयं सहायक होता है। कभी-कभी मन्त्री व नायक स्वयं दोनों ही इन राजनीति सम्बन्धिनी (तन्त्रावाप व आदि की) चिन्ता में व्यस्त रहते हैं।
तत्र विभागमाह—

मन्त्रिणा ललितः, शेषा मन्त्रिस्वायत्तसिद्धयः।

उक्तलक्षणो लिलतो नेता मन्त्र्यायत्तसिद्धिः । शेषा धीरोदात्ताद्यः स्रिनियमेन मन्त्रिणा स्वेन वोभयेन वाऽङ्गीकृतसिद्धय इति ।

उपर्युक्त धीरोदात्तादि नायकों में धीरल्लित के समस्त कार्यों की सिद्धि मन्त्री के ही आधीन होती है; अन्य नायकों की सिद्धि मन्त्री तथा स्वयं दोनों पर निर्भर रहती हैं।

(यहाँ यह स्पष्ट है कि धी(प्रशान्त के सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं हो सकेगी।)

धर्मसहायास्तु-

ऋत्विक्पुरोहितौ धर्मे तपस्विब्रह्मवादिनः ॥ ४३ ॥

ष्रह्म = वेदस्तं वदन्ति व्याचक्षते वा तच्छीला ब्रह्मवादिनः, श्रात्मज्ञानिनो वा । शेषाः प्रतीताः ।

नायक के धर्माचरण में ऋत्विक् ( यजनकर्ता ); पुरोहित, तपस्वी तथा ब्रह्मज्ञानी महारमा सहायक बनते हैं।

दुष्टदमनं दण्डः । तत्सहायास्तु-

सुहत्कुमाराटविका दण्डे सामन्तसैनिकाः।

स्पष्टम् ।

नायक के राजा होने पर उसकी दण्डविधान में सहायता करने वाले मित्र (राजा), युवराज, आहविक (वनविभाग के लोग; अथवा अरण्यनिवासी) सामन्त तथा संनिक होते हैं।

इस प्रकार नाटक की रचना करने वाले किव की तत्सम्बन्ध में उन-उन सहायकों का

नियोजन करना उचित है। जैसे कहा गया है-

एवं तत्तत्कार्यान्तरेषु सहायान्तराणि योज्यानि, यदाह—

त्रन्तःपुरे वर्षवराः किराता मृकवामनाः ॥ ४४ ॥ म्लेच्छाभीरशकाराद्याः स्वस्वकार्योपयोगिनः ।

शकारो राज्ञः श्यालो हीनजातिः।

राजा के रनिवास में वर्षवर (नपुंसक व्यक्ति), किरात, गूँगे तथा बौने व्यक्ति, आदि का सन्निवेश किया जाना चाहिए। रे ग्लेच्छ, आभीर, शकार (राजा का नीच जाति में उत्पन्न साला) ये सभी अपने-अपने कार्य में राजा के लिए उपयोगी हैं।

१. अपने राष्ट्र की चिन्ता 'तन्त्र' तथा परराष्ट्र की चिन्ता 'अवाप' कहलाती है। मिलाइये माघ का यह पथ-

तन्त्रावापिवदा योगै मंण्डलान्यधितिष्ठता।
सुनिग्रहा नरेन्द्रेण फणीन्द्रा इव शत्रवः॥ (२.८८)
२. जैसा कि रत्नावली के अन्तर्गत उदयन के अन्तःपुर का वर्णन है:—

नष्टं वर्षवरैर्मेनुष्यगणनाभावादपास्य त्रपा-

मन्तः कञ्चकिकञ्चकस्य विश्वति त्रासादयं वामनः । पर्यन्ताश्रिभिनिजस्य सदृशं नाम्नः किरातैः कृतं, कुःजा नी वतयैव यान्तिशनके रास्मेक्षणा शक्किनः ॥ विशेषान्तरमाइ-

#### ज्येष्ठमध्याधमत्वेन सर्वेषां च त्रिरूपता ॥ ४४ ॥ तारतम्याद्यथोक्तानां गुणानां चोत्तमादिता ।

एवं प्रागुक्तानां नायकनायिकादूतदूतीमन्त्रिपुरीहितादीनामुत्तममध्यमाधमभावेन त्रिह्नपता, उत्तमादिभावश्च न गुणसंख्योपचयापचयेन किं तर्हि गुणातिशयतारतम्येन ?।

इन नायकों के भेद को पुनः बताते कहते हैं:—ये सभी नायकादि ज्येष्ठ, मध्यम तथा अधम के भेद से तीन तरह के होते हैं। इनमें उपर्युक्त गुणों के तारतम्य के आधार पर ही इनकी यह उत्तमता, मध्यमता या अधमता निर्धारित की जाती है।

इस प्रकार नायक, नायिका, दूत, दूती, मन्त्री पुरोहित आदि सारे ही नाटकीय पात्र उत्तम, मध्यम व अधम रूप से तीन प्रकार के माने जाते हैं। यह उत्तमत्वादि कोटिनिर्धारण गुणों को संख्या की कमो या अधिकता के कारण न होकर गुणों की विशेषता के तारतम्य के आधार पर स्थित है।

प्वं नाट्ये विधातन्यो नायकःसर्परिच्छदः ॥ ४६ ॥

बस प्रकार नायक को उसके परिच्छद ( साथियों—नायिकामन्त्रिदूतादि ) के साथ नाटक में सम्निविष्ट करना चाहिए।

उक्तो नायकः तद्वश्रापारस्तूच्यते-

#### तद्वयापारात्मिका वृत्तिश्चतुर्घा, तत्र कैशिकी। गीतनृत्यविलासाधैर्मुदुः शृङ्गारचेष्टितैः॥ ४७॥

प्रवृत्तिरूपो नेतृ व्यापारस्वभावो वृत्तिः, सा च कैशिकी-सात्वती-त्यारभटी-भारतीभेदा-चतुर्विधा, तासां गीतनृत्यविलासकामोपभोगायपलच्यमाणो मृदुः श्वन्तरी कामफला-विच्छनो व्यापारः कैशिकी। सा तः—

इस प्रकार नायक का वर्णन करने पर नायक के व्यापार तथा तत्सम्बन्धिनी चुत्ति का

उल्लेख करना जरूरी है, अतः उसे ही बताते हैं।

नायक के व्यापार की चार तरह की वृत्तियां पाई जाती हैं—( कैशिकी, साच्वती, आरमटी तथा भारतीः)। इनमें से कैशिकी वृत्ति गीत, नृत्य, विकास भादि श्रङ्गारमयी चेष्टाओं के कारण कोमल होती है।

वृत्ति का तालवर्ष नायक का वह व्यापार या स्वभाव है, जो नायक को किसी विशेष और प्रवृत्त करता है। ये प्रवृत्तियाँ चार हैं: — कैशिकी, सात्त्वती, आरभटी तथा भारती। इनमें से गीत, नृत्य, विलास, कामकीड़ा आदि से युक्त कोमल तथा शृङ्गारी व्यापार, जिसका फल काम (पुरुवार्थ) है, कैशिकी वृत्ति कहलाता है।

# नर्मतित्स्पञ्जतत्स्फोटतद्वभैंश्चतुरङ्गिका।

तदित्यनेन सर्वत्र नर्म परामृश्यते । इस केशिकी वृत्ति के चार अङ्ग माने जाते हैं: - नर्म, नर्मस्फल, नर्मस्फोट तथा नर्मगर्भ ।

कारिका के 'तत् शब्द से सभी जगह नर्म का अन्वय अभीष्सित है।

१. 'सपरिप्रहः' इत्यपि पाठः ।

तत्रं-

वैदग्ध्यक्रीडितं नर्म प्रियोपच्छन्दनात्मकम् ॥ ४८ ॥ हास्येनैव सम्बङ्गारभयेन विहितं त्रिधा । श्रात्मोपत्तेपसम्भोगमानैः श्रङ्गार्यपि त्रिधा ॥ ४६ ॥ श्रुद्धमङ्गं भयं द्रेधा त्रेधा वाग्वेषचेष्टितैः । सर्वे सहास्यमित्येवं नर्माष्टादशधोदितम् ॥ ४० ॥

श्रप्राम्य इष्टजनावर्जनस्यः परिहासो नर्मः, तच शुद्धहास्येन सश्वन्नरहास्येन सभयहास्येन च रचितं त्रिनिधम् , श्वन्नारवद्पि स्वानुरागनिवेदन-सम्भोगेच्छाप्रकाशन-सापराधप्रियप्रतिभेदनैश्चिविधमेव, भयनर्मापि शुद्धरसान्तराङ्गभावाद्द्विविधम् , एवं

षड्विधस्य प्रत्येकं वारवेषचेष्टाव्यतिकरेणाष्टादशविधत्वम् ।

विया नायिका (या, नायिका पत्त में प्रिय) के चित्त को प्रसन्न करने वाला विलासपूर्ण न्यापार 'नर्म' कहलाता है। यह तीन प्रकार का होता है—हास्य से युक्त नर्म, श्रङ्कार से युक्त नर्म, तथा भय से युक्त नर्म। इनमें प्रथम भेद हास्य से युक्त होता है, १. आत्मोपत्तेप-परक, जहां नायक या नायिका स्वयं के प्रेम को प्रकट करते हैं; २. सम्भोगपरक, जहां सम्भोग की इच्छा प्रकट की जाय; तथा ३ मानपरक, जहां प्रिय के अनिष्ट करने पर नायिका मान करती है। भययुक्त नर्म दो तरह का होता है—शुद्ध तथा अङ्ग। ये छः प्रकार के नर्म वाक्, वेष तथा चेष्टा के त्रिविध प्रकाशन के अनुसार १८ प्रकार के हो जाते हैं। इन सभी नर्म प्रकारों में हास्य का समावेश तो रहता ही है।

नमें उस इँसी मजाक (परिहास) की कहते हैं जो प्रियजन को प्रसन्न करने वाला सभ्यतापूर्ण (अम्राम्य) व्यवहार है। इसका प्रमुख तत्त्व हास्य है, अतः यह हास्य कभी तो केवल रूप में, केवल श्वकार से युक्त होकर तथा कभी भय से युक्त होकर पाया जाता है। इस तरह नमें के तीन प्रकार होते हैं:—१. शुद्ध हास्य, २. श्वकारी हास्य, ३. भययुक्त हास्य। दूसरे ढक्त का श्वकारी हास्य —१. स्वानुरागनिवेदन, २. सम्भोगेच्छाप्रकाशन, तथा ३. मान इस प्रकार तीन तरह का होता है। भय वाला हास्य भी १. शुद्ध तथा २. रसान्तरांग (किसी दूसरे रस का अक्तभूत होकर) इस तरह दो तरह का होता है। इस तरह शुद्ध हास्य (१) श्वकारी हास्य के तीन भेद (३) व भययुक्त हास्य के दो भेद (२) कुल ६ भेद नमें के माने जाते हैं। नमें का प्रकाशन करने के साथन वाणी, वेषभूषा या विष्टा ये तीन तरह के हैं—इस तरह इनके आधार पर नमें के भेद १×६ = १० हो जाते हैं।

तत्र वचोहास्यनमं यथा-

'पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम् । सा रज्ञयित्वा चरणौ कृताशोमीरयेन तां निर्वचनं ज्ञान ॥'

वेषनर्म नागानन्दे विदूषकशेखरकव्यतिकरे। क्रियानर्म यथा मालविकाभिमित्र उत्स्वमायमानस्य विदूषकस्योपरि निपुणिका सर्पश्रमकारणं दण्डकाष्ठं पातयति। एवं वद्यमाग्रीष्विप वाग्वेषचेष्ठापरत्वमुदाहार्यम्।

१. इन नर्ममेदों में से वचोहास्य रूप नर्म का उदाहरण (कुमारसम्भव के सप्तम सर्ग से ) यो दिया जा सकता है।

चरणों में अलक्त लगा देने पर जब सखी ने पार्वती से परिहास के साथ यह आशीस

दी कि 'इस पैर से पति के सिर की चन्द्रकला का स्पर्श करों' तो पार्वती ने कुछ न कहते हुए

उसे फूल माला से पीट दिया।

वेषनमें जैसे नागानन्द नाटक में विदूषक तथा शेखरक के सम्बन्ध में । चेष्टानमें (कियानमें) जैसे माळविकाम्निमत्र में आँघते हुए विदूषक के ऊपर दण्डकाष्ठ डाळ कर निपुणिका साँप का अम उत्पन्न कर देती है। इसी तरह दूसरे भेदों में भी वाक्, वेष तथा चेष्टा के उदाहरण दिये जाने चाहिए। (यहाँ मोटे तौर पर छः ही प्रकार के नर्म के उदाहरण दिये जाते हैं।)

श्वजारवदातमोपचेपनर्म यथा-

'मध्याहं गमय त्यज श्रमजलं स्थित्वा पयः पीयतां मा शूर्न्येति विमुख पान्य विवशः शीतः प्रपामण्डपः । तामेव स्मर घस्मरस्मरशरत्रस्तां निजप्रेयसीं त्विचतं तु न रक्षयन्ति पथिक प्रायः प्रपापालिकाः ॥'

२. आत्मोपक्षेप रूप शङ्गारी नमं का उदाहरण—

कोई प्रपापालिका किसी पिथक के प्रति अपना अनुराग निवेदन करती हुई कहती है— हे राहगीर, जरा ठहरों, दुपहरी काट छों, पसीना सुखा लों, और ठहर कर पानी पी लों। यह प्याऊ सनी है, यह समझ कर छोड़ न जाओं। हे पिथक, यहाँ तो बड़ा ठण्डा प्रपामण्डप विद्यमान है। (अरे तुम तो ठहरते ही नहीं) अच्छा, कामदेव के तीक्षण घातक बाणों से डरी अपनी उसी प्रेयसी ही को याद करों। ठीक है, तुम्हारे चित्त को प्रपापालिकाएँ प्रायः प्रसन्न नहीं कर पाती हैं।

सम्भोगनम् यथा-

'सालोए चित्र सूरे घरिणी घरसामित्रस्स घेतूण । योच्छन्तस्स वि पाए धुत्रइ हसन्ती हसन्तस्स ॥' ('सालोके एव सूर्ये यहिणी यहस्वामिकस्य यहीत्वा। श्रनिच्छतोऽपि पादौ धुनोति हसन्ती हसतः ॥')

३. सम्भोगनमें का उदाहरण-

सूर्य के दृष्टिगोचर रहते हुए भी (दिन में ही) गृहिणी हँसते हुए गृहस्वामी के पैरों की पकड़ कर, उसके इच्छा न करते हुए भी, हँसती हुई हिला रही है।

माननर्भ यथा-

'तद्दवितथमवादीर्थन्मम त्वं प्रियेति प्रियजनपरिभुक्तं यदुकूलं द्धानः। मद्धिवसतिमागाः कामिनां मण्डनश्री-र्वजति हि सफलत्वं वक्षमालोकनेन॥'

४. माननमें का उदाइरण ( माघ के एकादश सर्ग में ) जैसे-

अपराधी नायक से नायिका व्यंग्य में कह रही है। तुम जो कहा करते थे कि मैं तुम्हारी ज्यारी हूँ, वह विलक्ष्ठल सच है। क्योंकि तुम अपनी प्यारी के द्वारा पहने दुकूल को पहन कर यहाँ मेरे धर पर आये हो। ठोक है, कामी व्यक्तियों की वेशभूषा का श्रृङ्गार विल्लभाओं (प्रियाओं) के देखने से सफल हो जाता है। यदि मैं तुम्हारी प्यारी न होती, तो तुम यह श्रृङ्गार बताने थोड़े ही आते।

(नायक भूल से दूसरी नायिका के दुकूल को पहन कर प्रातः काल ज्येष्ठा के पास लीटा है। वह बड़े मीठे तथा व्यंग्य भरे उक्क से मानपूर्वक परिहास कर रही है।)

भयनमें यथा रत्नावल्यामालेख्यदर्शनावसरे—'सुसङ्गता—जाणिदो मए एसी सब्बो वुत्तन्तो समं चित्तफलएण ता देवीए णिवेदइस्सम्' ('ज्ञातो मयेष सर्वो वृत्तान्तः सह चित्रफलकेन तहेव्यै निवेदयिष्यामि ।') इत्यादि ।

५. भयनमं, जैसे रलावली नाटिका में चित्रदर्शन के अवसर पर सुसङ्गता की यह उक्ति— 'अच्छा ! मैंने यह सारी वात जान ली है। मैं इस बात की इस चित्रफलक के साथ

देवी वासवदत्ता की निवेदित करूँगी।

श्वज्ञाराज्ञं भयनर्भ यथा ममेव— 'अभिव्यक्तालोकः सकलविफलोपायविभव-

श्चिरं ध्यात्वा सद्यः कृतकृतकसंरम्भनिपुणम् ।

इतः पृष्ठे पृष्ठे किमिद्मिति सन्त्रास्य सहसा कृताश्चेषं धृर्तः स्मितमधुरमालिङ्गति वधूम्'

६. भयनमें का दूसरा भेद वह है, जहाँ भय किसी रस का अङ्ग वन जाय। यहाँ शृङ्गार के अङ्गभूत भयनमें का उदाहरण धनिक ने स्वरचित पद्य के रूप में दिया है:—

नायक का अपराध प्रकट हो गया है, इसिलिये नायिका बड़ा मान किये हैं। नायक कई प्रकार से उसे मनाने के उपाय करता है, लेकिन वह असफल ही होता है। इसके बाद वह उसे प्रसन्न करने का कोई तरीका सोचने के लिए बड़ी देर तक सोचिवचार करता है, फिर युक्ति सोच लेने पर एकदम झूठे डर का बड़ी निपुणता से बहाना करके वह 'यह पीछे क्या है, यह इधर पीछे क्या है' इस तरह नायिका को एकदम डरा देता है। इससे डर कर नायिका उसकी ओर झुकती है, वह मुस्कराहट व मधुरता के साथ आइलेप कर नायिका का आलिङ्गन करलेता है।

ग्रथ नर्मास्फ्डः—

# नर्मस्फिञ्जः सुखारम्भो भयान्तो नवसङ्गमे।

यथा मालविकाग्निमित्रे सङ्केते नायकमभिस्तायां नायकायां नायकः— 'विस्ञ सुन्दरि सङ्गमसाध्वसं ननु चिरात्प्रभृति प्रणयोन्सुखे।

परिगृहाण गते सहकारतां त्वमतिमुक्तलताचरितं मथि॥

नर्मरिफ अ उसे कहते हैं, जहाँ नायक व नाथिका को प्रथम समागम के समय पहले तो सुख होता है, किन्तु बाद में भय होता है कि कहीं कोई (पित्रादि व देब्यादि) उनके भेद को न पा ले।

जैसे मालिकासिमित्र नाटक में सङ्केतस्थल पर नायक के प्रति अभिसरणार्थ आई हुई

मालविका से अग्निमित्र कहता है:-

'हे सुन्दरि मालविके, नवसङ्गमजनित भय को छोड़ दो। बड़ी देर से मैं तुम्हारे प्रेम के प्रति उन्मुख हूँ। इसलिए सहकार (आम्र) बने हुए मेरे लिए तुम अतिमुक्त लता के सदृश व्यवहार का आचरण करो। जैसे अतिमुक्त लता आम्रवृक्ष का आलिङ्गन करती है, वैसे ही तुम भी मेरा आलिङ्गन करो।'

मालविका—भद्य देवीए भयेण श्वत्तणो वि पिश्चं काउं ण पारेमि' ( 'भर्तः देव्या भयेनात्मनोऽपि प्रियं कर्तुं न पारयामि ।' ) इत्यादि । माळविका-स्वामिन्, महारानी (देवी) के डर से मैं अपने लिए भी प्रिय'बात नहीं कर पाती हैं। with the appropriate the property of the second

श्रथ नर्मस्फोटः—

नर्मस्फोटस्तु भावानां सुचितोऽल्परसो लवैः॥ ४१॥

यथा मालतीमाधवे—'मकरन्दः— गमनमलसं शून्या दृष्टिः शरीरमसौष्ठवं

श्वसितमधिकं किं न्वेतत्स्यात्किमन्यदितोऽथवा । भ्रमित भूवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवनं

लिलतमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम ॥'

इत्यत्र गमनादिभिर्भावले रौर्माधवस्य मालत्यामनुरागः स्तोकः प्रकाश्यते । नर्मस्फोट वह है, जहाँ साचिकादि भावों के लेशमात्र से किञ्चित् मात्र रस की सचना कर दी जाय।

जैसे माळतीमाथन में मकरन्द निम्न पद्य के द्वारा माधन के अल्स गमनादि सान्त्रिक-भावलेश का वर्णन कर उसके मालतीविषयक अनुराग को सचित करता है -

इसकी चाल अलसाई है; दृष्टि यूनी-सी है, श्रीर में सुन्दरता व स्वस्थता नहीं दिखाई पड़ती, साँस बड़े जोरों से चलती है। इन सब बातों की देखते हुए ऐसा अनुमान होता है कि क्या यह (कामपीड़ा) कारण हो सकता है; इसके अतिरिक्त और कारण हो ही क्या सकता है ? सारे संसार में कामदेव की आजा प्रसारित है. फिर योवनावस्था बड़ी विकारशील होती है। नाना प्रकार के रमणीय व मधुर शृङ्कारी भाव युवकों के धेर्य की समाप्त कर ही देते हैं।

श्रय नर्मगर्भः—

छन्ननेतृप्रतीचारो नर्मगर्भाऽर्थहेतवे। श्रङ्गैः सहास्यनिर्हास्यैरेभिरेषाऽत्र कैशिकी ॥ ४२ ॥

यथाऽमरुशतके-

'दृष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा-देकस्या नयने निमील्य विहितकीडानुबन्धच्छलः। ईषद्विकतकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा-

मन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्पोऽपरां चुम्बति ॥'

यथा ( च ) प्रियदर्शिकायां गर्माङ्के वत्सराजवेषसुसङ्गतास्थाने साक्षाद्वत्सराजप्रवेशः। जहाँ किसी प्रयोजन के लिये नायक खिप कर प्रवेश करे, उसे नर्मगर्भ कहते हैं। कैशिकी के ये अङ्ग सहास्य तथा निर्हास्य ( हास्यरहित ) दोनों उङ्ग के हो सकते हैं।

जैसे अमरुकशतक के इस पद्य में —

नायक ने देखा कि उसकी ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा दोनों नायिकाएँ एक ही आसन पर बैठी है। इसलिए वह आदर के साथ (या जुछ भय से) धीरे-धीरे पीछे से वहाँ पहुँचता है। वहाँ जाकर वह कीड़ा करने के ढोंग से ज्येष्ठा नायिका के नेत्रों को दोनों हाथों से बन्द कर छेता है। उसके बाद वह धूर्त नायक अपनी गरदन को जरा टेढ़ी करके, रोमाखित होकर, उस किनष्ठा नायिका की चूम लेता है, जिसका मन प्रेम के कारण उछसित हो रहा है, तथा जिसके कपोलफलक आन्तरिक हँसी के कारण सशोभित हो रहे हैं। 🚟 📳 😢 🔠

अथवा जैसे प्रियद्शिका ( इवकृत ) नाटिका के गर्भाङ्क में वत्सराज के रूप में सुसङ्गता के प्रवेश होने के स्थान पर वत्सराज स्वयं ही रङ्गमङ्ग पर आ जाता है।

श्रथ सात्त्वती—

## विशोका सास्वती सस्वशौर्यत्यागद्याज्वैः। संलापोत्थापकावस्यां साङ्घात्यः परिवर्तकः॥ ४३॥

शोकहीनः सत्त्वशौर्यत्यागदयाहर्षादिभावोत्तरो नायकव्यापारः सात्त्वती, तदङ्गानि च संलापोत्थापकसाङ्घात्यपरिवर्तकाख्यानि ।

सास्वती वृत्ति वह है, जहाँ नायक का न्यापार श्लोकहीन होता है, तथा उसमें सस्व, शौर्य, त्याग, दया, कोमळता, हर्ष आदि भावों की स्थिति होती है। इस सास्वती वृत्ति के संळाप, उत्थापक, साङ्घात्य तथा परिवर्तक ये चार अङ्ग होते हैं।

तत्र—

# संलापको गभीरोक्तिनांनाभावरसा मिथः।

यथा वीरचिरते-—'रामः—श्चयं स यः किल सपरिवारकार्तिकेयविजयाविजितेन भगवता नीललोहितेन परिवास्तरसहस्नान्तेवासिनेतुभ्यं प्रसादीकृतः परशुः ! परशुरामः—
राम राम दाशरथे ! स एवायमाचार्यापादानां प्रियः परशुः ।

शस्त्रप्रयोगखुरलीकलहे गणानां सैन्येर्श्वतो विजित एव मया कुमारः । एतावतापि परिरभ्य कृतप्रसादः प्रादादमुं प्रियगुणो भगवान्गुहर्मे ॥'

इत्यादिनानाप्रकारभावरसेन रामपरशुरामयोरन्योन्यगभीरवचसा संलाप इति । संलाप (संलापक ) साश्वती वृत्ति का वह अङ्ग है, जहाँ पात्रों में परस्पर नाना भाव विरसयुक्त गम्भीर उक्ति पाई जाती है।

जैसे महावीरचरित में राम व परशुराम की परस्पर गम्भीरोक्ति में संलापक पाया जाता है:— राम —ससैन्य स्वामिकार्तिकेय के विजय से प्रभावित भगवान् शक्कर ने सैकड़ों वर्षों तक शिष्य बने आपको जो परशु प्रसाद रूप (पुरस्कार रूप) में दिया है, यह वही परशु है।

परशुराम-राम, राम, यह वही पूज्य गुरुवर का प्रिय परशु है-

शस्त्र प्रयोग की कीड़ा का युद्ध करते समय मैंने देवगणों की सेना से युक्त कुमार कार्तिकेय को जीत जिया था। इस विजय से हो प्रसन्न होकर मेरा आर्लिक्षन कर गुणों से प्रसन्न होने वाले मेरे गुरु भगवान् शक्कर ने यह परशु मुझे दिया है।

जहाँ हमने ही बाम को निर्मा अन्तर विकास

ग्रथोत्थापकः—

# उत्थापकस्तु यत्रादौ युद्धायोत्थापयेत्परम् ॥ ४४ ॥

यथा वीरचिरते—

'आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय वा वैतृष्ण्यं नु कुतोऽद्य सम्प्रति मम त्वदृश्ने चक्षुषः । त्वत्साङ्गत्यसुखस्य नास्मि विषयः किं वा बहुव्याहते-रस्मिन्बिश्चतजामद्गन्यविजये वाही धनुर्जृम्भृताम् ॥'' जहाँ एक पात्र दूसरे पात्र को युद्ध के लिए उत्तेजित (उत्थापित) करे, वहाँ उत्थापक नामक सारिवकी-अङ्ग होता है।

वहीं महावीरचरित में परशुराम रामचन्द्र से कह रहे हैं:-

'तुम मुझे आनन्द के दिए दिखाई दिये हो, या विस्मय के लिए, या दुःख के लिए— मैं नहीं कह सकता हूँ। आज तुम्हें देख कर मेरो आँखें तुप्त कैसे हो सकती हैं। तुम्हारी सक्ति (समागम) के सुख का तो मैं विषय नहीं हूँ। अधिक क्या कहूँ। जमदिश के पुत्र परशुराम के विजय से प्रसिद्ध इस (तुम्हारे) हाथ में यह धनुष जृम्भित हो।'

श्रथ साङ्घात्यः—

मन्त्रार्थदैवराष्ट्यादेः साङ्घात्यः सङ्घमेदनम्।

मन्त्रशक्त्या यथा मुद्राराक्षसे राक्षससहायादीनां चाणक्येन स्वबुद्धया भेदनम् । श्रयशक्त्या तत्रैव यथा पर्वतकाभरणस्य राक्षसहस्तगमनेन मलयकेतुसहोत्थायिभेदनम् । दैवशक्त्या तु यथा रामायणे रामस्य दैवशक्त्या रावणाद्विभीषणस्य भेद इत्यादि ।

शतु (प्रतिनायक) के सङ्घ का जहाँ मन्त्रशक्ति, अर्थशक्ति, दैवशक्ति आदि के

हारा भेदन किया जाय, वहाँ साङ्घात्य नामक सारिवकी-अङ्ग होता है।

( यहाँ नायक या नायक के साथी किन्हीं शक्तियों से प्रतिनायक के साथियों को फोड़

कर उसकी शक्ति कम कर देते हैं।)

जहाँ मन्त्रणा या बुद्धिवल के आधार पर भेदन हो वह भेदन मन्त्रशक्ति के द्वारा होता है। जैसे मुद्राराक्ष्मस नाटक में चाणक्य अपनी बुद्धि से राक्षम के सहायकों को फोड़ लेता है। अर्थशक्ति के आधार पर अर्थादि (द्रज्यादि ) के आधार पर भेदन किया जाता है। जैसे उसी नाटक में पर्वतक के आभूषण के राक्षम के हाथों पहुँचने से मलयकेतु के साथ उसका भेदन हो जाता है। दैवशक्ति, जैसे रामायण में रामचन्द्र की अल्लीकिक शक्ति (अथवा दैवशक्ति) के कारण ही विभोषण का रावण से भेद हो जाता है।

श्रथ परिवर्तकः—

प्रारब्धोत्थानकार्यान्यकरणात्परिवर्तकः ॥ ४४ ॥

प्रस्तुतस्योद्योगकार्यस्य परिस्यागेन कार्यान्तरकरणं परिवर्तकः । यथा वीरचरिते—

'हेरम्बदन्तमुसलोक्षिखितैकभित्ति

वक्षी विशाखविशिखनणलाञ्छनं मे ।

रोमाध्यकश्चकितमद्भुतवीरलाभाद् व विकास सम्बद्धमारा परिरब्धमिर्वे

यत्सत्यमय परिरब्धुमिवेच्छति त्वाम् ॥

जहाँ किसी एक कार्य का आरम्भ किया गया है, किन्तु उस कार्य को छोड़ कर जहाँ दूसरे ही कार्य को किया जाय, वहाँ परिवर्तक नामक अङ्ग होता है।

जैसे महावीरचरित में राम की वीरता से चिकत होकर परशुराम उनसे युद्ध न कर

उनका आल्डिन करना चाहते हैं, यह परिवर्तक ही है:-

परशुरामः—यह बात बिलकुल सच है, कि गणेशजी के दांत रूपी मुसलों के द्वारा चिह्नित, तथा कार्तिकेय के अनेकों बाणों के धावों से युक्त मेरा वक्षस्थल, तुम जैसे अद्भुत वीर के मिलने से रोमाञ्चित होकर तुम्हें आलिङ्गन करना चाहता है।

रामः — भगवन् ! परिम्भणमिति प्रस्तुतप्रतीपमेतत् ।' इत्यादि । राम—'भगवन् , यह परिरंभण तो प्रस्तुत विषय से विपरीत है ।' सात्वतीमुपसंहरचारभटीलक्षणमाह—

पभिरङ्गेश्चतुर्धेयं सात्त्वत्यारभटी पुनः। भागापाम मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्धान्तादिचेष्टितैः॥ ४६॥ स्वात्संकेटो वस्तृत्थानावपातने।

माया = मन्त्रबलेनाविद्यमानस्तुप्रकाशनम् , तन्त्रबलादिन्द्रजालम् ।

अब साखती का उपसंहार करते हुए, आरअटी वृत्ति का छन्नण बताते हैं। इस तरह साखती के चार अङ्ग हैं। आरअटी वृत्ति में माया, इन्द्रजाछ, संग्राम, कोध, उद्भान्त आदि चेष्टाएँ पाई जाती हैं। इसके, संचित्तिका, सम्फेट, वस्तूखाएन तथा अवपातन ये चार अङ्ग होते हैं।

माया वह है, जहाँ अवास्तव वस्तु को मन्त्रवल से प्रकाशित किया जाय, यही कार्य जब तन्त्र बल से किया जाय तो वह इन्द्रजाल कहलाता है।

तत्र-

## संचिप्तवस्तुरचना संचितिः शिल्पयोगतः॥ ५७॥ पूर्वनेतृनिवृत्त्याऽन्ये नेत्रन्तरपरिग्रहः।

मृद्धंशदलचर्मादिद्रव्ययोगेन वस्तूत्थापनं संक्षिप्तिः यथोदयनचिति किलिजहस्ति-योगः । पूर्वनायकावस्थानिवृत्त्यावस्थान्तरपरिम्रहमन्ये संक्षिप्तिकां मन्यन्ते । यथा वालिनि-वृत्त्या सुन्नीवः, यथा च परशुरामस्यौद्धत्यनिवृत्त्या शान्तत्वापादनम् 'पुण्या ब्राह्मण-जातिः—' इस्यादिना ।

संचितिका में नाटककार शिरुप का प्रयोग कर संचित्त वस्तु की रचना करता है। कुछ छोगों के मत से संचितिका वहां होती है, जहां पहला नायक निवृत्त हो जाय तथा दूसरा नायक आवे, या फिर नायक की एक अवस्था छोड़ कर दूसरी अवस्था का ग्रहण किया जाय।

मिट्टी, बाँस, पत्ते चमड़े आदि से किसी मकान आदि वस्तु का निर्माण संश्विप्ति या संश्विप्तिका कहलाता है, जैसे उदयनचरित में किल्जिहरित का प्रयोग। कुछ लोग नायक की पहली अवस्था को छोड़ कर दूसरी अवस्था का घड़ण करना संश्विप्तिका मानते हैं। जैसे बालि की निवृत्ति पर सुग्रीव नायक के रूप में गृशीत होता है और जैसे परशुराम को उद्धता की निवृत्ति पर 'ब्राह्मण जाति पवित्र है' इस तरह शान्तत्व का ग्रहण किया जाता है।

अय संफेटः-

# संफेटस्तु समाघातः ब्रुद्धसंरब्धयोईयोः॥ ४८॥

यथा माधवाऽघोरघण्टयोर्मालतीमाधवे। इन्द्रजिल्लच्मणयोश्व रामायणप्रतिबद्धवस्तुषु । जहां दो कुद्ध पात्रों का परस्पर समाधात—एक दूसरा का अधिचेप, पाया जाता है, वह सम्फेट कहळाता है।

जैसे मालतीमाधव में माधव तथा अधीरधण्ट का एक दूसरे के प्रति कुद्ध हीकर अधिक्षेप करना, और जैसे रामायण के आधार पर बनाई कथावस्तुओं में मेधनाद व लक्ष्मण का परस्पर अधिक्षेप सम्फेट के अन्तर्गत आता है। श्रथ वस्तृत्थापनम्-

## मायाद्युत्थापितं वस्तु वस्तूत्थापनमिष्यते ।

यथोदात्तराघवे -

'जीयन्ते जियनोऽपि सान्द्रतिमिरवातैर्वियद्यापिमिर्भास्वन्तः सकळा रवेरपि रुचः कस्मादकस्मादमी ।
एताश्चोप्रकबन्धरन्ध्रक्षिरैराष्मायमानोदरा

मुखन्त्याननकन्द्रानलमितस्तीवाऽऽरवाः फेरवाः ॥'

इत्यादि ।

मन्त्रबळ के द्वारा माया से किसी वस्तु की उत्थापना करना वस्तुत्थापन कहलाता है। जैसे उदाचरावत के इस वर्णन में—

यह क्या बात है, कि सारे संसार के अन्यकार को जीतने वाली, प्रकाशमान सूर्य की किरों भी आकाश में ज्याप्त होते हुए सघन अन्यकार-समूह से एकदम जीत ली गई हैं, और कबन्यों के ऊँचों खिड़ों से निकले खून के पीने से पेट को खूब भरे हुए, जीर से चिड़ातो हुई ये सियारनियाँ इधर अपने मुखबिवर की आग को छोड़ रही हैं।

श्रयाऽवपातः--

## श्रवपातस्तु निष्कामप्रवेशत्रासचिद्रचैः ॥ ४६॥

यथा रत्नावल्याम्

'कण्ठे कृत्वाऽवशेषं कनकमयमधः श्टङ्कलादाम कर्षन् कान्त्वा द्वाराणि हेलाचलचरणवलिकिङ्कणीचकवालः । इत्तातङ्को गजानामनुस्ततसरणिः सम्प्रमादश्वपालैः प्रभ्रष्टोऽयं भ्रवङ्गः प्रविशति नृपतेर्मन्दिरं मन्दुरातः ॥ नष्टं वर्षवरमनुष्यगणनाभावादकृत्वा त्रपान

मन्तः कह्युकिकह्युकस्य विशति त्रासाद्यं वामनः । पर्यन्ताश्रयिभिर्निजस्य सदृशं नाम्नः किरातेः कृतं कृष्णा नीचतयैव यान्ति शनकैरात्मेक्षणाशिक्कनः ॥

किसी भी पात्रादि के रङ्गमञ्ज पर प्रवेश करने से या रङ्गमञ्ज से चले जाने से दूसरे पात्रों में जो भय तथा भगदड़ मचती है, वह अपवात कहलाता है।

जैसे रज्ञावली नाटिका में मन्दुरा (घुड़साल) से बन्दर के छूटने पर अन्तःपुर के लोगों को भगदड का निम्न वर्णन—

कण्ठ की सोने की ज़जीर को तोड़ कर, बची हुई जजीर को वसीटता हुआ, अपने पैरों की किट्ठिणी को लीला से फेंके हुए पैरों से बजाता हुआ यह बन्दर, वाजिशाला से छूट कर माग कर कई दारों को पार करता हुआ, महाराज के महल की और घुस रहा है। इसे देखकर हाथी आतिद्वित हो गये हैं, और मय से घबड़ाये हुए घोड़ों के सईस (अश्वपाल) इसके मार्ग का पीछा कर रहे हैं।

बन्दर को छूटा देख कर वर्षवर (हिंजड़े) छज्जा को छोड़ कर भाग खड़े हुए हैं—उनका छज्जा त्याग कर भग जाना ठीक है, क्योंकि उनकी गितनी मनुष्यों (की या पुरुष) में नहीं होती। यह बीना डर कर कंचुकी के बड़े जामे (कंचुक) में छिप रहा है। इधर-उधर कोनों

में जाकर छिपे किरातों ने अपने नाम के अनुकूछ कार्य (किर अतित, जो कोनों में धमते हैं) किया है। कुबड़े अपने आपके देखे जाने के डर से नीचे होकर धीरे-धीरे चल रहे हैं।

यथा च प्रियदर्शनायां ( प्रियदर्शिकायाम् ) प्रथमेऽङ्के विन्ध्यकेत्ववस्कन्दे ।

और जैसे प्रिडर्षकृत यद्शिका नाटिका के पहले अडू में विन्ध्यकेत के आक्रमण के समय हेरे का वर्णन । परिवास कर्म कार्य हमा है करता अनुता है कार करता an his treet of history with not

उपसंहरति-

पभिरङ्गेश्चतुर्घेयम् , नार्थवृत्तिरतः परा । चतुर्थी भारती सापि वाच्या नाटकलक्तु ॥ ६० ॥ कैशिकीं सात्वतीं चार्थवृत्तिमारभटीमिति। पठन्तः पञ्चमीं वृत्तिमौद्धदाः प्रतिज्ञानते ॥ ६१ ॥

सा तु लच्ये कचिदपिन दश्यते, न चोपपद्यते रसेषु, हास्यादीनां भारत्यात्मकत्वात्, नीरसस्य च काव्यार्थस्याभावात् । तिह्न एवैता त्र्यर्थवृत्तयः । भारती त शब्दवृत्तिरामु-खाङ्गत्वात्तत्रेव वाच्या।

इस प्रकार आरमटी बुत्ति में चार अङ्ग होते हैं। इन तीन बुत्तियों -केशिकी, सास्वती तथा आरभटी, के अतिरिक्त और कोई भी अर्थबृत्ति नहीं होती। नाटक के सम्बन्ध में भारती नामक चौथी वृत्ति का भी उक्लेख करना आवश्यक हो जाता है। उसका उक्लेख नाटक के लज्जण में किया जायगा। वैसे अर्थवृत्तियां तीन ही हैं-कैशिकी सास्वती, तथा आरमटी। उद्भट के मतानुयायी नाट्यशास्त्री एक अलग से पांचवीं बूत्ति मानते हैं; (वह हमें स्वीकृत नहीं )।

भारतीवृत्ति का अर्थ रूप रस ( छक्ष्य ) में कहीं भी सन्निवेश नहीं होता; वह रसों में नहीं पाई जाती । हास्यादि भारतीपरक होते हैं: तथा कोई भी कान्यार्थ नीरस नहीं होता । अतः सारे हो काव्यार्थी का समावेश रसपरक कैशिक्यादि वृत्तित्रय में हो जाता है। भारती में पात्र संस्कृतभाषाभाषी होते हैं तथा वीथी आदि उसके वक्ष्यमाण अङ्ग होते हैं। वस्तुतः भारतीवृत्ति नाटक के आमुख का अक है, इसलिए वह लक्षण में पाये जाने के कारण शब्दवृत्ति है। अतः उसका वर्णन यहां रसपरक अर्थवृत्तियों में न कर नाटक रुक्षण के अवसर पर करना योग्य है। अर्थवृत्तियाँ तो ये तीन ही मानी जा सकती हैं।

वृत्तिनियममाह—

CHAPTE NO GOOD STOCK STR श्रुकारे कैशिको, वोरे सास्वत्यारभटी पुनः। रसे रौद्रे च बोभत्से, वृत्तिः सर्वत्र भारतो ॥ ६२ ॥

वृत्ति का सम्बन्ध नायक के न्यापार से है, अतः रसपरक होने के कारण उनका किस किस रस में प्रयोग होता है यह बताना उचित होगा।

कैशिका का प्रयोग शंगार में, सास्वती का वीर में, तथा आरमटी का रौद्र एवं वीभत्स रस में किया जाता है। भारती वृत्ति का (शब्दवृत्ति होने के कारण) सभी रसों में प्रयोग होता है। and the state of the state of the season in the page.

ियहां शकार से हास्य: वोर से अद्भुत, रौद्र से करुण, तथा वीभत्स से भयानक रस का तत्तरप्रकरण में भाव लिया जा सकता है, जो कमश्चः श्वजारादि से वनिष्ठतया सम्बद्ध हैं।]

देशभेदभिन्नवेषादिस्तु नायकादिव्यापारः प्रशृतिरित्याह देशभाषाकियावेषलज्ञणाः स्युः प्रवृत्तयः। लोकादेवावगम्येता यथौचित्यं प्रयोजयेत् ॥ ६३ ॥

वृत्ति के साथ ही साथ नाटकीय प्रवृत्ति का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है। देश तथा काल के अनुसार नायक की मिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न वेष, भिन्न भिन्न क्रिया प्रवृत्ति कहलाती हैं। इनका ज्ञान नाटककार (कवि ) लोक से हो प्राप्त कर सकता है कि किस देश में कैसी भाषा, कैसा वेष व कैसी क्रिया-चेष्टा पाई जाती है। इसका ज्ञान प्राप्त कर कवि उनका तद्नुरूप सिन्नवेश अपने नाटक में करे।

तत्र पाठ्यं प्रति विशेषः—

पाड्यं तु संस्कृतं नृणामनीचानां कृतातमनाम्। लिङ्गिनीनां महादेव्या मन्त्रिजावेश्ययोः कचित्॥ ६४॥

क्विदिति देवीप्रभृतीनां सम्बन्धः।

जहां तक उनकी भाषाके नाटक में बोलने (पाठव ) का प्रश्न है, इस विषय में एक विशेषता यह है कि-नाटक में कुळीन कृतात्मा पुरुषों की भाषा संस्कृत ही होनी चाहिए। तपस्विनियों, महारानी, मंत्रिपुत्री तथा वेश्याओं के सम्बन्ध में कहीं कहीं संस्कृत पाठव का सन्निवेश किया जा सकता है।

स्त्रीणां तु प्राकृतं प्रत्यः सौरसेन्यधमेषु च।

प्रकृतेरागतं प्राकृतम् = प्रकृतिः संस्कृतं तद्भवं तत्समं देशीत्यनेकप्रकारम् । सौरसेनी मागधी च स्वशास्त्रनियते।

स्त्रीपात्रों का पाठव प्रायः प्राकृत-शौरसेनी प्राकृत-होता है। और अधम जाति के अकुछीनपात्र भी प्राकृत ही बोछते हैं।

प्राकृत शब्द की व्युत्पिस यह है कि जो स्वसाव से आया हो (प्रकृते रागतं), अथवा इसकी दूसरी व्युत्पत्ति 'प्रकृति अर्थाव् संस्कृत से उत्पन्न' (प्रकृतिः संस्कृतं तद्भवं ) है। ये प्राकृत शब्द तद्भव, तरसम, देशो इस प्रकार अनेक प्रकार के होते हैं। शौरसेनी तथा मागधी अपने अपने देशकाळानुसार नाटक में प्रयुक्त होती हैं।

पिशाचात्यन्तनीचादौ पैशाचं मागधं तथा ॥ ६४ ॥ यहेशं नीचपात्रं यत्तहेशं तस्य भाषितम्। कार्यत्रश्रोत्तमादीनां कार्यो भाषाव्यतिक्रमः॥ ६६॥ स्पष्टार्थमेतत् ।

विशाच तथा अत्यन्त अधम पात्रीं ( चाण्डालादि ) की भाषा पैशाची या मागधी हो। जो नीचपात्र जिस देश का रहने वाला है, उसी देश की बोली के अनुसार उसकी पाउच भाषा नाटक में नियोजित की जाय। वैसे कभी उत्तम आदि पात्रों की भाषा में किसी कारण से न्यतिक्रम भी पाया जा सकता है कि उत्तम पात्र प्राकृत बोलें या अधम पात्र संस्कृत बोळें, ( पर यह सदा नहीं हो सकता। )।

१ 'शूरसेनी' 'शौरसेनी' इत्यपि पाठौ ।

श्रामन्त्र्यामन्त्रकौचित्येनामन्त्रणमाह— १० १० १० मा मं प्राप्तान के पिता

भगवन्तो वरैर्वाच्या चिद्वहेचिषितिङ्गिनः। विप्रामात्याग्रजाश्चार्या नटीसूत्रभृतौ मिथः ॥ ६७ ॥

श्रायीविति सम्बन्धः।

अब कीन पात्र किस पात्र की किस तरह सम्बोधित करे इसे बताते हैं:-

उत्तम पात्रों के द्वारा विद्वान्, देवर्षि तथा सपस्वी पात्र 'भगवन्' इस तरह सम्बोधित किये जाने चाहिए। विप्र, अमास्य तथा गुरुजनों या बदे भाई (अप्रज) को वे 'आर्य' इस तरह सम्बोधित करें। नटी व सूत्रधार आपस में एक दूसरे को 'आर्य' व 'आर्थे' इस तरह सम्बोधित करें।

रथी सुतेन चायुष्मान्यूज्यैः शिष्यात्मजानुजाः। वत्सेति तातः पूज्योऽपि सुगृहीताभियस्तु तैः॥ ६८॥

श्रिपशब्दात्पूज्येन शिष्यात्मजानुजास्तातेति वाच्याः, सोऽपि तैस्तातेति सुगृही-

तनामा चेति।

सारथी अपने रथी वीर को आयुष्मान् कहे; तथा पूज्य छोग शिष्य, पुत्र या छोटे भाई आदि को भी 'आयुष्मान्' ही कहें, अथवा 'वत्स' या 'तात' कहें। शिष्य, पुत्र, छोटे भाई आदि प्रथों को 'तात' या 'सुगृहीतनामा' आदि कह सकते हैं।

भावोऽनुगेन सुत्री च मार्षेत्येतेन सोऽपि च।

सूत्रधारः पारिपार्श्वकेन भाव इति वक्तव्यः । स च सूत्रिणा मार्ष इति । पारिपार्श्विक सूत्रधार को 'भाव' कहे, तथा सूत्रधार पारिपार्श्विक को 'मार्ष' ( मारिष ) के नाम से सम्बोधित करे।

देवः स्वामीति नृपतिर्भृत्यैर्भद्देति चायमैः ॥ ६६ ॥ श्रामन्त्रणीयाः पतिचज्ज्येष्टमध्याधमेः स्त्रियः।

विद्वद्देवादिष्त्रियो भर्तृवदेव देवरादिभिर्वाच्याः।

उत्तम नौकर राजा को 'देव या स्वामी' कहें और अधम भूत्य उसे 'मट्टा' ( मर्तः ) कहें । ज्येष्ठ, मध्यम या अधम पात्र खियों को ठीक उसी तरह सम्बोधित करें, जैसे उनके पतियों को।

विद्वानों, देवताओं आदि की खियों को देवर आदि उनके पति के अनुरूप सम्बोधित करें। जैसे ऋषि पिलयों, तपस्विनियों या देवियों को 'भगवित' कहें; ब्राह्मणियों या पूज्या खियों को 'आर्ये' कहें।

तत्र स्त्रियं प्रति विशेषः-

समा हत्तेति, प्रेष्या च हश्जे, वेश्यां ऽजुका तथा ॥ ७० ॥ कुंहिन्यम्बेत्यनुगतैः पूज्या वा जरती जनैः। विद्षकेण भवती राज्ञी चेटीति शब्दाते॥ ७१॥

पूज्या जरती अम्बेति । स्पष्टमन्यत् ।

१. 'कुट्टिन्यनुगतैः पूज्या अम्बेतिजनै' इति पाठान्तरम् ।

श्चियों के सम्बोधन में जो विशेषता पाई जाती है, उसका उन्नेख करते हैं :— सिखयाँ एक दूसरे को 'हला' कहें। नौकरानी (प्रेप्या) 'हक्ष' कहे, वेश्या को अंजुका' कहा जाय। कुद्दिनी को लोग 'अम्ब' कहें, तथा पूज्य बृद्धा खी को भी 'अम्ब' ही कहें। विदूषक रानी व सेविका दोनों को 'भवती' शब्द से सम्बोधित करें।

चेष्टागुणोदाहृतिसत्त्वभावः-नशेषतो नेतृद्शाविभिद्यान्। को वक्तुमीशो भरतो न यो वा यो वा न देवः शशिखण्डमौलिः॥ ७२॥

दिख्यात्रं दर्शितमित्यर्थः । चेष्टा लीलाद्याः, गुणा विनयाद्याः, उदाहृतयः संस्कृत-प्राकृताद्या उक्तयः, सत्त्वं निर्विकारात्मकं मनः, भावः सत्त्वस्य प्रथमो विकारस्तेन हावादयो ह्युपलक्षिताः ।

॥ इति धनञ्जयकृतदशरूपकस्य द्वितीयः प्रकाशः समाप्तः ॥

- Constant

नायक की विभिन्न दशाओं के अनुरूप चेष्टा, गुण, उदाहरण (उक्ति), सख तथा भावों का निःशेष वर्णन कीन व्यक्ति कर सकता है, जो नाट्यचार्य महर्षि भरत या देव चन्द्रशेखर नहीं। अर्थात् इसका निःशेष सर्वाङ्ग वर्णन करने में तो महर्षि भरत तथा देवाधिदेव महादेव ही समर्थ है। अतः मेरे जैसा अल्पबुद्धि तो केवल दिखान्न वर्णन कर सकता है।

लीलादि चेष्टा, विनयादि गुण, संस्कृत प्राकृत आदि उक्तियाँ, निर्विकारात्मक मन, तथा सत्त्व का प्रथम विकार भाव इन नायक की विशेषताओं के उल्लेख के द्वारा कारिकाकार ने हाव आदि दूसरी विशेषताओं का सद्भेत किया है, जो उपलक्षण से इस प्रसङ्ग में गृहीत होंगी। यहाँ धनु अप ने नायक की इन विशेषताओं का संक्षिप्त (दिल्मात्र) वर्णन ही किया है।

द्वितीयः प्रकाशः समाप्तः

THE STREET AND THE PARTY IN THE

साता होती है, मेंच्या पर हते, विद्या प्रमुक्ता संपन्न ॥ ७० ॥ सुविश्वस तेत्वता पर स्थान पर स्थान प्रमुक्त । विद्यमित संपन्नी पर्का देशोंक संपन्नी ॥ ५२ ॥ एस स्पन्न अस्ता । एतमा ११ ॥

ा विक्रियान । पुत्र सम्मित्रारे सि वाधन्तरम् ।

I fee Boot to final

1 41181

461

बहुवक्तव्यतया रसविचारातिलङ्घनेन वस्तुनेतृरसानां विभज्य नाटकादिवृपयोगः प्रतिपाद्यते—

## प्रकृतित्वाद्थान्येषां भूयो रसपरित्रहात् । सम्पूर्णलक्षणत्वाच पूर्वं नाटकमुच्यते ॥ १ ॥

उद्दिष्टधर्मकं हि नाटकमनुद्दिष्टधर्माणां प्रकरणादीनां प्रकृतिः शेषं प्रतीतम् ।

प्रथम प्रकाश में नाटकीय कथावस्तु का विवेचन किया। तदनन्तर दितीय प्रकाश में दूसरे नाटकीय तस्त्र 'नेता' (नायक) का सपरिग्रह वर्णन किया। अन नाटक का तीसरा अक्र प्रसक्षीपात्त है। किन्तु रस के विवेचन में दशरूपकार धनअय को कई वार्ते कहनी है। अतः विस्तारी विषय होने के कारण उसका उछङ्घन कर वस्तु, नेता तथा रस के भेद के आधार पर नाटकादि रूपकों का वर्णन तथा उनमें इनके विभाग का उपयोग किस प्रकार होता है, इसका प्रतिपादन किया गया है।

(यहाँ 'सचीकटाइन्याय' से रस के विस्तारी विषय की छोड़ कर पहले संक्षिप्त व अल्प

विषय का विवेचन आरम्भ किया गया है।)

यहां सर्थ प्रथम हम नाटक (रूपकभेद) का विवेचन कर रहे हैं। इसके तीन कारण हैं:—पहले तो नाटक ही अन्य रूपकभेदों की प्रकृति अथवा मूल है, उसीमें वस्तु, नेता या रस के परिवर्तन करने से प्रकरणादि रूपकों की सृष्टि हो जाती है। दूसरे, नाटक में रस का परिपाक पूर्ण रूप से तथा अनेक रूप से पाया जाता है— उसमें श्रङ्कार या वीर कोई भी रस अङ्गी रस हो सकता है, तथा अन्य सभी रस अङ्ग रूप में सिन्नविष्ट किये जा सकते हैं। तीसरे, वस्तु व नेता के जो लच्चण हम कह खुके हैं, तथा रस के जिन लच्चणों का वर्णन हम आगे करने जा रहे हैं, वे सभी लच्चण नाटक में पाये जाते हैं।

नाटक के लक्षण का उद्देश हो चुका है, उनसे युक्त नाटक हो उन प्रकरणादि रूपकों का मूल कारण है, जिनका अभी वर्णन नहीं किया गया है। कारिका का शेव अंश स्पष्ट ही है।

तत्र—

#### पूर्वरङ्गं विधायादौ सूत्रधारे विनिगते। प्रविश्य तद्वदपरः काव्यमास्थापयेन्नटः॥ २॥

पूर्व रज्यतेऽस्मिचिति पूर्वरङ्गो नाट्यशाला तत्स्थप्रथमप्रयोगन्युत्थापनादौ पूर्वरङ्गता तं विधाय विनिर्गते प्रथमं सूत्रधारे तद्धदेव वैष्णवस्थानकादिना प्रविश्यान्यो नटः काव्यार्थं स्थापयेत् । स च काव्यार्थंस्थापनात् सूचनात्स्थापकः।

जब स्त्रधार पूर्वरङ्ग का विधान करने के बाद रङ्गमञ्ज से चला जाता है, तो उसी की तरह (की वेशभूषा वाला) दूसरा नट मञ्ज पर प्रवेश कर काव्य की प्रस्थापना करे।

पूर्वरङ्ग शब्द की ब्युत्पत्ति इस प्रकार है—'पूर्व रज्यतेऽस्मिन्'—जिसमें सामाजिकों को पहले आनन्द मिले। इस प्रकार पूर्वरङ्ग का ताल्पर्य नाट्यशाला से है। नाट्यशाला में नाटकादि रूपक के आरम्भ में जो औपचारिक क्रियाएँ (प्रयोग, ब्युत्थापनादि)—मङ्गलाचरण, देवतास्तवनादि—की जाती हैं, जब्हें पूर्वरङ्गता (पूर्वरङ्ग का काम) कहेंगे। इस मङ्गलाचरणादि के कर लेने पर जब सन्तथार लौट जाता है, तो उसी की तरह के वैष्णववेश में आकर कोई दूसरा नट

नाटकादि कथावस्तु के काव्यार्थं की स्थापना या सूचना करता है। यह नट काव्यार्थं की स्थापना या सूचना करने के कारण स्थापक कहलाता है।

## दिव्यमर्त्यं स तद्रूपो मिश्रमन्यतरस्तयोः। सूचयेद्रस्तु बीजं वा मुखं पात्रमधापि वा ॥ ३॥

स स्थापको दिव्यं वस्तु दिव्यो भूत्वा मत्यं च मत्र्यक्यो भूत्वा मिश्रं च दिव्यम-

र्स्ययोरन्यतरो भूत्वा सूचयेत् - वस्तु बीजं मुखं पात्रं वा ।

यह स्थापक कथावस्तु के अनुरूप ही वेशभूषा बना कर प्रवेश करे। यदि वस्तु देवतासम्बन्धी (दिग्य) हो तो वह दिन्य रूप में मझ पर प्रवेश करे। यदि वह मानवसम्बन्धी (मत्यं) हो तो वह नट मत्यं रूप में आवे। कथावस्तु के मिश्र (दिग्यादिन्य) होने पर (जैसे रामादि की कथा में) वह या तो दिन्य रूप में या मत्यं रूप में आ सकता है। मझ पर आकर कान्यार्थ की स्थापना करते समय वह कान्य (रूपक) की कथावस्तु, उसकी बीज नामक अर्थप्रकृति, मुख (रलेष के द्वारा) या प्रमुख पात्र की सूचना है।

इस प्रकार का॰यार्थ की स्थापना सच्य के भेद से ४ प्रकार की हो जाती है। इन्हीं चारों प्रकारों को वृत्तिकार धनिक भिन्न २ नाटकों के स्थापना प्रकारों को छेकर उदाहत करते हैं।

वस्तु यथोदात्तराघवे

'रामो मूर्प्ति निधाय काननमगान्मालामिवाङ्गां गुरो -स्तद्भक्त्या भरतेन राज्यमिखलं मात्रा सहैवोज्भितम् । तौ सुन्रीविभोषणावनुगतौ नीता परां संपदं

प्रोद्वृत्ता दशकन्धरप्रभृतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥'

(१) वस्तुस्चना, जैसे उदात्तराधव नाटक में निम्न पद्म के द्वारा नट नाटक की समस्त कथावस्तु का संक्षिप्त सङ्केत देता है:—

अपने पिता की वन जाने की आज्ञा को माला की तरह सिर पर धारण कर रामचन्द्र वन के लिए रवाना हो गये। रामचन्द्र की मिक्त के कारण भरत ने माता कैंकेयी के साथ ही समस्त राज्य का परित्याग कर दिया। रामचन्द्र ने अपने अनुचर सुग्रीव तथा विभीषण की अनुपम सम्पत्ति से विभूषित कर दिया, तथा रावण आदि समस्त उत्कट श्रमुओं को नष्ट कर दिया।

बीजं यथा रत्नावस्याम्—

'द्वीपादन्यस्मादिष मध्यादिष जलनिधेर्दिशोऽप्यन्तात् । स्रानीय माटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभृतः॥'

(२) बीजसूचना, जैसे रक्षावली नाटिका में स्थापक नाटकीय कथावस्तु के बीज की सूचना देता है:—

अनुकूछ होने पर दैव अपने अभीष्ट अर्थ को किसी र्सरे द्वीप से, समुद्र के बीच से, या दिशाओं के अन्त से भी लाकर एकदम मिला देता है।

(यहाँ देव की अनुकूछता के कारण समुद्र में खोई रत्नावली भी योगन्धरायण को मिल

१. उदात्तरावन नाटक अनुपल्रभ्य है। इसके रचयिता कवि मायुराज थे, इसका पता अवस्य चलता है।

जाती है, इस बीज की ओर सङ्केत किया गया है। इस प्रकार यौगन्धरायण के अभीष्ट्ररावाली उदयन-समागम रूप फल के बीज की सचना यहाँ दी गई है।)

मुखं यथा—

'श्रासादितप्रकटनिर्मलचन्द्रहासः

प्राप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तः । उत्खाय गाढतमसं घनकालमुग्नं

रामो दशास्यमिव सम्भृतबन्धुजीवः ॥'

(३) मुखस्यना—दशरूपक के रचयिता या वृत्तिकार ने यहाँ मुख शब्द को स्पष्ट नहीं किया है। साहित्यदर्पणकार के मतानुसार मुख में छेष के द्वारा वस्तु की स्पना दी जाती है (मुखं श्लेषादिना प्रस्तुतवृत्तान्तप्रतिपादको वाग्विशेषः)। यहाँ दिये गये उदाहरण से भी विश्वनाथ महापात्र का मत पुष्ट होता है। मुखस्यना में वस्तु का वर्णन श्लेष के द्वारा किया जाता है। यहाँ निम्न पद्य में स्थापक भारती वृत्ति में शर्रकाल का वर्णन कर रहा है। यह शर्रकाल का वर्णन स्थिष्ट शब्दों में हुआ है, जिससे साथ ही रामचन्द्र की तथा उनकी नाटकीय वस्तु की भी सचना होती है।

विशुद्ध तथा सुन्दर यह शरत्काल, जिसमें चन्द्रमा का निर्मल प्रकाश प्रकटित हो गया है, तथा जिसने बन्धुजीव (दुपहरिया) के फूलों को धारण कर लिया है (जिसमें दुपहरिया के फूल फूलते हैं), सघन अन्धकार वाले प्रचण्ड वर्षाकाल को उखाड़ कर ठीक उसी तरह प्राप्त हुआ है, जैसे चन्द्रमा के निर्मल हास से युक्त (अथवा जिन्होंने रावण के निर्मल चन्द्र- हास खड़ग को ध्वस्त कर दिया है), विशुद्ध तथा सुन्दर रामचन्द्र, बान्धनों के जीवों को फिर से लीटाते हुए; अत्यधिक अज्ञान (तम) वाले, उग्र तथा सघन काले राक्षस रावण को मारकर प्राप्त हुए हैं।

पात्रं यथा शाकुन्तले-

'तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हतः। एष राजेय दुष्यन्तः सारक्रणातिरंहसा ॥'

(४) पात्रस्चना—इसमें स्थापक किसी पात्र की (नेता या अन्य किसी पात्र की) स्चना देते हुए प्रथम अङ्क में उसके भावी प्रवेश का सङ्केत देता है। जैसे शाकुन्तल में, (नट कह रहा है।)

का महिला है है है जा क्या हरा है जो से स्टूटिंग है जा

हे नटी, तेरे गीत की सुन्दर राग से मैं ठीक उसी तरह आकृष्ट हो गया हूँ, जैसे इस तेज बेग वाले हरिण के द्वारा यह राजा दुष्यन्त आकृष्ट किया गया है।

( शाकुन्तल के प्रथम अङ्क में इस स्चना के बाद रथ पर बैठे दौड़ते हरिण का पीछा करता हुआ राजा दुष्यन्त मख्य पर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार स्थापक नट की यह स्थापना-पात्र-स्थापना (पात्रस्चना) कहलायगी।)

रङ्गं प्रसाद्य मधुरैः स्रोकैः काव्यार्थस्चकैः। ऋतुं कञ्चिदुपादाय भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्॥ ४॥

रक्तस्य प्रशस्ति कान्यार्थानुगतार्थैः श्लोकैः कृत्वा

 हन्द्वाऽग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सङ्गमे संरोहत्पुलका हरेण हसता श्विष्टा शिवा पातु वः॥'

इत्यादिभिरेव भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्।

स्थापक नट सर्वप्रथम कान्य के अर्थ की सूचना देने वाले मधुर श्लोकों के द्वारा रङ्गस्थ सामाजिकों को प्रसन्न कर, किसी ऋतु को वर्णित करते हुए भारती वृत्ति का प्रयोग करे।

सबसे पहुछे काव्यार्थ से युक्त क्षोकों से रङ्गप्रशस्ति कर, स्थापक निम्न पच के सदृश भारती वृत्ति का प्रयोग करें। जैसे रत्नावली नाटिका में निम्न पच में भारती वृत्ति का आश्रय किया गया है।

नववषू पार्वती के हृदय में अपने पित शहर से मिलने की उत्सुकता है, इसलिए वह तेजी के साथ पित के पास जाना चाहती है, पर दूसरों और नारीसहज लज्जा जसे नापस लौटा रही है। इस दशा को देखकर पार्वती के बान्धव सिखयाँ आदि जसे अनेक प्रकार के वचनों से शहर के प्रति जन्मुख करते हैं, और उन वचनों के द्वारा वह फिर से शहर के सन्मुख ले जाई जाती है। जब वह आगे बढ़ती है, तो अपने पित को देखकर भय तथा प्रेम दोनों से युक्त हो जाती है। इस नव सङ्गम के समय उसके रोमान्न खड़े हो जाते हैं। शहर पार्वती को सामने देख कर हँ सते हुए उसका आलिङ्गन कर लेते हैं। हँ सते हुए शहर के द्वारा इस तरह आदिल्प्ट शर्माई हुई पार्वती सामाजिकों की (आप लोगों की) रक्षा करें।

भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रयः। सेदैः प्ररोचनायुक्तैर्वीथीप्रहसनामुखैः ॥ ४॥

पुरुषविशेषप्रयोज्यः संस्कृतबहुलो वाक्यप्रधानो नटाश्रयो व्यापारो भारती, प्ररोचना-वीथीप्रहसनाऽऽमुखानि चास्यामङ्गानि ।

नट के द्वारा प्रयुक्त संस्कृत भाषा वाला वाग्व्यापार भारती वृत्ति कहलाता है। इसके प्ररोचना, वीथी, प्रहसन तथा आमुख ये चार भेद पाये जाते हैं।

यथोद्देशं लक्षणमाह—

उन्मुखीकरणं तत्र प्रशंसातः प्ररोचना ।
प्रस्तुतार्थप्रशंसनेन श्रोतॄणां प्रवृत्युन्मुखीकरणं प्ररोचना । यथा रक्षावल्याम्
'श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषद्प्येषा गुणग्राहिणी
लोके हारि च वत्सराजचरितं नाट्ये च दक्षा वयम् ।
वस्त्वेकैकमपीह वाञ्छितफलप्राप्तेः पदं कि पुनर्मद्भाग्योपचयादयं समुद्दितः सर्वो गुणानां गणः ॥'

अब नाम के साथ साथ उनकी परिभाषा भी देते हैं :— काव्यार्थादि की प्रशंसा के द्वारा सामाजिकों को उसकी ओर उन्मुख करना, उनके

मन को आकृष्ट करना प्ररोचना कहलाता है।

जैसे रत्नावली नाटिका में निम्न पद्य में नट अपने नाटक की प्रश्रंसा कर सामाजिकों को आकृष्ट करना चाहता है:—

इस नाटिका का किन श्री इर्ष है, जो किनता में बड़ा निपुण है। सामाजिकों की यह सभा भी गुणों का मृहण करने वाली है। नाटिका की कथावस्तु वत्सराज उदयन के चरित्र पर आधृत है, जो संसार में अतीव मनोइर (समझा जाता) है। साथ ही हम लोग मी नाट्यकला में बढ़े दक्ष हैं। कहाँ तक कहें, एक एक साधन से भी ईप्सित फल की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर यहाँ तो मेरे सीमाग्य की वृद्धि से सारे ही गुणों का समूह एकत्रित हो गया है, इसलिए नाटक के सफल होने में कोई सन्देह ही नहीं।

वीथी प्रहसनं चापि स्वप्रसङ्गेऽभिधास्यते ॥ ६ ॥ वीध्यङ्गान्यामुखाङ्गत्वादुच्यन्तेऽत्रेव, तत्पुनः । सूत्रधारो नटीं ब्रुते मार्षे वाऽथ चिद्रुपकम् ॥ ७ ॥ स्वकार्ये प्रस्तुतात्रेपि चित्रोक्त्या यत्त्वामुखप् । प्रस्तावना वा तत्र स्युः कथोद्वातः प्रवृत्तकम् ॥ ६ ॥ प्रयोगातिशयश्चाथ वीध्यङ्गानि त्रयोदश ।

प्रसङ्गोपात्त वीथी तथा प्रहसन का वर्णन हम आगे करेंगे। वैसे वीथी तथा आमुख दोनों भारती भेदों के अङ्ग एक ही हैं, इसिलए उन भेदों का वर्णन हम यहीं कर रहे हैं। आमुख उसे कहते हैं, जहाँ सुन्नधार नटी, मार्ष (पारिपार्थिक) या विदूषक के साथ बात करते हुए विचिन्न उक्ति के द्वारा प्रस्तुत का गाचिप कर (वस्तु का सङ्केत करते हुए) अपने कार्य का वर्णन करे। इसी आमुख को प्रस्तावना के नाम से भी पुकारते हैं। इसके कथोद्धात, प्रवृत्तक तथा प्रयोगातिज्ञय ये तीन अङ्ग पाये जाते हैं। वीथी के तेरह अङ्ग होते हैं—(जिनका वर्णन हम इनके बाद करेंगे)।

तत्र कथोद्धातः—

स्वेतिवृत्तसमं वाक्यमर्थं वा यत्र सूत्रिणः ॥ ६ ॥ गृहीत्वा प्रविशेत्पात्रं कथोद्धातो द्विधैव सः । वाक्यं यथा रत्नावल्याम्—'यौगन्वरायणः-द्वीपादन्यस्मादपि-' इति ।

वाक्यार्थं यथा वेणीसंहारे—सूत्रधारः—

निर्वाणवैरिदहनाः प्रशमादरीणां नन्दन्तुः पाण्डुतनयाः सह केशवेन । रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविष्रहाश्च

स्वस्था भवन्तु कुरुराजस्ताः समृत्याः ॥

सूत्रधार के समान घटना वाले वानय को या वाक्यार्थ को लेकर तद्तुकूल उक्ति का प्रयोग करते हुए जब कोई नाटकीय पात्र मञ्ज पर (प्रथम अङ्क में) प्रवेश करता है, तो उस प्रस्तावना को कथोद्धात कहते हैं। उपर्युक्त भेद के आधार यह दो तरह हो जाता है—वाक्यमूलक तथा वाक्यार्थमूलक।

जैसे वाक्य का प्रयोग रत्नावली नाटिका में पाया जाता है, जहाँ यौगन्धरीयण सम्रधार के ही वाक्य-'द्वीपादन्यस्मादिप'-इत्यादि का प्रयोग अपनी उक्ति में करते हुए प्रविष्ट होता है। वाक्यार्थ का प्रयोग वेणीसंहार की प्रस्तावना (आमुख) में मिळता है। मीमसेन सम्रधार के

वाक्य के अर्थ की लेकर तदनुकूल उक्तिका प्रयोग करते हुए प्रविष्ट होता है। जैसे निम्न स्थल मैं

१. 'बाक्यं वाक्यार्थमथवा प्रस्तुतं यत्र स्त्रिणः' इति पाठान्तरम् ।

बुझ चुकी है। परिजनों से युक्त कौरव, जिन्होंने लड़ाई झगड़े को समाप्त कर दिया है, तथा सारी पृथ्वी को प्रसन्न तथा परिपुष्ट कर दिया है, स्वस्थ रहें। (सपरिजन कौरव जिनके श्वरीर क्षुतविक्षत हो गये हैं, खून से पृथ्वी को रैंगकर, स्वर्ग में निवास करें।)

ततोऽर्थेनाह—'भीमः—

लाक्षागृहानलविषानसभाप्रवेशैः

प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य । श्राकृष्टपाण्डनवधूपरिधानकेशाः

स्वस्था भवन्तु मिय जीवति धार्तराष्ट्राः ॥'

भीम:-

लाक्षागृह में आग लगाकर, विष के अन्न को देकर तथा सभा में हमें खूतकीडा में जीतकर, हमारे प्राण एवं सम्पत्ति पर प्रहार कर, क्या वे धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे जीते जी स्वस्थ रह सकते हैं, जिन्होंने पाण्डवों की वधू द्रीपदी के वस्न तथा केशों को आकृष्ट किया है ?

श्रय प्रवृत्तंकम्

कालसाम्यसमान्तिप्तप्रवेशः स्यात्प्रवृत्तकम् ॥ १० ॥

प्रवृत्तकालसमानगुणवर्णनया स्चितपात्रप्रवेशः प्रवृत्तकम्, यथा-

'आसादितप्रकटनिर्मलचन्द्रहासः

प्राप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तः।

उत्खाय गढतमसं धनकालमुग्रं

रामो दशास्यमिव सम्भृतबन्धुजीवः॥

प्रवृत्तक नामक आमुखं भेद वह होता है, जहाँ ऋतु के वर्णन की समानता के आधार पर रेलेव से किसी पात्र के प्रवेश की सूचना दी जाय ।

जैसे निम्न पद्य में शरत का वर्णन करने के साथ ही साथ दिल्छ शब्दों के द्वारा समान

गुणों का वर्णन करते हुए राम के प्रवेश की सचना दी गई है।

विशुद्ध तथा सुन्दर यह शरकाल, जिसमें चन्द्रमा का निर्मल प्रकाश प्रकटित हो गया है, तथा जिसमें बन्धुजीव (दुपहरिया) के फूल फूल गये हैं, सधन अन्धकार से पूर्ण वर्षाकाल को उखाड़ कर ठीक उसी तरह आया है, जैसे चन्द्रमा के निर्मल हास से युक्त (अथवा, जिन्होंने रावण के निर्मल चन्द्रहास खड्ग को ध्वस्त कर दिया है), विशुद्ध तथा सुन्दर रामचन्द्र बान्धवों के जीवों को फिर से लौटाते हुए, अत्यधिक अज्ञान (तम) वाले उग्र तथा सधन काले राक्षिस रावण को मारकर आये हैं।

श्रय प्रयोगातिशयः-

प्षोऽयमित्युपक्षेपात्सूत्रघारप्रयोगतः। पात्रप्रवेशो यत्रैष प्रयोगातिशयो मतः॥ ११॥

यथा 'एष राजेव दुष्यन्तः' इति ।

'यह वह आ रहा है' इस प्रकार के वचन को प्रयोग कर जहाँ सूत्रधार किसी पात्र का प्रवेश करता है, वह प्रयोगातिशय नामक आसुख है।

जैसे शाकुन्तल में 'जैसे यह राजा दुष्यन्त' इस स्चना के कारण प्रयोगातिश्चय है।

 निम्न पद्य किस नाटक का है यह पता नहीं। धनिक ने भी यहाँ नाटक का उल्लेख नहीं किया है। वैसे इस पद्य को धनिक ने दो स्थान पर इसी प्रकाश में उद्धृत किया है। श्रथ वीध्यज्ञानि-

उद्धात्यकावलगिते प्रपञ्चित्रगते छलम्। वाकेल्यधिवले गण्डमवस्यन्दितनालिके॥ १२॥ श्रसत्प्रलापव्याहारमृदवानि त्रयोदश।

वीथी के जिन तेरह अङ्गों का सङ्केत ऊपर किया गया, वे ये हैं:—उद्धात्यक, अव-छगित, प्रपञ्च, त्रिगत, छ्ल, वाक्केली, अधिवल, गण्ड, अवस्यन्दित, नालिका, असत्यलाप, ब्याहार और सृद्व ।

तत्र-

गुढार्थपद्पर्यायमाला प्रश्नोत्तरस्य वा ॥ १३ ॥ यत्रान्योन्यं समालापो द्वेघोद्धात्यं तदुच्यते ।

गृहार्थं पदं तत्पर्यायश्चेत्येवं माला प्रश्नोत्तरं चेत्येवं वा माला द्वयोहिक्तप्रत्युक्तौ तिद्विविधमुद्धात्यकम् । तत्रायं विक्रमोर्वश्यां यथा-'विदूषकः—भो वश्चस्स को एसो कामो जेण तुमं पि दूमिक्चसे सो किं पुरीसो श्रादु इत्थिश्च ति। ('भो वयस्य! क एष कामो येन त्वमपि दूयसे स किं पुरुषोऽथवा स्नोति।') राजा—सखे।

मनोजातिरनाधीनां सुखेष्वेच प्रवर्तते । स्नेहस्य ललितो मार्गः काम इत्यभिधौयते ॥

विदूषकः — एवं पि ण जागी ( 'एवमपि न जानामि ।' ) राजा — वयस्य इच्छाप्रभवः सं इति ।

विदूषकः — किं जो ज इच्छादि सो तं कामेदित्ति। ( 'किं यो यदिच्छति स तत्का-मयतीति।') राजा—श्रथ किम्।

विदूषकः—ता जाणिदं जह ऋहं सूच्चत्रारसालाए भोत्रणं इच्छामि।' ('तज्ज्ञातं यथाऽहं सूपकारशालायां भोजनमिच्छामि।')

जहाँ दो पात्रों की परस्पर बातचीत इस ढङ्ग की पाई जाय, कि वहाँ या तो गृहार्थ पदों तथा उनके पर्याय (अर्थ) की माला बन जाय, या फिर प्रश्न तथा उत्तर की माला पाई जाय। कभी कभी एक पात्र के द्वारा प्रयुक्त गृहार्थ पदों को दूसरा पान्न नहीं समझ पाये, तथा वह उसका व्याख्यान करे, उसके पर्याय का प्रयोग करे, तो वह पहले ढङ्ग का उद्वास्य या उद्वास्यक होता है। कभी २ पात्र अपनी उक्ति में किन्हीं बातों पर प्रश्न पूकुकर उसके साथ ही उत्तर देता जाता है, यह प्रश्नोत्तर माला दूसरे ढङ्ग का उद्वास्यक है। इस तरह उद्घास्यक दो तरह का होता है।

पहले दङ्ग के उद्घात्यक का उदाहरण विक्रमोर्वशीय नाटक से नीचे दिया जा रहा है, जहाँ राजा 'काम' के विषय में गूढार्थ पदों का प्रयोग कर फिर उसका व्याख्यान करता हैं:—

बिद्षक — हे वयस्य, वह 'काम' कौन है, जिससे तुम दुःखी हो रहे हो; वह पुरुष है या स्त्री। राजा — मित्र, प्रेम का वह सुन्दर मार्ग जो केवल सुख की ओर ही प्रवृत्त होता है, तथा मन मैं उत्पन्न होता है, काम कहलाता है।

विद्यक—में यह भी नहीं जानता।

राजा-मित्र, वह काम इच्छा से उत्पन्न होता है।

विदूषक-तो क्या, जो जिसकी इच्छा करता है, उसकी वह कामना करता है।

राजा-और नहीं तो क्या ?

विदूषक—तो समझ गया, जैसे में सपकारशाला (भोजनशाला) में भोजन की रुखा करता हूँ।' द्वितीयं यथा पाण्डवानन्दे—

'का श्वाच्या गुणिनां क्षमा परिभवः को यः स्वकुल्यैः कृतः किं दुःखं परसंश्रयो जगति कः श्वाच्यो य आश्रीयते । को मृत्युर्व्यसनं शुचं जहति के यैनिर्जिताः शत्रवः

कैर्विज्ञातिमदं विराटनगरे छन्निस्थतैः पाण्डवैः ॥'

दूसरी तरह के उद्धात्यक का उदाहरण पाण्डवानन्द नाटक से निम्न पद्म के रूप में दिया जा रहा है जहाँ प्रश्नोत्तर की माला है:—

सबसे अधिक स्नाध्य वस्तु क्या है ? गुणियों की क्षमा। परिभव या तिरस्कार किसे कहते हैं ? वह तिरस्कार जो अपने ही कुछ के बान्धवों के द्वारा किया गया है। दुःख क्या है ? दूसरे के शरण में रहना ही दुःख है। संसार में प्रशंसनीय कीन है ? जिसका आश्रय छिया जाता है, जिसकी शरण में दूसरा आता है। मीत किसे कहते हैं ? ज्यसन को। शोक का त्याग कीन कर सकते हैं ? जो अपने शत्रुओं को जीत छेते हैं। ये सारी बातें किनने जान छी? विराटनगर में अशात रूप में छिपकर रहते हुए पाण्डवों ने! अथावछगितम्—

यत्रैकत्र समावेशात्कार्यमन्यत्प्रसाध्यते ॥ १४ ॥ प्रस्तुतेऽन्यत्र वाऽन्यत्स्यात्तवावलगितं द्विधा ।

तत्रायं यथोत्तरचरिते समुत्पन्नवनविहारगर्भदोहदायाः सीताया दोहदकार्येऽतु (ण) प्रविश्य जनापनादादरण्ये त्यागः । द्वितीयं यथा छल्जिरामे रामः लहमण तातवियुक्तामयोध्यां विमानस्यो नाहं प्रवेष्टुं शकोमि तदन्नतीर्थ गच्छामि ।

कोऽपि सिंहासनस्याधः स्थितः पादुकयोः पुरः । कि क कि न कुल

इति भरतदर्शनकार्यसिद्धिः।

जहाँ एक ही किया के द्वारा एक कार्य के समावेश से किसी दूसरे कार्य की भी सिद्धि हो जाय, वह पहले उक्त का अवलगित होता है। अथवा एक कार्य के प्रस्तुत होने पर वह न होकर दूसरा हो वह अवलगित का दूसरा प्रकार है। इस तरह अवलगित दो तरह का होता है।

जैसे पहले ढङ्ग के अवलियत का उदाहरण उत्तरचरित (भवभूति के उत्तररामचरित) से दिया जा सकता है, जहाँ वनविहार की दोहद क्ला वाली गर्भवती सीता के दोहद को पूर्ण करने के कार्य से वन में ले जाकर जनापवाद के कारण वहाँ छोड़ दिया गया है। यहाँ एक कार्य के समावेश (सीतादोहदपूर्ति रूप) से दूसरा कार्य वनत्या भी सिद्ध हो गया है।

दूसरा प्रकार इम छिलतराम नाटक में देख सकते हैं:—यहाँ राम इसलिए पैदल जाना चाइते हैं कि पिता से वियुक्त अयोध्या में विमान से प्रवेश करना ठीक नहीं। यहाँ इस प्रस्तुत वस्तु के होते हुए उन्हें आगे भरत के दर्शन (दूसरे कार्य) की सिद्धि हो जाती है।

'राम — लक्ष्मण, पूज्य पिताजी के द्वारा विद्युक्त अयोध्या में में विमान पर बैठ कर प्रवेश मंहीं कर सकता। इसलिए उतर कर पैदल ही चलता हूँ।

१. छिलतराम नाटक अनुपलब्ध है, तथा इसके रचयिता का भी पता नहीं।

अरे, सामने सिंहासन के नीचे, पादुकाओं के सामने कोई जटाधारी, अक्षमाला तथा चामर वाला व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है।

श्रथ प्रपञ्चः—

## असङ्गतं मिथःस्तोत्रं प्रपञ्चो हास्यकुन्मतः ॥ १४ ॥

श्रसङ्कृतेनार्थेन पारदार्यादिनेपुण्यादिना याऽन्योन्यस्तुतिः स प्रपञ्चः । यथा कर्पृरमज्जर्याम्-भैरवानन्दः—

> रण्डा चण्डा दिक्खिदा धम्मदारा मर्ज्ञ मंसं पिज्जए खज्जए हा । भिक्खा भोजं चम्मखण्डं च सेज्जा कोलो धम्मो कस्स णो होइ रम्मो । ('रण्डा चण्डा दीक्षिता धर्मदारा मद्यं मांसं पीयते खाद्यते च । भिक्षा भोज्यं चर्मखण्डं च शय्या कौलो धर्मः कस्य न भवति रम्यः ॥'

प्रपञ्च वह वीध्यङ्ग है, जहाँ पात्र आपस में एक दूसरे की ऐसी अनुचित प्रशंसा करे, जो हास्य उत्पन्न करने वाली हो।

कारिका के असद्भूत अर्थ का ताल्पर्य परक्षीलीलुपता आदि निपुणता से है, इस ढक्क की परस्पर स्तुति जहाँ होगी, वह प्रपन्न कहलाता है।

जैसे राजशेखर के कपूरमजरी सट्टक में कापालिक भैरवानन्द अपने विषय में हास्यमय

अनुचित प्रशंसा करते हुए कहता है:-

बताइये तो सही, यह कील धर्म किसे अच्छा न लगेगा, जहाँ विधवा दीक्षित स्त्रिये धर्मपित्वयाँ बन जाती है, खाने-पीने को मांस मद्य मिलता है, भिक्षा का मोजन प्राप्त होता है, चमड़े के दुकड़े की शब्या होती है।

अय त्रिगतम्—

श्रुतिसाम्यादनेकार्थयोजनं त्रिगतं त्विह । नटादित्रितयालापः पूर्वरङ्गे तदिष्यते ॥ १६॥

यथा विक्रमोर्वश्याम्—

'मत्तानां कुसुमरसेन षट्पदानां शब्दोऽयं परस्रतनाद एष धीरः । कैलासे सुरगणसेविते समन्तात् किन्नर्यः कलमधुराक्षरं प्रगीताः ॥'

जहाँ शब्द की समानता के कारण अनेक अर्थों (वस्तुओं) की एक साथ योजना की जाय, वह त्रिगत नामक वीध्यङ्ग होता है। नट आदि तीन पात्रों के आलाप के कारण दुर्वरङ्ग में भी त्रिगत पाया जाता है।

त्रिगत का उदाहरण विक्रमीवैशीय नाटक से निम्न पद्य के रूप में दिया गया है। राजा, अन्सराओं के सङ्गीत को सुन कर शब्दसाम्य के आधार पर अमरों के कलकल निनाद तथा को किल की काकली की योजना करता है, अतः यह त्रिगत है।

फूर्लों के रस से मस्त भौरों का यह कळकळ है, यह कौकिल की गम्मीर काकली है। देवताओं के समूइ के द्वारा चारों ओर से सेवित कैलास पर्वत पर किन्नरियाँ रमणीय व मधुर अक्षरों में गा रही हैं।

श्रथ छलनम्-प्रियाभैरप्रियेर्वाक्येविलोभ्य छुलनाच्छलम्।

यथा वेणीसंहारे—'भीमार्जुनौ-कर्ता यूतच्छलानां जतुमयशरणोद्दीपनः सोऽभिमानी राजा दःशासनादेर्गुकरनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रम्।

कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनपनपदुः पाण्डवा यस्य दासाः

क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत पुरुषा द्रष्टमभ्यागतौ स्वः॥' जहाँ कोई पात्र बाहर से प्रिय लगने वाले, किन्तु वस्तुतः अप्रिय वाक्यों के द्वारा दसरों का विलोभन करके उनके साथ बल करे, वह बल नामक वीध्यङ्ग है।

जैसे वेणीसंहार में भीमसेन तथा अर्जुन दुर्योधन की ढुंढते हुए निम्न उक्ति का प्रयोग

करते हैं. जो ऐसे अप्रिय वानयों से युक्त है. जो बाहर से प्रिय-से मालूम पड़ते हैं:-

धतकीड़ा के समय खल करने वाला, लाक्षागृह को जलाने वाला, दुःशासनादि सौ छोटे भाइयों का पूज्य अग्रज ( गुरु ), अङ्गराज कर्ण का मित्र, वह अभिमानी राजा दुर्योधन; जो द्रीपदी के बालों व उत्तरीय को खोलने में चतुर है, तथा जिसके पाण्डव सेवक हैं; कहाँ है ? हे पुरुषों, हमें बता दो, हम उसे देखने को आये हैं। ग्रथ वाकेली-

विनिवृत्त्यास्य वाकेली द्विस्तिः प्रत्युक्तितोऽपि वा॥ १७॥

अस्येति वाक्यस्य प्रकान्तस्य साकाङ्शस्य विनिवर्तनं वाक्लेली द्वित्रिवा उक्तिप्रत्युक्तयः, तत्राद्या यथोत्तरचरिते—'वासन्ती—

त्वं जीवितं त्वमसि मे हृद्यं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे। इत्यादिभिः प्रियशतैरतुरुप्य सुग्धां

तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ॥'

उक्तिप्रत्युक्तितो यथा रत्नावल्याम्—'विद्षकः—भोदि मञ्जणिए मं पि एदं चचिरं सिक्खावेहि । ( 'भवति मदनिके मामप्येतां चर्चरीं शिक्षय' ) मदनिका हदास ण क्खु एसा चचरी। दुवदिखण्डम्रं क्खु एदम्। ('हताश न खल्वेषा चर्चरी द्विपदि-खण्डकं खल्वेतत्।') विदूषकः—भोदि किं एदिणा खण्डेण मोद्श्रा करीश्रन्ति। ( 'भवति किमेतेन खण्डेन मोदकाः क्रियन्ते ?' ) मदनिका - णहि, पढीम्रादि क्खु एदम् ।' ( 'निह पट्यते खल्वेतत् ।' ) इत्यादि ।

जहाँ वाक्य की विनिवृत्ति पाई जाय, अर्थात् साकाङ्क वाक्य को पूर्ण न कर उसको अधूरा ही कहा जाय तथा उसके भाव को गम्य रख दिया जाय; अथवा जहाँ दो या तीन बार उक्तिप्रयुक्ति का प्रयोग पात्री द्वारा किया जाय, वहाँ वाक्केळी नामक वीध्यङ्ग होता है।

(इस तरह वाक्केश दो तरह की होती है।)

पहले प्रकार की वाक्केली का उदाहरण उत्तरचरित के तृतीय अङ्क से दिया गया है, जहाँ सीता के साथ किये गये राम के बर्ताव का वर्णन करते हुए वासन्ती (वनदेवता) राम से कह रही है:-

१. 'छलना' इत्यपि पाठः ।

तुमने सीता से कहा था कि तुम मेरा जीवन हो, मेरा दूसरा हृदय हो, मेरे नेत्रों को तृप्त करने वाली चिन्द्रका हो, मेरे अक्षों को जीवन देने वाला अमृत हो, इस तरह के सैकड़ों प्रिय वाक्यों से उस मोली सीता को मुलावे में डालकर, हाय, तुमने उसी को ...... (वनवास दे दिया); अथवा शान्त हो, इससे आगे के विषय में कहना व्यर्थ है।

दूसरे प्रकार की वाक्केली में दो तीन बार उक्ति प्रत्युक्ति पाई जाती है, जैसे रत्नावली

नाटिका के निम्न स्थल में —

विदूषक—हे मदनिके, मुझे भी यह राग (चर्चरी) सिखा दो ना।
मदिनका—मूर्ख यह चर्चरी नहीं है, यह दिपदीखण्डक है।
विदूषक—अरी, क्या इस खण्ड (शक्तर) में लड्डू बनाये जाते हैं।
मदिनका—नहीं, इसे तो पढ़ा जाता है-गाया जाता है।

त्रयाधिवलम् स्रन्योन्यवाक्याधिकयोक्तिः स्पर्धया ८धिवलं भवेत् ।

यथा वेणीसंहारे—'ऋर्जुनः—

सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतैस्ते तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण लोकः । रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य

प्रणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डुपुत्रः ॥'

जहाँ नाटकीय पात्र एक दूसरे के प्रति वाक्यों का प्रयोग करते समय स्पर्धा से अपने आधिक्य की उक्ति कहें उसे अधिवल कहते हैं।

जैसे वेणीसंहार के निम्न स्थल पर अर्जुन, भोम व दुर्योधन का परस्पर वार्तालाप इस डक्ष का पाया जाता है कि वे एक दूसरे की स्पर्धा करते हुए अपने आधिक्य की स्चना करते हैं।

अर्जुनः—हे पिता-माता, (धृतराष्ट्र व गान्धारी), जिस कर्ण में आपके पुत्रों की समस्त श्रुओं को जीतने की आशा वैंधी हुई थी, और जिसने घमण्ड से सारे संसार को तिनके की तरह नगण्य समझ रखा था, उसी राषापुत्र कर्ण को युद्धस्थल में मारने वाला यह मध्यम-पाण्डव अजुन आप दोनों को प्रणाम करता है।

इत्युपक्रमे 'राजा—ग्रारे नाहं भवानिव विकत्थनाप्रगल्भः । किन्तु— द्रच्यन्ति न चिरात्सुप्तं वान्धवास्त्वां रणाङ्ग्णे । मतुदाभिश्चवक्षोस्थिवेणिकाभङ्गभीषणम् ॥'

इत्यन्तेन भीमदुर्योधनयोरन्योन्यवाक्यस्याधिक्योक्तिरिधवलम् । राजा—अरे, मैं तुम्हारी तरह आत्मप्रशंसा करने में चतुर नहीं हूँ। लेकिन मेरी गदा से टूटी वश्चःस्थल की हिड्डियों के समूह के कारण भीषण दिखाई पड़ते हुए तुम्हें तुम्हारे

बान्थव शीघ्र ही युद्धभूमि में सोया पार्येगे।

त्रय गण्डः— गण्डः प्रस्तुतसम्बन्धिभिन्नार्थं सहसोदितम् ॥ १८ ॥

यथोत्तरचरिते—'रामः—

इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्तिर्नयनयो-रसावस्याः स्पर्शो वपुषि वहलश्चन्दनरसः ।

१. चर्चरी, द्विपदीखण्डक आदि गीतों की शैलियां हैं, जैसे ध्रुपद, ख्याल, दुमरी आदि हैं।

#### श्चयं वाहुः कण्ठे शिशिरमसूणो मौक्तिकसरः किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः॥'

(प्रविश्य) प्रतीहारी—देव उग्रत्थिदो। ('देव उपस्थितः।') रामः—ग्रायि कः १। प्रतीहारी—देवहस श्रासण्णपरिचारश्रो दुम्मुहो।' ('देवस्यासन्नपरिचारको दुर्मुखः।') इति।

जहां प्रस्तुत विषय में सम्बद्ध अर्थ से भिन्न वस्तु एकद्म उपस्थित हो जाय, वहां गण्ड होता है।

(गण्ड वस्तुतः वह वाक्य है, जहाँ नाटककार भावी घटना का सङ्केत किसी भिन्न विषय पर दे जाता है। पाश्चात्य नाटकों की 'ड्रेमेटिक आहरनी' से यह कुछ कुछ मिलता जुलता है।) जैसे उत्तररामचरित में राम के 'इसका विरह वहा असहा है' यह कहते ही 'देव यह

उपस्थित है' इस वाक्य के द्वारा भिन्नार्थ की एकदम उपस्थित पाई जाती है।

राम—यह सीता मेरे घर की लक्ष्मी है; मेरी आँखों को आनन्द देने वाली अमृत की शलाका है। इसका स्पर्श अर्कों को इतना शीतल लगता है जैसे सघन चन्दन का लेप हो। सीता का यह बाहु कण्ठ में इस तरह माल्स देता है जैसे शीतल तथा कोमल मोतियों की माला हो। सीता की कौन वस्तु सुन्दर तथा प्यारी नहीं लगती, केवल इसका विरह ही असहा है।

प्रतीहारी ( आकर )—महाराज, उपस्थित है। राम-अरे कौन।

प्रतीहारी-महाराज, आपका सेवक दुर्मुख।

#### श्रथावस्यन्दितम्-

#### रसोक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रावस्यन्दितं हि तत्।

यथा छिलतरामे—'सीता—जाद कक्षं क्खु तुम्हेहिं अजुज्माए गन्तव्वं तिहें सी रात्रा विणएण णिमदव्वो । ('जात कल्यं खलु युवाभ्यामयोध्यायां गन्तव्यं तिहं स राजा विनयेन निमतव्यः ।') लवः—श्रम्ब किमावाभ्यां राजोपजीविभ्यां भवितव्यम् ? सीता—जाद सो क्खु तुद्धाणं पिदा । ('जात स खलु युवयोः पिता ।') लवः—किमावयोः रघुपतिः पिता ? । सीता—(साशङ्कम्) जाद ण क्खु परं तुद्धाणं, सञ्चलाए ज्ञेव्य पुह्वीए ।' ('जात न खलु परं युवयोः, सकलाया एव पृथिव्याः ।') इति ।

जहां भावावेश (रस) के कारण किसी वाक्य का प्रयोग कर दिया जाय, और बाद में उस वाक्य की व्याख्या दूसरे ही ढङ्ग से कर वास्तविकता को छिपा दिया जाय, उसे अवस्यन्दित कहते हैं।

जैसे छिलतराम नाटक के निम्न स्थल में भावावेश में छव के सम्मुख सीता के मुंह से यह बात निकल जाती है कि 'राम तुम्हारे पिता हैं'; पर वह बाद में इसकी व्याख्या दूसरे ही डक्न से कर देती है, कि वे तुम्हारे ही नहीं सारी पृथ्वी के पिता हैं।

सीता —तात, कल तुम्हें अयोध्या जाना है, वहाँ राजा को नम्रता से प्रखाम करना। लव —माता, क्या हमें राजा के नौकर बनना है ?

सीता—तात, वे तुम्हारे पिता हैं। छव—क्या रघुपति हमारे पिता हैं?

सीता—( आशक्का के साथ ) तात तुम्हारे ही नहीं, सारी पृथ्वी के।

श्रय नालिका-

## सोपहासा निगृढार्था नालिकैच प्रहेलिका ॥ १६॥

यथा मुद्राराक्षसे—'चरः—हंहो बद्धण मा कुप्प किं पि तुह उञ्चण्काञ्चो जाणादि किं पि अद्धारिसा जणा जाणन्ति । ('हंहो ब्राह्मण मा कुप्य, किमपि तचोपाध्यायो जानाति किमप्यस्मादशा जना जानन्ति ।') शिष्यः—किमस्मदुपाध्यायस्य सर्वद्वत्यमप्र-हर्तुमिच्छिसि । चरः—यदि दे उवज्भात्र्यो सन्वं जाणादि ता जाणादु दाव कस्स चन्दो अपभिप्पेदो ति । ('यदि त उपाध्यायः सर्वं जानाति तज्जानातु तावत्, कस्य चन्द्रोऽनिभिन्नेत इति ।') शिष्यः—किमनेन ज्ञातेन भवति ।' इत्युपक्रमे 'चाणक्यः—चन्द्र-गुप्तादपरक्तान्पुरुषाञ्जानामि ।' इत्युक्तं भवति ।

हास्य से युक्त, छिपे अर्थ वाली पहेली भरी उक्ति की ही नालिका कहते हैं।

जैसे विशाखदत्त के मुद्राराक्षस नाटक में हास्य से युक्त तथा गृढार्थ पहेली 'बताओ चन्द्र किसे अच्छा नहीं लगता' इसका प्रयोग चर के द्वारा किया जाता है जहाँ चन्द्र का गृढार्थ चन्द्रगुप्त (मीर्य) से है।

चर:—अरे बाह्मण, गुस्सा न करो, कुछ तो तुम्हारे आचार्य वाणक्य जानते हैं, कुछ इम जैसे लोग ही जानते हैं।

शिष्य — क्या तुम इमारे गुरु की सर्वज्ञता की चुनौती देने की इच्छा करते हो। चर — अगर तुम्हारे आचार्य सारी बार्ते जानते हैं, तो बतार्वे कि किस व्यक्ति की चन्द्र (चन्द्रमा; चन्द्रगुप्त) अच्छा नहीं लगता।

शिष्य - इसे जानने से क्या फायदा।

× × ×

चाणक्य — चन्द्रशुप्त से अप्रसन्त लोगों को मैं जानता हूँ । श्रथाऽसत्प्रलापः —

#### श्रसम्बद्धकथाप्रायोऽसत्प्रलापो यथोत्तरः।

नतु चासम्बद्धार्थदेवेऽसङ्गतिनीम वाक्यदोष उक्तः। तज्ञ—उत्स्वप्रायतमदोन्मादशैश-वादीनामसम्बद्धप्रलापितव विभावो यथा—

'श्रिचिष्मन्ति विदार्य वक्षकुहराण्यास्कतो वासुके-रङ्कल्या विषकर्बुरान्गणयतः संस्पृश्य दन्ताङ्करान् । एकं त्रीणि नवाष्ट सप्त षडिति प्रध्वस्तसंख्याकमा

वाचः कौचरिपोः शिशुत्वविकलाः श्रेयांसि पुष्णन्तु वः ॥'

जहां उटपटांग असम्बद्ध उक्ति तथा प्रठाप पाया जाय, वह असरप्रठाप नामक वीध्यक होता है।

असम्बद्ध प्रलिपत के बारे में यह शक्का की जा सकती है, कि नाटक में इसका पाया जाना दोष है, क्योंकि असम्बद्ध कथा में असक्कित नामक वाक्यदोष आ जायगा। इस शक्का का निरा-करण करते हुए वृत्तिकार धनिक कहते हैं कि उनींदे, मदमस्त, पागल तथा बालक पात्रों की बातचीत में असम्बद्ध प्रलिपत पाया जाना स्वाभाविक ही है।

जैसे निम्न स्थल में वालक कार्तिकेय का असम्बद्ध प्रलाप स्वामाविक है।

बालक कार्तिकेय बाललीला के कारण पिता शिव के गले में लटकते हुए वासकी के

१. 'यथोत्तरम्' इत्यपि पाठः।

प्रकाशमय मुखों को ओठों पर से फाड़ देते हैं। उसके बाद वे उसके जहरी के तथा चित्रविचित्र दाँतों के अङ्कुरों को अङ्कुलो से छू-छू कर गिनते हैं:—एक, तीन, नी, आठ, सात, छः। इस तरह कार्तिकेय को गणना में संख्या का कोई कम नहीं पाया जाता। कौछ के शञ्ज कार्तिकेय की संख्या व्यतिक्रमयुक्त बचपन से तुतलाई दुई वाणी आप लोगों के कल्याण को पुष्ट तथा अभिवृद्ध करे।

यथा च-

'हंस प्रयच्छ में कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया हता। विभावितेकदेशेन देयं यदभियुज्यते॥'

यथा वां-

'भुक्ता हि मया गिरयः स्नातोऽहं विह्ना पिवामि वियत् । हरिहरिहरण्यगर्भा मत्पुत्रास्तेन नृत्यामि ॥'

और जैसे प्रिया-विरद्द के कारण उन्मत्त पुरूरवा की इस उक्ति में-

'हे हुंस, मुझे मेरी प्रिया को छौटा दे, उसकी चाल तूने छीन छी है। मेरी प्रिया के एकदेश (गिति) को छेने वाले तेरे द्वारा मुझे जो कुछ छौटाने योग्य है, उसे छौटा देना ठीक होगा।'

अथवा निम्न उन्मादोक्ति में —

में पर्वतों को खा चुका हूँ, आग से नहा चुका हूँ, आकाश को पी रहा हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश मेरे पुत्र हैं। इसलिए मैं नाच रहा हूँ।

श्रयं व्याहारः-

### श्रन्यार्थमेव व्याहारो हास्यलोभकरं वचः॥ २०॥

यथा मालविकामिमित्रे लास्यप्रयोगावसाने—'(मालविका निर्गन्तुमिच्छिति) विदृषकः—मा दाव उवएसमुद्धा गमिष्ससि ।' ('मा तावत् उपदेशशुद्धा गमिष्यसि') इत्युपक्रमे 'गणदासः—(विदूषकं प्रति) आर्य उच्यतां यस्त्वया कमभेदो लक्षितः। विदृषकः—पढमं पच्चूसे बद्धाणस्स पूत्रा भोदि सा तए लङ्किदा (मालविका स्मयते)।' ('प्रथमं प्रत्यूषे ब्राह्मणस्य पूजा भवति सा तया लङ्किता।') इत्यादिना नायकस्य विश्रब्धनायिकादर्शनप्रयुक्तेन हास्यलोमकारिणा वचनेन व्याहारः।

जहाँ हँसी के लोभ को उत्पन्न करने वाले ऐसे वाक्य का प्रयोग हो, जिसका अर्थ कुछ और ही हो, वह व्याहार कहलाता है।

जैसे मालविकासिमित्र में मालविका के द्वारा लास्य के प्रदर्शन किये जाने के बाद वह जाना चाहती है। इस पर विद्वक कहता है—

'तुम उपदेश से शुद्ध होकर (हमसे यह सीख कर ) न चली जाना।

गणदास-(विदूषक से) आर्थ कोई गलती हुई हो तो कहें।

विदूषक — पहले पहल प्रातः काल में ब्राह्मण की पूजा की जाती है। उसने उस पूजा का उछङ्गन किया है।

( माछविका मुसकुराती है।)

यहाँ नायिका की विश्वास में डाल कर नायक की उसका दर्शन कराने के लिए प्रयुक्त बचन का प्रयोग विद्वक ने किया है, जो हास्यकारी है। अतः यहाँ ज्याहार नामक वीध्यक्त है। श्चय महत्वम्— दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युर्मृदवं हि तत्।

यथा शाकुन्तले-

'मेदच्छेदकृशोद्रं लघु भवत्युत्थानयोग्यं वपुः सत्त्वानामुपलक्यते विकृतिमिचित्तं भयकोधयोः। उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लच्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति सगयामीदिग्विनोदः कृतः॥'

इति मृगयादोषस्य गुणीकारः।

जहां कोई पात्र गुणों को दोष बता कर तथा दोषों को गुण बता कर कहे, वह मृद्व वीध्यक्त है।

जैसे शाकुन्तल के इस पद्य में राजा मृगया के दोषों की गुणों के रूप में रखता है:

छोग इस मृगया की झूठ में ही व्यसन ( बुरी आदत ) बताया करते हैं। भला इस जैसा धानन्द कहाँ मिल सकता है ? देखों, मृगया से श्रारेर की सारी चर्वी कम हो जाती है, पेट पतला हो जाता है, तथा शरीर उठने बैठने के योग्य हो जाता है। दूसरी ओर मृगया खेलने से जङ्गली पशुओं के चित्त व आकृति में भय तथा कोध के समय क्या-क्या विकार होते हैं, इसका श्वान प्राप्त होता है। तीसरे, मृगया खेलने में चञ्चल लक्ष्य को विद्ध करना पड़ता है, अतः उसके बाण चञ्चल लक्ष्य को विद्ध करने में सिद्ध हो जाते हैं, और यह धनुधारियों की बहुत बड़ी विशेषता है।

यथा च

'सततमनिर्देतमानसमायाससहस्रङ्कलसिङ्किष्टम् । गतनिद्रमविश्वासं जीवति राजा जिगीषुरयम् ॥' इति राज्यगुणस्य दोषीभावः।

अथवा जैसे निम्न पद्य में राज्य के गुणों को दोष के रूप में वर्णित किया गया है— शश्च में को जीतने की इच्छा वाला यह राजा बड़े कष्ट के साथ जी रहा है—इसका मन कभी शान्त व स्थिर नहीं रहता, अनेक व्यथाएँ इसे क्लेश दिया करती हैं, इसे न तो नींद ही आती है, न किसी के प्रति यह विश्वास ही करता है।

उभयं वा-

'सन्तः सचरितोदयन्ध्रसनिनः प्रादुर्भवद्यन्त्रणाः सर्वत्रैव जनापवादचिकता जीवन्ति दुःखं सदा । श्रव्युत्पन्नमतिः कृतेन न सता नैवासता व्याकुलो सुक्तायुक्तविवेकशून्यहृद्दयो धन्यो जनः प्राकृतः ॥'

इति प्रस्तावनाङ्गानि ।

कभी-कभी दोनों — गुणों का दोषीभाव तथा दोषों का गुणीभाव एक-एक साथ भी पाये चा सकते हैं:—

सच्चरित्रता के उदय की इञ्छा वाले तथा इसीलिए सदा दुखी रहने वाले सज्जन लोग, जो हमेशा लोगों के द्वारा की गई निन्दा से डरा करते हैं, बड़े दुःख व कष्ट के साथ जीवनयापना करते हैं। वस्तुतः सौभाग्यशाली तो वह प्राक्वत (अज्ञानी) पुरुष है, जो मौके की बात को भी नहीं सोच पाता, जो अच्छे या बुरे काम से कभी व्याकुल नहीं होता और भले-बुरे के ज्ञान से जिसका हृदय सूह्य रहता है।

एषामन्यतनेनार्थं पात्रं वाचिष्य सूत्रभृत् ॥ २१ ॥ प्रस्तावनान्ते निर्गच्छेचतो वस्तु प्रपञ्चयेत् ।

सूत्रधार इस प्रकार प्ररोचना, वीथी, प्रहसन, आमुख आदि किसी के द्वारा (भारती वृत्ति का आश्रय छेते हुए) काव्यार्थ अथवा नाटकीय पात्र की सूचना दे। उसका आचेप तथा परिचय दे देने पर प्रस्तावना के अन्त में वह रङ्गमञ्ज से निष्कान्त हो जाय तथा तदनन्तर कथावस्तु को प्रपश्चित करे।

तत्र—श्रभिगम्यगुर्णेर्युको धीरोदात्तः प्रतापवान् ॥ २२ ॥ कीर्तिकामो महोस्साहस्रय्यास्त्राता महीपतिः । प्रख्यातवंशो राजिषिर्दिव्यो वा यत्र नायकः ॥ २३ ॥ तत्प्रख्यातं विधातव्यं वृत्तमत्राधिकारिकम् ।

यत्रेतिवृत्ते सत्यवागसम्बादकारिनीतिशास्त्रप्रसिद्धाभिगामिकादिगुणैर्युक्तो रामायण-महाभारतादिप्रसिद्धो धीरोदात्तो राजिषिर्दिव्यो वा नायकस्तत्प्रख्यातमेवात्र नाटक स्त्राधि-कारिकं वस्त विधेयमिति ।

यहां नाटक ( रूपकिवशेष ) ही का प्रकरण चल रहा है। अतः नाटक के ही नायक तथा तसम्बन्ध वस्तु का ही सक्केत करते हुए कहते हैं:—नाटक का नायक या तो प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न राजिष भूपित होता है, जो उत्कृष्ट गुणां से युक्त होता है, धीरोदात्त प्रकृति का तथा प्रतापशील होता है। वह यश तथा कीर्ति की कामना किया करता है, उत्साह से युक्त होता है वथा तीनों वेदों ( वैदिक परम्परा ) का रचक होता है। अथवा नाटक का नायक कोई दिस्य-देवता-हो सकता है, जो इन सभी विशेषताओं से युक्त होता है। उस नायक के विषय में इतिहास पुराणादि में प्रसिद्ध कथावस्तु को ही नाटक की आधिकारिक वस्तु रखना चाहिए। ( यदि कि उसके सम्बन्ध में रसातुकूल कोई किएपत वस्तु का सिन्नवेश करना चाहता है, तो वह प्रासिद्ध कथावस्तु को ही की जानी चाहिए।) जिस इतिहास प्रसिद्ध ( प्रख्यात ) चृत्त में इस तरह का, इन गुणों व विशेषताओं से सम्पन्न, नायक हो, वही वृत्त नाटक के उपयुक्त होता है।

जिस कथा (इतिवृत्त ) में सत्यवादी, नीतिशास्त्र में प्रसिद्ध उच्च गुणों से युक्त तथा अनुचित कार्य न करने वाला रामायण महाभारतादि-बृहत्कथा आदि अन्थों में भी—में प्रसिद्ध धीरोदात्त कोटि का राजा या दिव्य नायक पाया जाता है, उसी प्रसिद्ध कथा को यहाँ नाटक की आधिकारिक कथावस्तु बनाना ठीक होगा।

(जैसे शाकुंग्तर की कथा का नायक दुष्यन्त थीरोदात्त राजिष है, कथा महाभारत में प्रसिद्ध है। उत्तररामचरित की कथा भी रामायणादि में प्रख्यात है, कथा इसके नायक धीरोदात्त राजिष हैं, वैसे अवतार के कारण उन्हें दिव्यशक्ति सम्पन्न होने से दिव्य भी माना जा सकता है। मुद्राराक्षस का नायक चन्द्रग्रप्त धीरोदत्त राजा अवश्य है, यह दूसरी बात है कि उसमें —जिस रूप में वह वहाँ चित्रित हुआ है—उच्च कुळीनता नहीं मिळती है। फिर भी नन्द की मुरा दासी के पुत्र होने के कारण—प्रख्यातवंशत्व उसमें घटित हो ही जाता है। कथा भी गृहत्कथादि में प्रख्यात है हो।)

## यत्तत्रानुचितं किञ्चिन्नायकस्य रसस्य वा ॥ २४ ॥ विरुद्धं तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत् ।

यथा छु इना वालिवधो मायुराजेनोदात्तराघवे परित्यक्तः। वीरचरिते तु रावण•

सौहदेन वाली रामवधार्थमागती रामण हत इत्यन्यथा कृतः।

नायक की प्रकृति (धीरोदात्तता) तथा नाटक के प्रमुख रस (वीर, या श्रद्धार ) के प्रतिकृत्य जो कोई बात उस इतिवृत्त में पाई जाती हो, किव को चाहिए कि उसे हस तरह से परिवर्तित कर दे कि नायक के चित्र का वह दोष न रहे, या रस का वह प्रतिकृत्य तत्त्व हट जाय। इस तरह की जो कोई अनुचित बात हो या तो उसे छोड़ ही दे या परिवर्तित करके नये रूप में रख दे।

जैसे मायुराज ने अपने नाटक उदात्तराधव में राम के द्वारा छल से बालि का वध सर्वधा छोड़ दिथा है, उसने इस विटना का हवाला ही नहीं दिया है। भवभूति के वीरचरित में रावण की मित्रता के कारण बाली राम के वध के लिए आता है, और राम उसे मार देते हैं,

इस तरह वह घटना बदल दी गई है।

यहाँ ध्यान देने की बात है कि राम जैसे दिव्यावतार तथा धीरोदात्त राजर्षि के उज्ज्वल तथा सारिक चरित्र में बालि को छल से मारना कलक्क है।

(हम इसीका दूसरा उदाइरण अभिकान शाकुन्तल से ले सकते हैं। पद्मपुराण में जहाँ से यह कथा ली गई है दुर्वासा वाली घटना-शाप-का उच्लेख नहीं। इस प्रकार शकुन्तला को विना किसी कारण भूल जाना दुष्यन्त की कामुकता व लम्पटता को सिद्ध कर उसके धीरोदात्तत्व को दूषित कर देता है। किववर कालिदास ने धीरोदात्त दुष्यन्त के चिरत्र को अकलुषित रखने के लिए दुर्वासा शाप को कल्पना की है:—स्मरिष्यित त्वां न स वोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृता मिव॥)

#### श्राचन्तमेवं निश्चित्य पञ्चचा तद्विभज्य च ॥ २४ ॥ खण्डराः सन्धिसंबंश्चि विभागानपि खण्डयेत् ।

श्रनौचित्यरसिवरोधपरिहारपरिशुद्धीकृतस्चनोयदर्शनीयवस्तुविभागफलानुसारेणोप-क्लूप्तबीजविन्दुपताकाप्रकरीकार्यलक्षणार्थप्रकृतिकं पञ्चावस्थानुगुण्येन पञ्चधा विभजेत्। पुनरपि चैकैकस्य भागस्य द्वादश त्रयोदश चतुर्दशेत्येवमङ्गसंज्ञान् सन्धीनां विभागान्कुर्यात्।

नाटक के रचिवता को चाहिए कि उस प्रख्यात कथा का आदि व अन्त कहां रखेगा इसका निश्चय कर छे। नाटक किस विशेष घटना से आरम्भ करेगा, और कहां जाकर समाप्त करेगा, इसे निश्चित कर छेने पर उसे सारी कथा को पांच भागों में बांट छेना चाहिए। ये पांच खण्ड ही पांच सन्धियां—मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, व निर्वहण हैं। इन सन्धियों को विभागों, अङ्गों, में भी विभाजित कर देना चाहिए।

जब रस व नायक के अनीचित्य व विरोध के परिहार से नाटकीय इतिवृत्त परिशुद्ध हो जाय तथा किव इस बात का विभाग कर ले कि कथावस्तु में किन-किन बातों को उसे रक्षमञ्च पर दिखाना है, किन-किन बातों को नहीं (अर्थात् किन-किन को विष्कम्भकादि के द्वारा खचना ही देना है)। इसके अनुसार वह हितृति में बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य इन अर्थ प्रकृतियों की कल्पना करे, इस प्रकार की उपल्कृत वस्तु को आरम्भादि पाँच अवस्थाओं के अनुकूल पाँच दुकहों में - मुखादि पाँच सन्धियों में - बाँट दें। फिर इसके बाद

१. दशरूपककार धनअन शान्त को रस नहीं मानते, अतः यहाँ हमने नहीं |िळखा है। हम नाटक में शान्त के अङ्गो रूप को भी स्वीकार करते हैं।

मुख व गर्भसन्धि की बारह, प्रतिमुख व विमर्श को तेरह तथा निर्वहण सन्धि को चौदह अज्ञों में विभक्त कर दे।

[ नाटकीय कथावस्तु के आरम्भ से लेकर अन्त के विभागों को हम एक रेखाचित्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं।



नाटकीय कथावस्तु एक सरल या सीधी रेखा की तरह एक ही दिशा में नहीं चलती। प्रितिमुख तक वह सीधी चलती है और फिर वह फलप्राप्ति की इच्छा में उन्नतिशील होती है। गर्भसिन्ध इसकी चरम सीमा है जिसके अन्तर्गत 'सङ्घर्ष' की स्थिति पाई जाती है। तदनन्तर वह नीचे आती है। विमर्श के बाद फिर वह सीधी होकर नायक के कार्य तथा फलप्राप्ति की ओर उन्मुख होती है। पाश्चात्य नाट्यशाखियों में कुछ लोग इसी तरह की पाँच स्थितियाँ नाटक की कथावस्तु में मानते हैं। यह दूसरी बात है कि वहाँ अन्त सदा मुखान्त न होता हो। कुछ लोग तीन ही अवस्थाएँ मानते हैं—आरम्भ (Begining), सङ्घर्ष तथा उसकी चरम स्थिति (Climax) तथा अन्त (Denovement).]

चतुःषष्टिस्तु तानि स्युरङ्गानीत्यपरं तथा ॥ २६ ॥ पताकावृत्तमर्थ्यूनमेकाचैरनुसन्धिभिः । स्रङ्गान्यत्र यथालाभमसन्धि प्रकरीं न्यसेत् ॥ २७ ॥

श्रपरमि प्रासिङ्गकमितिवृत्तमेकाबैरनुसिन्धिमिन्धूनिमिति प्रधानेतिवृत्तादैकद्वित्रिचतु-भिरनुसिन्धिमिन्धूनं पताकेतिवृत्तं न्यसनीयम् । श्रङ्गानि च प्रधानाविरोधेन यथालाभं न्यस-नीयानि । प्रकरीतिवृत्तं त्वपरिपूर्णसन्धि विधेयम् ।

इस प्रकार आधिकारिक इतिवृत्त के ६४ अङ्ग होते हैं। दूसरा प्रासिङ्गक इतिवृत्त है। इसके पताका नामक भेद में पांचों सन्धियां हो यह आवश्यक नहीं। वह प्रधान वृत्त की अपेना, एक, दो, तीन या चार सन्धियों से न्यून हो सकता है। इसमें यथा वश्यक रूप से अङ्गों का समावेश हो सकता है। प्रासिङ्गक कथा के प्रकरी नामक भेद में सन्धिसन्निवेश नहीं होना चाहिए।

दूसरा प्रासिक्षक इतिवृत्त एकादि सिन्धियों से न्यून हो अर्थात् प्रधान इतिवृत्त से एक, दो, तीन या चार अनुसिन्धियों से न्यून रूप में पताका इतिवृत्त का विन्यास करना चाहिए। इसके अक्ष यथावश्यक रूप में रखे जा सकते हैं, इस तरह कि प्रधान इतिवृत्त से उनका विरोध न पड़े। प्रकरी नामक प्रासिक्षक इतिवृत्त में सिन्धि की परिपूर्णता की जरूरत नहीं अतः उसमें सिन्ध का विधान नहीं होना चाहिए।

तत्रवं विभक्ते—

त्रादौ विष्कम्भकं कुर्यादङ्कं वा कार्ययुक्तितः। इयमत्र कार्ययुक्तिः— स्रपेत्तितं परित्यज्य नीरसं वस्तुविस्तरम् ॥ २८ ॥ यदा सन्दर्शयेच्छेषं क्षुर्योद्धिष्कस्भकं तदा । यदा तु सरसं वस्तु मृलादेव प्रवर्तते ॥ २६ ॥ त्रादावेव तदाङ्कः स्यादामुखात्तेपसंभ्रयः

इतिवृत्त का इस प्रकार विभाजन कर छेने पर किव नाटक के आरम्भ में कार्य की युक्ति के अनुसार या तो विष्कम्भक की योजना करे या अङ्क की व्यवस्था करे। यह

योजया कार्य के आधार पर होगी।

यदि आरम्भिक कथांश नीरस है किन्तु उनकी आवश्यकता नाटक की वस्तु को गतिविधि देने के लिए होती ही है, तो ऐसी दशा में किव को चाहिए कि नीरस किन्तु आवश्यक वस्तु-विस्तार को छोड़कर जब वह कथावस्तु के शेषांश को रक्षमञ्ज पर दिखाना चाहे तो वह उस नीरस कमांश की सचना देने के लिए विष्कम्भक का सिन्नवेश करे। यदि कथावस्तु में आरम्भ से ही रसमय वस्तु पाई जाती है, तो ऐसी दशा में विष्कम्भक का प्रयोग करना ठीक नहीं। ऐसी स्थित में शुरू में ही अङ्क का सिन्नवेश करना चाहिए तथा प्रयोगितिशय आदि आसुख भेदों के आधार पर आरम्भ में ही पात्रप्रवेश कर देना चाहिए।

[ जैसे मालतीमाधव के आरम्भ में नीरस वस्तु की स्चना के लिए विष्कम्भक की योजना पाई जाती है, जहाँ मगवतो (तापसी ) आकर भूत वस्तु की स्चना देती है, तब प्रकरण आरम्भ होता है। शाकुन्त अ में आरम्भ से हो सरस कथावस्तु का सन्तिवेश पाया जाता है,

अतः नाटक अङ्क से शुरू किया गया है।]

स च—

# प्रत्यज्ञनेतृचरितो विन्दुब्याप्तिपुरस्कृतः ॥ ३० ॥ श्रङ्को नानाप्रकारार्थसंविधानरसाश्रयः ।

रङ्गप्रवेशे साक्षाजिर्दिश्यमाननायकव्यापारो बिन्दूपच्चेपार्थपरिमितोऽनेकप्रयोजनसंवि-

धानरसाधिकरण उत्सङ्ग इवाङ्गः।

विष्कम्मक व अङ्क का भेर बताते हुए कहते हैं कि अङ्क में नाटकादि के नायक का चरित प्रश्वच रूप से पाया जाता है। या तो वह स्वयं मञ्जपर आता है या मञ्जपर घटित घटना उसके चरित्र से साचात् सम्बद्ध होती हैं। उसमें विन्दु नामक अर्थ प्रकृति व्यास पाई जाती है तथा वह नाना प्रकार के नाटकीय प्रयोजन के सम्पादन तथा रस दोनों का आश्रय होता है।

पात्र के रक्त मन्न पर प्रवेश करने पर जहाँ साक्षात रूप से नायक का व्यापार मन्न पर दिखाया जाता है, जहाँ बिन्दु का उपक्षेप पाया जाता है, तथा अनेक प्रकार के प्रयोजन का विधान रहता है तथा जिसमें रस स्थित रहता है, उसे अङ्क कहते हैं। चूँकि इसमें बिन्दु, नायक का व्यापार तथा रसादि ठीक उसी तरह रहते हैं जैसे गोद में — इसी लिए इसे 'अङ्क' (गोद, उत्सङ्ग) ( उपमान के आधार पर ) कहा जाता है।

तत्र च—

श्रतुभावविभावाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः ॥ ३१ ॥ गृहीतमुक्तैः कर्तव्यमङ्गिनः परिपोषणम् ।

अङ्गिन इत्यिङ्गरसस्थायिनः संप्रहात्स्थायिनेति रसान्तरस्थायिनो प्रहणम् । एहीत-मुक्तैः परस्परव्यतिकीर्णैरित्यर्थः ।

इस प्रकार अङ्कव्यवस्था के बाद कवि को चाहिए कि नाटक के अङ्गी रस को पुष्ट

बनावे, उसका परियोषण करे। यह रस की पुष्टि वह अनुभाव, विभाव तथा व्यभिचारि-भाव एवं स्थायी भाव के द्वारा करें। इनमें से वह कुछ को छे सकता है, कुछ को छोड़ सकता है, इस तरह उन विभिन्न अनुभावों, विभावों तथा सञ्चारियों का मिश्रण व त्याग वह आवश्यकतानुसार कर सकता है।

यहाँ मूळकारिका के 'अङ्गिनः' इस पद से अङ्गी रस के साथ ही साथ उसके स्थायीभाव का भी ग्रहण हो जाता है; इसळिए कारिका 'स्थायिना' पद से रसान्तरस्थायी-अङ्गिस्थायी से भिन्न स्थायीभाव-का ग्रहण करना चाहिए। गृहीतमुक्त का अर्थ परस्पर अभिश्रित होने से है।

न चातिरसतो बस्तु दूरं विच्छित्रतां नयेत्॥ ३२॥ रसं वा न तिरोदध्याद्यस्त्वलङ्कारलचणैः।

कथासंध्यक्नोपमादिलक्षणैर्भूषणादिभिः।

रस का इतना अधिक परिपोष भी न किया जाय कि कथावस्तु ही विच्छित्र हो जाय; और न वस्तु, अळङ्कार या नाटकीय ळचणों र से रस को ही तिरोहित कर दिया जाय।

[ नाटक के सम्बन्ध में रस व वस्तु दोनों महत्त्वपूर्ण वस्तु हैं, अतः दोनों में समुचित सन्तुळन करने से ही नाटक की परिपूर्णता होगी।]

पको रसोऽङ्गी कर्तव्यो वीरः शृङ्गार एव घा ॥ ३३ ॥ श्रङ्गमन्ये रसाः सर्वे कुर्यान्निर्वहर्षेऽद्भुतम् ।

नतु च रसान्तरस्थायिनेत्यनेनैव रसान्तराणामङ्गत्वमुक्तम्, तन्न-यत्ररसान्तर-स्थायी स्वानुभावविभावव्यभिचारियुक्तो भूयसोपनिबध्यते तत्र रसान्तराणामङ्गत्वम्, केवः लस्थाय्युपनिबन्धे तु स्थायिनो व्यभिचारितैव।

नाटक में अङ्गी रस एक ही उपनिबद्ध होना चाहिए; वह या तो श्वङ्गार हो सकता है या वीर । अङ्ग रूप में और सभी रसों का निबन्धन हो सकता है। निर्वहण सन्धि में अद्भुत रस का उपनिबन्धन किया जाना चाहिए।

यहाँ दूसरे रसों के अकृत्व के विषय में इस कारिका में जो उरुकेख किया गया है, उसमें पूर्वपक्षी को पुनरुक्ति दोष दिखाई पड़ता है। इसी शक्का को उठाते हुए वह कहता है।

कपर की ३१ वीं कारिका में स्थायी (भाव) का रसान्तरगतल [निर्दिष्ट हो चुका है। स्थायी का ही परिपाक रस है, अतः उससे ही अक्नी रस में दूसरे रसों की अक्नता स्पष्ट हो ही जाती है। (फिर-फिर से रसान्तरों का अक्नी रस में अक्नल्व निर्दिष्ट करना, पुनरुक्ति नहीं है. तो और क्या ?)

इसी का उत्तर देते हुए सिद्धान्तपक्षी बताता है कि वस्तुतः यह बात नहीं है। ३१ वीं कारिका के स्थायी के उल्लेख में रस का समावेश नहीं होता। क्योंकि दोनों की अवस्था मिन्न है। जहाँ किसी दूसरे रस का स्थायी इस दक्त से उपनिबद्ध किया जाय, कि वह अपने अनुकूछ अनुभाव, विभाव तथा व्यभिचारी से युक्त हो, तथा उसका निवन्धन अच्छी तरह किया गया हो, वहाँ दूसरे रसों का अक्तल्व माना जायगा। जहाँ केवल (अनुभावादिहोन) स्थायी का निवन्धन हो वहाँ स्थायी का अक्तल्व है, तथा वहाँ स्थायी भाव एक प्रकार से व्यभिचारी भाव का ही काम करता है।

१. नाट्यशास्त्र में भरत ने नाटकों के सम्बन्ध में २२ लक्षण माने हैं, इन्हें नाट्यालङ्कार भी कहते हैं। अलङ्कारों से तात्पर्य शब्दालङ्कार व अर्थालङ्कार से है।

२. ध्यान रिखये धनअय शान्त रस को नहीं मानते, न उसका सिन्नवेश अङ्गी रूप में नाटक में ही मानते हैं।

#### दूराध्वानं वधं युद्धं राज्यदेशादिविश्तवम् ॥ ३४ ॥ संरोधं भोजनं स्नानं सुरतं चानुलेपनम् । अम्बरप्रहणादीनि प्रत्यचाणि न निर्दिशेत् ॥ ३४ ॥

श्रक्केने वोपनिबधीत, प्रवेशकादिभिरेव सूचयेदित्यर्थः ।

इस प्रकार रस का वस्तु में सिन्नवेश कर छेने पर, किव को इसे समझ छेना होगा कि कुछ बातें मञ्ज पर बताने की नहीं है; यथा—छम्बी सफर, वध, युद्ध, राज्य व देश की क्रान्ति, पुरी का घेरा डाल देना, भोजन, स्नान, सुरत, उबटन लगाना, वस्त्रों का पहनना आदि वस्तुओं को प्रस्यच रूप से मञ्ज पर नहीं बताना चाहिए।

रन बार्तो का उपनिबन्धन अङ्कों के द्वारा कभी न करे, हाँ प्रवेशकादि सूचकों के द्वारा इनकी सूचना दी जा सकती है।

#### नाधिकारिवधं कापि त्याज्यमावश्यकं न च।

श्रिधिकृतनायकवधं प्रवेशकादिनापि न सूचयेत् , श्रावश्यकं तु देवपितृकार्याद्यवश्य-मेव कचित्कुर्यात् ।

अधिकारी नायक के वध की सूचना प्रवेशकादि के द्वारा भी न दे, वैसे आवश्यक वस्तु देव-पितृ-कार्य आदि का निबन्धन अवश्य करे, उस आवश्यक वस्तु की उपेचा न करे।

# पकाहाचरितैकार्थमित्थमासन्ननायकम् ॥ ३६ ॥ पात्रैस्त्रिचतुरैरङ्कं तेषामन्तेऽस्य निर्गमः ।

एकदिवसप्रवृत्तैकप्रयोजनसम्बद्धमासचनायकमबहुपात्रप्रवेशमङ्कं कुर्यात् , तेषां पात्रा-णामवश्यमङ्कस्यान्ते निर्गमः कार्यः ।

अब अङ्क के विभाजन उसकी वस्तु की समय-सीमा तथा पात्र संख्या का उक्लेख करते कहते हैं:—

एक अङ्क में वस्तु की योजना इस ढङ्ग की हो कि वह केवल एक ही दिन की धटना (चिरत) से सम्बद्ध हो, साथ ही एक ही प्रयोजन या एक ही अर्थ से सम्बद्ध हो। उसमें नाटक का नायक आसज्ज-समीपस्थ-हो तथा अधिक पात्रों की भीड़ का प्रवेश न कराया जाय, केवल तीन या चार ही पात्र वहाँ प्रवेश करें। अङ्क के अन्त में इन सारे पात्रों का निर्गम कर दिया जाय—ये सारे ही पात्र अङ्क के समाप्त होते समय मञ्ज से निष्कान्त हो जावें।

१. 'श्रह्मस्य' इत्यपि पाठः ।

र. यहाँ यह बात याद रखने की है कि पाश्चाल्य नाट्यशास्त्र, वध, युद्ध, संरोध आदि की मख पर दिखाना अनुचित नहीं समझते, बल्कि त्रासद (Tragedies) नाटकों में ती वे इन्हें मख पर अवश्य दिखाते हैं।

३. पास्नात्य यवन नाट्यंशास्त्र अरस्तू ने नाटकों के लिए 'अन्विति-त्रय' (श्री यूनिटीज़) की आवश्यकता मानी है। भारतीय नाट्यशास्त्र में अङ्क में एक ही दिन की घटना का, तथा एक ही प्रयोजन का सिन्नवेश, क्रमशः कालान्विति (यूनिटी आव् टाइम) तथा कार्यान्विति (यूनिटी आव् एक्शन) से सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त भारतीय नाटक के अङ्कों की एक इश्यता (जिनमें इश्यों का विभाजन नहीं होता है) स्थलान्विति (यूनिटी आव् प्लेस) को भी पूरा करती है।

पताकास्थानकान्यत्र विन्दुरन्ते च बीजवत् ॥ ३७ ॥ एवमङ्काः प्रकर्तव्याः प्रवेशादिपुरस्कृताः । पञ्जाङ्कमेतद्वरं दशाङ्कं नाटकं परम् ॥ ३८ ॥

इत्युक्तं नाटकलक्षणम्।

इस नाटक में भावी भावों के सूचकों—पताकास्थानकों का भी सिन्नवेश होना खाहिए। इसमें बिन्दु नामक अर्थ प्रकृति का प्रयोग हो, तथा अन्त में बीज का परामर्श पाया जाय। इस प्रकार अङ्कों की योजना की जाय, जिनमें पात्रों का प्रवेश व निर्गम समुचित रूप से किया जाय। नाटक के अङ्कों की संख्या पाँच अङ्कों या दस अङ्कों की होती है। इसमें पाँच अङ्कों का नाटक निम्न कोटि का होता है, इस अङ्कों का श्रेष्ठ।

[ नाटकों को देखने पर पाँच से लेकर दस तक अङ्कों वाले नाटक पाये जाते हैं। अधिकतर संस्कृत नाटक सक्षाङ्क है:—यथा शाकुन्तल, उत्तररामचिरत, मुद्राराक्षस । वेणीसंहार में छः अङ्क हैं, तथा विक्रमोर्वशीय में पाँच । वैसे इनुमन्नाटक में चौरह तक अङ्क पाये जाते हैं। पर मोटे तौर पर नाटक में अङ्क संख्या ५ से १० तक पायी जाती है।

यहाँ तक नाटक के लक्षण कहे गये।

श्रथ प्रकर्णे वृत्तमुत्पायं लोकसंश्रयम् । श्रमात्यविष्रविणजामेकं कुर्याच नायकम् ॥ ३६ ॥ धीरप्रशान्तं सापायं धर्मकामार्थतत्परम् । शेषं नाढकवत्सन्धिष्रवेशकरसादिकम् ॥ ४० ॥

कविबुद्धिविरचितमितिवृत्तं लोकसंश्रयम् = श्रनुदात्तम् श्रमात्याद्यन्यतमं धीरप्रशान्त-नायकं विपदन्तरितार्थसिद्धिं कुर्यात् प्रकरणे, मन्त्री श्रमात्य एव । सार्थवाहो वणिग्वि-शेष एवेति स्पष्टमन्यत् ।

नाटक के वाद प्रकरण का लच्चण तथा विशेषताएँ बताते हैं:-

प्रकरण का इतिवृत्त किएत तथा छोकसंश्रय होता है। छोकसंश्रय का तात्पर्य यह है कि यह राजा आदि की कथा न होकर मध्यम वर्ग के सामान्य व्यक्ति की कथा होती है। इसका नायक मन्त्री, बाह्यण या बिनये में से कोई एक हो सकता है। यह नायक धीरप्रशान्त कोटि का होता है, तथा विश्नों से युक्त होता है। यह नायक धर्म, अर्थ तथा काम (त्रिवर्ग) में तत्पर होता है। इसके अन्दर सन्धि, प्रवेशक तथा रसादि का समावेश ठीक नाटक की ही तरह होता है।

इसका इतिष्ट्रत कि बुद्धि विरचित तथा लोकसंश्रय अर्थात् अनुदात्त होता है। मन्त्री आदि में से कोई एक इसका नायक होता है, वह धीरप्रशान्त होता है, तथा उसके कार्य की सफलता विमों से अन्तर्हित होती है। मन्त्री अमात्य ही होता है, सार्थवाह बनिया है। और सब स्पष्ट है।

[मुच्छकटिक प्रकरण की कथा किरपत है तथा लोकसंश्रय भी। इसका नायक चारुदत्त श्राह्मण है, धोरप्रशान्त है। इसका रस श्रृङ्गार है। मालतीमाथव की कथा भी किरित है। उसका नायक भी बाह्मण है, तथा धीरप्रशान्त है। दोनों में कार्य सिद्धि विपदन्ति है— एक मैं शकार की दुष्टता के कारण, दूसरे में मालती के पिता के वैर तथा नियित की विडम्बना के कारण, जिसमें मालती अधोरषण्ट कापालिक के फन्दे में फँस जाती है।]

नायिका तु द्विधा नेतुः कुलस्त्री गणिका तथा।

कचिदेकैव कुलजा वेश्या कापि इयं कचित्॥ ४१॥ कुलजाभ्यन्तरा, बाह्या वेश्या, नातिक्रमोऽनयोः। श्राभिः प्रकरणं त्रेधा, सङ्कीणं धूर्तसङ्कलम् ॥ ४२ ॥ वेशो भृतिः सोऽस्या जीवनमिति वेश्या तिद्वरोषी गणिका। यदुक्तम् 'ग्राभिरभ्यर्थिता वेश्या रूपशीलगुणान्विता।

लभते गणिकाशब्दं स्थानं च जनसंसिद ॥'

एवं च कुलजा वेश्या उभयमिति त्रेधा प्रकरणे नायिका । यथा वेश्येव तरक्षदत्ते, कुलजैव पुष्पदूषितके, ते द्वेऽपि मृच्छकटिकायामिति । कितवयूतकादिधूर्तसङ्कलं तु मृच्छ-

कटिकादिवत्सङ्कीर्णप्रकरणमिति।

प्रकरण के नायक की नायिका दो तरह की हो सकती है-या तो वह कुछीन स्त्री हो या गणिका हो। किसी प्रकरण में अकेली कुलखी ही नायिका हो सकती है, कहीं अकेळी वेश्या ही । किन्हीं प्रकरणों में एक साथ दोनों - कुळखी व गणिका - नायिका रूप में पाई जा सकती है। कुछस्री आभ्यन्तर नायिका होती है, वेश्या बाहरी नायिका। इस प्रकार प्रकरण की नायिका या तो कुळखी या गणिका या दोनों होंगी इनका ध्यतिक्रम नहीं किया जा सकता। इस तरह प्रकरण तीन तरह का हो जाता है-कुळजानिष्ठ, गणिकानिष्ठ, उभयानिष्ठ। जिस प्रकरण में धूर्त-विट शकारादि का समावेश होता है वह प्रकरण सङ्कीर्ण ( मिश्रित ) होता है।

वेश्या शब्द की ब्युत्पत्ति बताते हुए द्वातिकार बताता है कि जिसका भरणपीषण-वेश-ही जीवन है, वह वेश्या कहलाती है। गणिका वेश्या का ही भेद है। जैसा कि कहा गया है:- 'इन व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थित, रूप शील तथा गुण से युक्त वेदया ही गणिका कहलाती है तथा वह सभाओं में स्थान प्राप्त करती है। इस तरह प्रकरण में -कुलजा, वेश्या, दोनों — तीन तरह की नायिका होती है। जैसे तरकदत्त प्रकरण में वेड्या नायिका है; पुष्पदूषितक में कुळजा नायिका है, तथा मृच्छकटिक में दोनों है। धूर्त, जुआरी आदि पात्रों से

सङ्कल होने पर प्रकरण सङ्कीर्ण कोटि का होता है, जैसे मृञ्छकटिक ।

[ मालतीमाथव की नायिका मालती कुलजा है, मुच्छकटिक या भास के चारदत्त की वसन्तसेना वेदया है, चारुदंत्त वधू ब्राह्मणी कुलजा।]

अय नाहिका-

### लद्यते नाटिकाप्यत्र सङ्गीर्णान्यनिवृत्तये। the parties will probable

अत्र केचित्-

'अनयोश्च वन्धयोगादेको भेदः प्रयोक्तिक्तियः । प्रख्यातस्त्वतरो वा नाटीसंज्ञाश्रिते काव्ये ॥'

इत्यमुं भरतीयं श्लोकम् 'एको भेदः प्रख्यातो नाटिकाख्य इतरस्त्वप्रख्यातः प्रकर-णिकासंज्ञो नाठीसंज्ञया द्वे काव्ये त्राश्रिते' इति व्याचक्षाणाः प्रकरणिकामपि मन्यन्ते तद-सत् । उद्देशलक्षणयोरनभिधानात् । समानलक्षणत्वे वा भेदाभावात् , वस्तुरसनायकानां प्रकरणाभेदात् प्रकरणिकायाः, ऋतोऽनुिहृष्टाया नाटिकाया यन्मुनिना लक्षणं कृतं तत्राय-मभिप्रायः - शुद्धलक्षणसङ्करादेव तल्लक्षरो सिद्धे लक्षणकरणं सङ्कीर्णानां नाटिकैव कर्त-व्येति नियमार्थं विज्ञायते । 1. 自己的 [ ] 李 [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] F [ ] यहाँ नाटक तथा प्रकरण दोनों के छचण का निर्देश करने के बाद इनके सङ्कीणें भेद नाटिका (उपरूपक) का उक्छेख करते हुए कहते हैं कि दूसरे उपरूपक का निराकरण करने के छिये यहीं पर सङ्कीणें (मिश्रित) नाटिका का छचण कर देते हैं।

कुछ लोग सङ्कोण उपरूपकों में नाटिका, तथा प्रकरणिका दो भेदों को मानते हुए प्रकर-णिका नामक भेद को भी मानते हैं। इसके प्रमाण स्वरूप वे भरत के इस इलोक को देते हैं:— 'अनयो "" कान्य'। इस छोक का अर्थ वे यों करते हैं कि नाटक व प्रकरण इन दोनों के 'योग से कान्य के दो भेद होते हैं—एक भेद प्रख्यात है-नाटिका; तथा दूसरा अप्रसिद्ध प्रकरणिका है। दोनों नाटी इस संज्ञा से अभिद्दित होते हैं।'

वृत्तिकार धनिक को यह मत स्वीकार नहीं। वे तो प्रकरिणका को अलग भेद मानने से सहमत नहीं। उनका कहना है कि भरत के उद्धृत श्लोक में प्रकरिणका का नाम (उद्देश) व लक्षण दोनों नहीं पाये जाते। इसका कारण यह है कि प्रकरिणका के समान ही लक्षण प्रकरिणका में पाये जाते हैं तथा उनमें कोई भिन्नता नहीं। साथ ही प्रकरिणका के वस्तु, रसतथा नायक प्रकरण से अभिन्न होते हैं। नाटिका का लक्षण मुनि भरत ने इसलिए किया है कि व उस पर कुछ जोर देना चाहते हैं। वेसे तो नाटिका का लक्षण शुद्ध रूपकों (नाटक व प्रकरण) के लक्षणों के सङ्कर-मिश्रण से ही सिद्ध हो जाता है, पर फिर भी उसका अलग से लक्षणकरण इस बात का नियमन करता है कि सङ्कीण उपरूपक त्रोटकादि में विशेषतः कि को नाटिका की ही योजना करनी चाहिए।

तमेव सङ्गरं दर्शयति—

तत्र वस्तु प्रकरणान्नाटकान्नायको नृपः॥ ४३॥ प्रख्यातो धीरललितः शृङ्गारोऽङ्गी सलचणः।

उत्पाद्येतिवृत्तत्वं प्रकरणधर्मः, प्रख्यातनृपनायकादित्वं तु नाटकधर्म इति, एवं च नाटकप्रकरणनाटिकातिरेकेण वस्त्वादेः प्रकरणिकायामभावादद्वपात्रभेदात् यदि भेद-स्तत्र (तदा)।

इसी सङ्कर को बताते हैं कि—नाटिका की कथावस्तु प्रकरण से ली जाती है अर्थात् वह कविकिएत होती है। उसका नायक नाटक से गृहीत होता है, वह राजा होता है। वह प्रख्यातवंश तथा घीरललित होता है। इसका अङ्गीरस श्रङ्गार होता है।

करिपत इतिवृत्त का होना प्रकरण की विशेषता है, प्रख्यात नृप का नायक होना नाटक की विशेषता। इस तरह नाटक, प्रकरण, नाटिका के अतिरिक्त वस्तु आदि के भेद के अभाव से प्रकरणिका कोई अलग भेद नहीं जान पड़ता। वैसे अङ्कों व पात्रों के भेद से ही अलग भेद माना जाय, तो फिर भेदगणना असोम हो जायगी। रूपकों व उपरूपकों के अनेक व अनन्त भेद हो जायँगे।

स्त्रीप्रायचतुरङ्गादिभेदकं यदि चेष्यते ॥ ४४ ॥ एकद्भिज्यङ्कपात्रादिभेदेनानन्तरूपता ।

तत्र नाटिकेतिस्त्रीसमाख्ययौचित्यप्राप्तं स्त्रीप्रधानत्वम् , कैशिकीवृत्त्याश्रयत्वाच तद्क्र-संख्ययाऽल्पावमर्शत्वेन चतुरङ्कत्वमप्यौचित्यप्राप्तमेव ।

स्त्री प्राय (स्त्री पात्रों की प्रधानता ) तथा चार अङ्क ये नाटिका की विशेषता हैं। इनके कारण प्रकरणिका को भिन्न माना जाय तो एक, दो, तीन अङ्कों या पात्रों के भेद से अनन्तरूप-रूपकों के हो जायेंगे। नाटिका की संज्ञा में स्त्रीत्व का प्रयोग इस बात का स्व्यक है कि इसमें स्त्रीपात्रों की प्रधानता है। इसमें कैशिकी वृत्ति का आश्रय लिया जाता है, उसके नर्मादि चार अङ्ग हैं, तथा नाटिका में अवमर्श नामक सन्धि बहुत अल्प होती है, इसलिए इसमें चार अङ्गों का सन्निवेश उचित ही जान पड़ता है।

विशेषस्तु—

देवी तत्र भवेज्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा ॥ ४४ ॥ — कार्यः । गम्भीरा मानिनी, कुच्छात्तद्वशाचेतृसङ्गमः । कार्याम

नाटिका में कुछ विशेषता होती है:-

इसमें दो नायिका होती हैं। ज्येष्ठा नायिका देवी (महारानी) होती है, जो राज का में उत्पन्न तथा प्रगत्भ प्रकृति की होती है। वह बड़ी गम्भीर तथा मानिनी होती है। नायक का किनष्ठा नायिका के साथ सङ्गम बड़े कष्ट से होता है, वह सङ्गम इसी ज्येष्ठा देवी के अधीन होता है।

प्राप्या तु— नायिका तादशी मुग्धा दिव्या चातिमनोहरा ॥ ४६ ॥

तादशीति नृपवंशजत्वादिधर्मातिदेशः।

नायिका भी ज्येष्ठा की भांति ही नृपवंशजा होती है, किन्तु वह सुग्धा होती है— ( प्रगरूभ, गम्भीर या मानिनी नहीं ) वह अत्यधिक मनोहर तथा सुन्दर होती है।

[रत्नावली नाटिका का नायक राजा उदयन है, उसकी ज्येष्ठा नायिका वासवदत्ता नृपवंश्रजा है। प्रकृति से वह गम्भीर, प्रगल्भ, तथा मानिनी है। उदयन व रत्नावलीका समागम उसी के वश में है। रत्नावली (सागरिका) भी नृपवंशोत्पन्न है—वह मुग्धा तथा सुन्दरी है।

श्रन्तःपुरादिसम्बन्धादासन्ना श्रुतिदर्शनैः। श्रनुरागो नवावस्थो नेतुस्तस्यां यथोत्तरम्॥ ४७॥ नेता तत्र प्रवर्तेत देवीत्रासेन शङ्कितः।

तस्यां सुग्धनायिकायामन्तःपुरसम्बन्धसङ्गीतकसम्बन्धादिना प्रत्यासन्नायां नायकस्य दैवीप्रतिबन्धान्तरित उत्तरीत्तरो नवावस्थानुरागो निवन्धनीयः ।

अन्तः पुर आदि के सम्बन्ध के कारण वह नायिका राजा के श्रुतिपथ तथा दृष्टिपथ में अवतरित होती है। उसे देखकर तथा उसके बारे में सुनकर राजा उसको प्रेम करने लगता है। यह प्रेम-अनुराग आरम्भ में नवीन होता है, धीरे-धीरे वह परिपक्ष होता जाता है। नायक यहां पर सदा महारानी के भय से शक्कित रहता है—( फलतः उसकी अनुरागचेष्टा लिए लिए कर चला करती है।)

इस मुग्धा नायिका को अन्तः पुर में सङ्गीत आदि के समय नायक समीप पाकर उसके प्रति प्रेम करने छगता है। यह प्रेम देवी के प्रतिबन्ध के कारण छिपा रहता है, पर उत्तरीत्तर बढता रहता है। नायिका में नायक के इस प्रकार के अनुराग का निबन्धन होना चाहिए।

कैशिक्यङ्गेश्चतुर्भिश्च युक्ताङ्केरिव नाटिका ॥ ४४ ॥८

प्रत्यद्वोपनिवद्धाभिहितलक्षणकेशिक्यङ्गचतुष्टयवती नाटिकेति । इस नाटिका में कैशिकी के चार अङ्ग-नर्म, नर्मास्फज, नर्मस्फोट तथा नर्मगर्भ प्रदुक्त होते हैं, तथा तदुपयुक्त चार अङ्कों की योजना की जाती है।

IN the for the from BEE of

१. 'प्राप्यान्य' इत्यपि पाठः ।

नाटिका वह है जहाँ हर अङ्क में उपर्युक्त लक्षण वाले कैशिकी वृत्ति के चार अङ्कों नर्मादि का सन्निवेश किया जाय।

[नाटिका के उदाइरण स्वरूप—रिश्नावली, प्रियदिशिका, विह्नणकृत कर्णसुन्दरी, आदि कान्य दिये जा सकते हैं। इसी का एक विशेष प्रकार का भेद सट्टक माना जा सकता है, जहाँ केवल प्राकृत भाषा का ही प्रयोग होता है सट्टक का उदाइरण राजशेखर की कर्पूरमञ्जरी है।]

ग्रथ भाणः-

भाणस्तु धूर्तचिरतं स्वानुभृतं परेण वा।
यत्रोपवर्णयेदेको निपुणः पण्डितो विदः॥ ४६॥
सम्बोधनोक्तिप्रत्युक्ती कुर्यादाकाद्यभाषितैः।
सूचयेद्वीरश्रङ्कारौ शौर्यसौभाग्यसंस्तवैः॥ ४०॥
भूयसा भारती वृक्तिरेकाङ्कं वस्तु किष्पतम्।
मुखनिर्वहरो साङ्के लास्याङ्कानि दशापि च॥ ४१॥

धूर्ताश्चौरयूतकारादयस्तेषां चरितं यत्रैक एव विटः स्वकृतं परकृतं वोपवर्णयति स भारतीवृत्तिप्रधानत्वाद्भाणः । एकस्य चोक्तिप्रत्युक्तय व्याकाशभाषितैराशङ्कितोत्तरत्वेन भवन्ति । श्रह्मपष्टत्वाच वीरश्वज्ञारौ सौभाग्यशौयोपवर्णनया सूचनीयौ ।

अब प्रसङ्गीपात्त भाण नामक रूप का लक्षण उपनिबद्ध करते हैं:-

भाण वह रूपक है जहां कोई अस्यिक चतुर तथा बुद्धिमान् (पण्डित) विट (एककछापारङ्गत व्यक्ति) अपने द्वारा अनुभूत अथवा किसी दूसरे के द्वारा अनुभूत धूर्तचिरित का वर्णन करें। यहां पर सम्बोधन, उक्ति व प्रत्युक्ति का सिन्नवेश आकाश-भाषित से किया जाता है। यहां पर कोई दूसरा पान्न नहीं होता। वही विट आकाश-भाषित के द्वारा किसी से भाषण या कथनोपकथन करता दिखाया जाता है। भाण के द्वारा सौभाग्य तथा शौर्य के वर्णन कर श्रङ्गार तथा वीर रस की सूचना दी जाती है। इसमें भारती छून्ति की प्रधानता पाई जाती है तथा एक ही अङ्क की योजना की जातो है। इसकी कथावस्तु कविकिएत होती है। इसमें पांचों सिन्धयां नहीं बताई जा सकतीं, अतः मुख तथा निर्वहण ये दो ही सिन्धयां पाई जाती हैं। इन दो सिन्ध्यों के अङ्गों की योजना इसमें की जाती है, तथा दस छास्याङ्गों का सिन्नवेश भी होता है।

जहाँ धूर्त, चोर, जुआरी आदि लोगों के चिरत्र का स्वकृत अथवा परकृत वर्णन विट के द्वारा किया जाय, वह भारती वृत्ति की प्रधानता होने के कारण भाण कहलाता है। एक ही विट आकाशभाषित के द्वारा आश्रद्धा तथा उत्तर देकर उक्तिप्रत्युक्ति का प्रयोग करता है। यहाँ रस की स्पष्टता नहीं पाई जाती अतः सौभाग्य एवं शौर्य के वर्णन के द्वारा क्रमशः शृक्षार व वीर रस की स्वचना दी जाती है।

इस प्रकार भाण की ये विशेषताएँ हैं:-

१. इसकी वस्तु कल्पित व धूर्तंचरितपरक होती है, जिसमें मुख व निर्वेहण सन्धि होती है।

२. इसका नायक विट होता है, वही एक पात्र इस रूपक में पाया जाता है। वह कथनोपकथन का प्रयोग आकाशभाषित के द्वारा करता है।

३. इसमें भारती कृति पाई जाती है।

४. वीर तथा शङ्कार रस की सचना दी जाती है। 9 1 ५. इसमें केवल एक अब होता है।

लास्याङ्गानि-

गेयं पदं स्थितं पाट्यमासीनं पुष्पगण्डिका। प्रच्छेदकस्त्रिगृढं च सैन्धवाख्यं द्विगृढकम् ॥ ४२ ॥ उत्तमोत्तमकं चान्यदुक्तप्रत्यक्तमेव च। लास्ये दश्विधं होतदङ्गनिर्देशकल्पनम् ॥ ४३ ॥

शेषं स्पष्टमिति ।

भाण के सम्बन्ध में दस लास्याङ्गों का वर्णन किया गया है-ये दस लास्याङ्ग-संगीत के भेद हैं। इनका वर्णन करना आवश्यक समझ कारिकाकार बताते हैं कि छास्य में इन दस अङ्गों की कल्पना की जाती है:-गेयपद, स्थितपाठव, आसीन, पुष्पगण्डिका, प्रच्छेदक, त्रिगृह, सैन्धव, द्विगृहक, उत्तमोत्तमक तथा उक्तप्रत्युक ।

[ (१) गेयपदः - जहाँ पुरःस्थित नायक के सामने वीणा के द्वारा शुष्कगान गाया जाय.

वह गेय पद है।

(तन्त्रीभाण्डं प्रस्कृत्योपविष्टस्यासनेपुरः।

शक्तगानं गेयपदम्.)

(२) स्थितपाठध—स्थितपाठ्य वह है-जहाँ नायिका मदन से उत्तप्त हौकर प्राकृत में गीत पढती है।

(स्थितपाट्यं तद्वच्यते

मदनोत्तापिता यत्र, पठित प्राकृतं स्थिता ॥)

(३) आसीन-जहाँ किसी भी वाद्यं की स्थिति न हो, तथा शोक व चिन्ता से युक्त स्त्री गात्र की फैलाती हुई गीत गावे, वह आसीन लास्यांग है।

( निखिलातोद्यरहितं शोकचिन्तान्विताऽबला । सुप्रसारितगात्रं यदासी दासीन मेव तत ॥)

१. भाण कई अवस्था में -पाश्चात्य पद्धति के एकाभिनय (मोनो-एविंटग) से मिलता है। उसमें भी इसी की तरह एक ही पात्र अभिनय करता है। संस्कृतसाहित्य के रूपक-साहित्य में भाण का विशेष स्थान रहा है। आठवीं झती से लेकर १७ वीं अठारहवीं शती तक सैकड़ों भाण लिखे गये । वामनभट्ट वाण, युवराजरामवर्मा आदि अनेकों ने भाणों को एक सुन्दर साहित्यिक रूप दिया। भाण के द्वारा कवि सामाजिक कुरीतियों पर भी बड़ा गहरा व्यक्त कसता है। सामाजिक करीतियों का पर्दाफाश करने के छिए कवि के पास भाण व प्रइसन ये दो बड़े अस्त्र थे। किन्तु दोनों की प्रणाली में गहरा मेद है। भाण की व्यंग्यप्रणाली बढ़ी गम्भीर व उदात्त होती है, प्रइसन की छिछली। यही कारण है कि भाण का रस द्दास्य नहीं होता है, प्रइसन का द्दास्य होता है। संस्कृत के भाणों में अधिकतर वेश्याओं के वर्णन उनके बाजारों के वर्णन, उनसे सम्बद्ध दूसरे धूर्त व जुआरियों के वर्णन मिलेंगे। भाणों में सर्वत्र शृङ्गार की प्रधानता मिलती है, वीर बहुत कम। इनके प्राकृतिक वर्णन भी शृक्षार से प्रभावित होते हैं, जैसे युवराज राजवर्मा के एक भाण के इस वर्णन में-

नम्नां वीक्ष्य नमस्थलीं विलुलितप्रत्यत्रधाराधरश्रेणीकम्बुकवाससं पति रसौ रक्तः स्वयं चुम्बति । इत्यन्तश्चिरमाकलस्य रजनी शोकातिरेकादिव व्यादायाम्बुज माननं विलपति व्यालोलसङ्कारवैः॥

२. 'लक्षणम्' इति पाठान्तरम्।

(४) पुष्पगण्डिका—वह गेय जिसमें वार्यों का प्रयोग होता है, विविध छन्द पाये जाते हैं, तथा स्त्री एवं पुरुष की विपरीत चेष्टा पाई जाती हैं, पुष्पगण्डिका है। (आतोद्यमिश्रितं गेयं छन्दांसि विविधानि च।

स्रीपुंसयोविपर्यासचेष्टितं पुष्पगण्डिका ॥ )

(५) प्रच्छेदक-पति की अन्यासक्त मानकर प्रेमविच्छेद के क्रोथ व शोक से जब स्त्री वीणा के साथ गाती है, वह प्रच्छेदक कहलाता है।

> ( अन्यासङ्गं पति मत्वा प्रेमिवच्छेदमन्युना । वीणापुरस्सरं गानं स्त्रियाः प्रच्छेदको मतः ॥ )

(६) **त्रिगृढ—**जहाँ स्त्रीवेशधारी पुरुष नाचे व गार्ये, वह मधुर गान त्रिगृढक कहलाता है। (स्त्रीवेशधारिणां पुंसां ना**ट्यं** इलक्ष्णं त्रिगृढकम्।)

(७) सैन्धव - जहाँ कोई नायक सङ्केतस्थल पर प्रिया के न आने पर, प्राकृत में इस प्रकार वचन कहता है कि उसका करण (गीतप्रकार) स्पष्ट रहता है, उसे सैन्धव कहते हैं। (कश्चन भ्रष्टसङ्केतः सुल्यक्तकरणान्वितः।

प्राकृतं वचनं वक्ति यत्र तत् सैन्धतं विदुः॥)

( ८ ) हिगूढ—मुख तथा प्रतिमुख से युक्त चतुरस्रपद गीत हिगूढ् है। ( चतुरस्रपदं गीतं मुखप्रतिमुखान्वितम्, हिगूढ्म् ॥ )

(९) उत्तमोत्तमक—रस तथा भाव से युक्त गीत उत्तमोत्तमक कहलाता है। (रस भावाट्य मुत्तमोत्तमक पुनः॥)

(१०) उक्तप्रयुक्त—जहाँ मान तथा प्रसाद हो, नायक का तिरस्कार हो, रस से युक्त हो, हाव तथा हेला से युक्त हो, तथा चित्रवन्ध के कारण जो सुन्दर हो, जिसमें उक्ति प्रत्युक्ति पाई जाती हो, तथा उपालम्म हो एवं झूठी वार्ते हों, जिसमें श्रुकारचेष्टा पाई जाती हो; ऐसा गीत उक्तप्रयुक्त कहलाता है।।

(कोपप्रसादजमिश्वेष्युक्तं रसोत्तरम् । हावहेलान्वितं चित्रलोकवत्थमनोहरम् ॥ उक्तिप्रत्युक्तिसंयुक्तं सोपालम्भमलीकवत्तः । विलासान्वितगोतार्थं मुक्तप्रत्युक्त मुच्यते ॥ ) अया प्रहसनम्

तद्धत्महसनं त्रेधा शुद्धचैकृतसङ्गरैः । तद्वदिति—भाणवद्वस्तुसन्धिसन्धः ।

तत्र शुद्धं तावत्

पासण्डिवित्रप्रभृतिचेटचेटीविटाकुलम् ॥ ४४ ॥ चेष्टितं वेषभाषाभिः गुद्धं हास्यवचोन्वितम् ।

पाखण्डिनः शाक्यनिर्धन्थप्रभृतयः, विप्राश्चात्यन्तमृजवः, जातिमात्रोपजीविनो वा प्रहस्तनाङ्गिहास्यविभावाः, तेषां च यथावत्स्वन्यापारोपनिवन्धनं चेटचेटीव्यवहारयुक्तं शर्द्धं प्रहसनम् ।

प्रहसन नामक रूपकभेद वस्तु, सन्धि, सन्ध्यङ्ग, अङ्क तथा लास्यादि में भाण की ही तरह होता है। यह शुद्ध, विकृत तथा सङ्का इन भेदों से तीन तरह का होता है। इनमें शुद्ध प्रहसन में पाखण्डी, बाह्यण, आदि नौकर और नौकरानियां (चेट तथा चेटी) का जमघट होता है—ये इसके पान्न हैं। इनके वेश, तथा इनकी भाषा के अनुरूप चेटा यहां पाई जाती है, तथा इनका वचन (कथन)पकथन) हास्ययुक्त होता है (तथा यह हास्यपूर्ण वचन से युक्त होता है।)

पाखण्डी का अर्थ दोंगी संन्यासी — बौद्ध जैन आदि भिक्षओं से है — प्राह्मण बड़े भोले भाले पात्र होते हैं, अथवा ये केवल अपनी जाति पर हो आश्रित रहते हैं। ये प्रहसन के हास्य रस के विभाव हैं। इनके उपयुक्त ज्यापार का निवन्धन, जहाँ सेवक सेविका का ज्यवहार भी पाया जाता है शुद्ध कोटि का प्रहसन है।

विकृतं तु—

कामुकादिवचोवेषैः षण्डकञ्चुकितापसैः॥ ४४॥ चिकृतम्, सङ्गराद्वीथ्या सङ्गीर्णं धूर्तसङ्कुलम्।

कामुकादयो भुजङ्गचारभटाचाः तद्वेषभाषादियोगिनो यत्र षण्डकञ्चुकितापसमृद्धादय-स्तद्विकृतम्, स्वस्वरूपप्रच्युतविभावत्वात । वीथ्यङ्गैस्तु सङ्कीर्णत्वात् सङ्कीर्णम् ।

रसस्तु भूयसा कार्यः षड्विचो हास्य एव तु॥ ४६॥

इति स्पष्टम् ।

जहां ऐसे नपुंसक, कब्रुकी या तपस्वी पात्र नियद हों, जो कामुक छोगों के वचन व वेष का प्रयोग करें, वह प्रहसन विकृत कहळाता है। धूर्त व्यक्तियों से पूर्ण प्रहसन सङ्कीर्ण कहळाता है। इस प्रहसन में केवळ हास्य रस का ही प्रयोग करना चाहिए। यह हास्य रस पूरी तरह से अपने छु: भेदों में उपनिवद होना चाहिए।

जहाँ पर नपुंसक, बुड्डा कज्रुकी और तपस्वी ( मुजक्ष ) कामुक के समान उनकी भाषा व वेष का प्रयोग करे वहाँ वे अपने स्वरूप से गिर जाते हैं। इस प्रकार के विभाव के उपनिवन्धन के कारण यह प्रइसन विकृत कहलाता है। सङ्गीण में वीध्यक्षों का मिश्रण पाया जाता है। ( इसमें इसित, अपइसित, उपइसित, अवइसित, अतिइसित, विइसित इन हास्य के छः रूपों का पूर्णतः सिनवेश होता है।)

श्रय डिमः-

डिमे वस्तु प्रसिद्धं स्याहत्त्तयः कैरिकी विना ।

नेतारो देवगन्ध्वयत्त्रस्तोमहोरगाः ॥ ४७ ॥

भूतप्रेतिपशाचाद्याः षोडशात्यन्तमुद्धताः ।

रसैरहास्यशृङ्गारैः षड्भिदींतैः समन्वितः ॥ ४८ ॥

मायेन्द्रजालसंग्रामकोघोद्धान्तादिचेष्टितैः ।

चन्द्रसूर्योपरागैश्च न्याय्ये रौद्ररसेऽङ्गिनि ॥ ४६ ॥

चतुरङ्कश्चतुस्सन्धिनिर्विमर्शो डिमः स्मृतः ।

'डिम सङ्घाते' इति नायकसङ्घातन्यापारात्मकत्वाड्डिमः, तत्रेतिहाससिद्धमितिवृत्तम्, इत्तयश्च केशिकीवर्जास्तिसः, रसाध्व वीररौद्रवीमत्साद्भुतकरुणभयानकाः षट्, स्थायी तु रौद्रो न्यायप्रधानः, विमर्शरहितामुखप्रतिमुखपर्मनिर्वेहणाख्याश्चत्वारः सन्धयः साङ्गाः, मायेन्द्रजालाखनुभावसमाश्रयाः ( यः )। शेषं प्रस्तावनादि नाटकवत्। एतच्च—

'इदं त्रिपुरदाहे तु लक्षणं ब्रह्मणोदितम् । ततित्रपुरदाहश्च डिमसंब्रः प्रयोजितः ॥'

इति भरतमुनिना स्वयमेव त्रिपुरदाहैतिवृत्तस्य तुल्यत्वं दर्शितम् । हिम नामक रूपक की कथावस्तु प्रसिद्ध-रामायणादि से गृहीत होती है। इसमें कैशिकी के अतिरिक्त अन्य वृत्तियों-सास्वती, आरभटी व भारती-का समावेश होता है। इसमें नेता देवता, गन्धर्व, यन्त्र, राचस, नाग आदि मस्येतर जाति के होते हैं। अथवा भूत, प्रेत, पिशाच आदि पात्रों का भी समावेश होता है। इसके पात्र संख्या में १६ होते हैं तथा वे बड़े उद्धत होते हैं। इसमें श्रद्धार व हास्य के अतिरिक्त वाकी छः रसों का प्रदीपन पाया जाता है। इसका अङ्गी रस रौद्र होता है तथा इसमें माया, इन्द्रजाल, युद्ध, क्रोध, उन्ह्रान्ति आदि चेष्टाओं तथा चन्द्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण का दृश्य दिखाया जाता है। इसमें केवल चार अङ्क होते हैं, तथा विमर्श सन्धि के अतिरिक्त बाकी चार सन्धियां पाई जाती हैं।

'डिम सङ्घाते' इस घातु से जिसका अर्थ घात-प्रतिघात करना है, डिम शब्द की व्युत्पित्त होती है। अतः डिम का ताल्पर्य वह रूपक है जहाँ नायक का सङ्घात व्यापार हो। इसका इतिवृत्त इतिहास प्रसिद्ध होता है, कैश्विकी से इतर तीन वृत्तियों पाई जाती हैं, तथा वीररीद्र वीमत्सअद्भुतकरूणभयानक ये छः रस पाये जाते हैं। इनमें प्रधान स्थायी रस रीद्र ही होना चाहिए। विमर्श सिन्ध इसमें नहीं होती। मुख, प्रतिमुख, गर्भ तथा निर्वहण ये चार सिन्धियों अङ्गों सिहत पाई जाती हैं। इसमें भाण, इन्द्रजाल आदि अनुभावों का आश्रय लिया जाता है। वाकी प्रस्तावना आदि नाटक की ही तरह होती हैं। यही वात महर्षि भरत ने स्वयं त्रिपुरदाह की कथावस्तु की तुल्यता के बारे में वताई है:—

'ब्रह्मा ने त्रिपुरदाह में इसी लक्षण को बताया है। इसलिए त्रिपुरदाह डिम संज्ञक है।' श्रथ व्यायोगः—

> ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः ख्यातोद्धतनराश्रयः॥ ६०॥ होनो गर्भविमर्शाभ्यां दीप्ताः स्युडिमवद्भसाः। श्रस्त्रोनिमित्तसंत्रामो जामदग्न्यजये यथा॥ ६१॥ एकाहाचरितैकाङ्को व्यायोगो बहुभिर्नरैः।

व्यायुज्यन्तेऽस्मिन्बह्वः पुरुषा इति व्यायोगः, तत्र डिमवद्रसाः षट् हास्यश्रङ्गार-रहिताः । वृत्त्यात्मकत्वाच रसानामवचनेऽपि केशिकीरहितेतरवृत्तित्वं रसवदेव लभ्यते । श्रक्षीनिमित्तश्चात्र संप्रामो यथा परशुरामेण पितृवधकोपात्सहस्रार्जुनवधः कृतः । शेषं स्पष्टम् ।

क्यायोग की कथावस्तु इतिहासप्रसिद्ध होती है, तथा किसी प्रसिद्ध उद्धत व्यक्ति (पौराणिक व्यक्तित्व) पर आश्रित होती है। इसमें गर्भ तथा विमर्श ये दो सन्धियां नहीं होती। रसों की दीप्ति डिम की तरह ही होती है, अर्थात् हास्य व श्रङ्कार से भिन्न रस इसमें हो सकते हैं। इसमें युद्ध वर्णित होता है, पर वह युद्ध की प्राप्ति के कारण महीं होता, जैसे जामदग्न्यजय नामक व्यायोग में परशुराम का युद्ध की निमित्तक नहीं है। व्यायोग की कथा एक ही दिन की होती है तथा उसमें एक ही अद्भ होता है। इसके पात्रों में अधिक संख्या पुरुष पात्रों की होती है।

'जिसमें अनेक पुरुष प्रयुक्त हां' (व्यायुज्यन्ते अस्मिन् बहुवः पुरुषाः) १स व्युत्पत्ति के आधार पर व्यायोग शब्द निष्पन्न हुआ है। इसमें डिम की तरह हास्यश्वकारवर्जित छः रस होते हैं। रस वृत्ति से अभिन्न हैं अतः यचपि कारिका में व्यायोग की वृत्ति का उल्लेख नहीं, पर रस के अनुकूल कैशिकीरहित अन्य वृत्तियों की स्थिति स्पष्ट होती है। यहाँ युद्ध वर्णित होता है, जैसे परशुराम ने पिता के वथ से कुपित होकर सहस्रार्जुन को मारा। अन्य सब स्पष्ट है।

श्रथ समवकारः—

कार्यं समचकारेऽपि श्रामुखं नारकादिवत् ॥ ६२ ॥ ख्यातं देवासुरं वस्तु निविमर्शास्तु सन्धयः । ब्रुत्तयो मन्दकैशिक्यो नेतारो देवदानवाः ॥ ६३ ॥ द्वादशोदात्तविख्याताः फलं तेषां पृथकपृथक् । वहुवीररसाः सर्वे यद्भरमोधिमन्थने ॥ ६४ ॥ श्रद्धेसिभिस्तिकपटस्त्रिशृङ्कारस्त्रिविद्भचः । दिस् ॥ दिस् नियरङ्कः प्रथमः कार्यो द्वाद्यानीलिकः ॥ ६४ ॥ चतुर्द्धिनीलिकावन्त्यौ नालिका घटिकाद्ध्यम् । वस्तुस्वभावदैवारिकृताः स्युः कपटास्त्रयः ॥ ६६ ॥ नगरोपरोधयुद्धे वाताग्न्यादिकविद्भवाः । धर्मार्थकामैः श्रङ्कारो नात्र विन्दुप्रवेशकौ ॥ ६७ ॥ विश्यङ्कानि यथालाभं कर्यात्रद्धसने यथा ।

समवकार में भी नाटक की तरह आमुख की योजना करना चाहिए। इसकी कथा देवताओं व दंखों से सम्बद्ध प्रसिद्ध वस्तु होती है। इसमें विमर्श सन्धि नहीं होती। कैशिकी से भिन्न वृत्तियां पाई जाती है तथा इसके नेता-पात्र-देवता व दानव होते हैं। ये नायक इतिहास प्रसिद्ध होते हैं तथा संख्या में १२ होते हैं। इन सब का फल भिन्न भिन्न होता है। ये सभी नायक वीररस से पूर्ण होते हैं, जैसे समुद्रमन्थन में पाये जाते हैं। (इस प्रकार इसका रस वीर होता है।) इसमें तीन अङ्क होते हैं जिनमें तीन बार कपट, तीन प्रकार का धर्म, अर्थ व काम का श्रंगार तथा तीन बार पात्रों में भगदह व विद्रव का संयोजन किया जाना चाहिए। इसके पहले अङ्क में मुख व प्रतिमुख ये दो सन्धियां होनी चाहिए तथा इसकी कथा २४ घड़ी ( १२ नालिका ) की होनी चाहिए। बाकी के दो अङ्कों में क्रमशः ४ तथा २ नालिका की कथा होनी चाहिए। नालिका से मतलब दो घड़ी से है। इसमें जिन तीन कपटों की योजना होती है वे वस्त, स्वभाव तथा शत्रुओं के द्वारा विहित होते हैं। इसमें नगरोपरोध, युद्ध, वात. अग्नि आदि उत्पातों के कारण विद्रव (पलायन ) का वर्णन होता है। इसमें धर्म, अर्थ तथा काम तीनों तरह का श्रङ्गार पाया जाता है; तथा बिन्दु नामक अर्थप्रकृति. प्रवेशक नामक सचक (अथोंपचेपक) नहीं पाया जाता। प्रहसन की तरह इसमें यथावस्यक वीध्यङ्गों की योजना की जानी चाहिये।

समवकीर्यन्तेऽस्मिन्नर्था इति समवकारः । तत्र नाटकादिवदामुखमिति समस्तक्षप-काणामामुखप्रापणम् । विमर्शवर्षिताश्चत्वारः सन्धयः, देवासुराद्यो द्वादश नायकाः, तेषां च फलानि पृथकपृथगमवन्ति यथा समुद्रमन्थने वासुदेगदीनां लक्ष्म्यादिलामाः, वीरश्चाङ्गी, श्चङ्गभूताः सर्वे रसाः, त्रयोऽङ्काः, तेषां प्रथमो द्वादशनालिकानिर्श्वतेतिश्चतप्रमाणः, यथासंख्यं चतुर्द्धिनालिकावन्त्यौ, नालिका च घटिकाद्वयम् । प्रत्यञ्चं च यथासंख्यं कपटाः तथा नगरोपरोधयुद्धवाताग्न्यादिविद्रवाणां मध्य एकैको विद्रवः कार्यः । धर्मार्थकामश्चङ्गाराणा-मेकैकः श्वङ्गारः प्रत्यञ्चमेव विधातव्यः । वीध्यङ्गानि च यथालामं कार्याणि । बिन्दुप्रवेशकौ नाटकोकाविष न विधातव्यौ । इत्ययं समवकारः ।

'इसमें काव्य के प्रयोजन छिटकाये जाते हैं' (समवकीर्यन्तेऽस्मिन्नर्था इति समवकारः) इस व्युत्पत्ति से समवकार निष्पन्न होता है। इसमें नाटक की तरह ही आमुख होता है। कारिका का 'अपि' यह बताता है कि सारे रूपकों में आमुख अवश्य होना चाहिए। विमर्श-वर्जित चार सन्धियाँ होती हैं, तथा देव दैल्य आदि १२ नायक पात्र होते हैं। इन पात्रों कें फरू भिन्न २ होते हैं। जैसे समुद्रमन्थन में विष्णु आदि नेताओं को क्रमशः छक्ष्मी आदि की

१. 'नाडिकः' इत्यपि पाठः । २. 'नाडिका' इत्यपि पाठः ।

फल प्राप्ति होती है। इसमें चीर अक्नी रस होता है, वाकी रस अक्न होते हैं, तथा तीन अक्न होते हैं। इनमें से प्रथम अक्न का इतिवृत्त १२ नालिका का होता है। बाकी दो अक्न कमशः चार नालिका व दो नालिका के इतिवृत्त से युक्त होते हैं। नालिका का ताल्पर्य दो घड़ी है। हर अक्न में तीन कपट तथा नगरोपरोध, युद्ध, वात, अग्नि आदि से जनित विद्वों में से एक एक विद्वव वर्णित होना चाहिए। धर्म, अर्थ तथा काम इन तीन तरह के शृक्षारों में से हर अक्न में एक एक शृक्षार की योजना होनी चाहिय। वीश्यक्तों का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए। नाटक के बारे में विन्दु व प्रवेशक का वर्णन किया गया है, पर यहाँ उनकी योजना नहीं की जानी चाहिए। यह समवकार का लक्ष्मण है। प्रथय वीथी—

श्रथ वाया— वीथी तु कैशिकोवृत्तौ सन्ध्यङ्गाङ्कैस्तु भाणवत् ॥ ६८ ॥ रसः सूच्यस्तु शृङ्गारः सृशेद्पि रसान्तरम् । युक्ता प्रस्तावनाख्यातैरङ्गैरुद्धात्यकादिभिः ॥ ६६ ॥ एवं वीथी विधातन्या द्येकपात्रप्रयोजिता ।

विथीवद्विथी मार्गः श्रङ्गानां पङ्किर्वा भाणवत्कार्या । विशेषस्तु रसः श्रङ्गारोऽपरिपूर्ण-त्वाद्भूयसा सूच्यः, रसान्तराण्यपि स्तोकं स्पर्शनीयानि । कैशिकी वृत्ती रसौचित्यादेवेति । शेषं स्पष्टम् ।

वीथी कैशिकी वृत्ति में निबद्ध की जानी चाहिए। उसमें सन्धि उसके अङ्ग तथा अङ्ग भाग की तरह होते हैं —अर्थाव मुख निर्वहण ये दो ही सन्धियां होती है तथा केवळ एक अङ्ग। इसका सूच्य रस श्रङ्गार होता है, वैसे वह दूसरे रसों का भी स्पर्श कर सकता है। यह प्रस्तावना के उद्यात्यक आदि उपर्युक्त अङ्गों से युक्त होती है। इस तरह बीथी में दो-एक पात्रों की हो योजना करनी चाहिए।

वाथी मार्ग को कहते हैं —यह रूपकमेद मार्ग की तरह है अतः वीथी कहलाता है। इसमें सन्ध्यकों का सिन्नवेश भाण की तरह ही होना चाहिये। मेद यह है, कि इसमें श्रकार रस होता है, उसका पूर्ण परिपाक न होने के कारण वह सच्य होता है और रसों का भी थोड़ा-बहुत स्पर्श करना चाहिये। कैशिकी दृत्ति श्रकाररस के औचित्य के कारण ही विधेय है।

श्रुशाङ्कः—उत्सृष्टिकाङ्के प्रख्यातं वृत्तं बुद्ध्या प्रपञ्चयेत् ॥ ७० ॥ रसस्तु करुणः स्थायो नेतारः प्राकृता नराः । भाणवत्सन्धिवृत्त्यङ्गेर्युक्तिः स्रोपरिदेवितैः ॥ ७१ ॥ वाचा युद्धं विचातन्यं तथा जयपराजयो ।

उत्सृष्टिकाङ्क इति नाटकान्तर्गताङ्कव्यवच्छेदार्थम् । शेषं प्रतीतमिति ।

अङ्क अथवा उत्सृष्टिकाङ्क नामक रूपकभेद में इतिवृत्त इतिहास प्रसिद्ध होता है, पर किव को उसमें अपनी बुद्धि से हेरफेर कर लेना चाहिए। इसका स्थायी रस करूण होता है, तथा इसके नेता-पात्र-पाहत (सामान्य) मनुष्य होते हैं। इसके सन्धि, वृत्ति व अङ्क भाण की तरह होते हैं —अर्थात् इसमें केवल मुख तथा निर्वहण सन्धियाँ होती हैं; भारती वृत्ति पाई जाती है, तथा एक अङ्क होता है। करूण रस होने के कारण इनमें खियों का रुद्दन होना चाहिए। इसके पात्रों में वाग्युद्ध की एवं जय तथा पराजय की योजना की जानी चाहिये।

कारिकाकार ने अङ्क को उत्सृष्टिकाङ्क इसलिए कहा है कि नाटक के अन्तर्गत वर्णित अङ्क से इसकी भिन्नता स्पष्ट हो जाय। बाकी कारिका स्पष्ट है। LITERATE STEEP, PRO

अथेहामृगः-

मिश्रमीहामृगे वृत्तं चतुरङ्कं त्रिसन्धिमत्॥ ७२॥
नरदिव्यावनियमानायकप्रतिनायकौ।
ब्यातौ धीरोद्धतावन्त्यो विपर्यासादयुक्तकृत्॥ ७३॥
दिव्यस्त्रियमनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः।
श्रङ्गाराभासमध्यस्य किञ्चित्किञ्चित्पदर्शयेत्॥ ७४॥
संरम्भं परमानीय युद्धं व्याजानिवारयेत्।
वधप्राप्तस्य कुर्वीत वधं नैव महात्मनः॥ ७५॥

मृगवद्रलभ्यां नायिकां नायकोऽस्मिन्नीहते इतीहामृगः । ख्याताख्यातं वस्तु अन्त्यः= प्रतिनायको विपर्यसाद्विपर्ययज्ञानाद्युक्तकारी विधेयः । स्पष्टमन्यत् ।

ईहास्रग की कथा मिश्रित-प्रख्यात व किष्पत का मिश्रण होती है। इसमें चार अङ्क होते हैं तथा तीन सन्धियाँ—अर्थात गर्भ व अवमर्श नहीं होती। नर तथा देवता के नियम से इसमें नायक व प्रतिनायक की योजना होती है। ये दोनों इतिहास प्रसिद्ध तथा धीरोद्धत होते हैं। प्रतिनायक ज्ञान की आन्ति के कारण अनुचित कार्य करने वाला वर्णित होना चाहिये। यह किसी दिन्यस्त्री को—जो उसे नहीं चाहती, भगा कर ले जाना चाहता है—इस तरह किन को चाहिये कि कुछ्-कुछ इसका श्रङ्काराभास भी प्रदर्शित किया जाय। इन नायक व प्रतिनायक के विरोध को पूर्णता तक ले जाकर किसी बहाने से युद्ध को हटा दे, उसका निवारण कर दे। उसके वध के समीप होने पर भी उसका वध कभी न करावे।

ईहामृग का यह नाम इसिल्ये रखा गया है कि इसमें नायक हिरन की तरह—िकसी अलभ्य नायिका की प्राप्त करने की इच्छा करता है। इसकी कथावस्तु प्रख्यात व उत्पाद्य का मिश्रण होती है। कारिका का 'अन्त्य' शब्द प्रतिनायक का स्वक है, जो मिथ्या ज्ञान के कारण अनुचितकारो होना चाहिए। वाकी स्पष्ट है।

इत्थं विचिन्त्य दशरूपकलस्ममार्ग
मालोक्यावस्तु परिभाव्य कविप्रवन्धान् ।

कुर्याद्यलवदलंकृतिभिः प्रवन्धं

वाक्येरुदारमधुरैः स्टुटमन्दवृत्तेः ॥ ७६ ॥

स्पष्टम् ।

॥ इति धनश्चयकृतदशरूपकस्य तृतीयः प्रकाशः समाप्तः ॥

कि को चाहिये कि इस तरह से दशरूपक के छत्त्रणों से चिह्नित मार्ग को अच्छीं तरह समझ कर; कथावस्तु का निरीत्त्रण कर तथा प्राचीन किवयों के प्रबन्धों का अनुशीछन कर, स्वाभाविक (अयत्रज) अछङ्कारों से युक्त, तथा प्रगट एवं सरछ छन्द वाले, उदार एवं मथुर—अर्थ की चमता वाले तथा रमणीय—वाक्यों के द्वारा प्रबन्ध (रूपक) की रचना करे।

तृतीयः प्रकाशः

# अथ चतुर्थः प्रकाशः।

अथेदानीं रसमेदः प्रदर्शते— विभावरतुभावेश्च सात्त्विकेट्यभिचारिभिः। त्रानीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसः स्मृतः॥ १॥

वस्यमाणस्वभावैविभावानुभावव्यभिचारिसात्विकैः काव्योपात्तैरभिनयोपदर्शितैर्वा श्रोतृश्रेक्षकाणामन्तर्विपरिवर्तमानो रत्यादिर्वस्यमाणलक्षणः स्थायी स्वादगोचरताम् = निर्भरानन्दसंविदात्मतामानीयमानो रसः, तेन रस्तिकाः सामाजिकाः, कात्र्यं तु तथा विधानन्दसंविदुन्मीलनहेतुभावेन रसवत् श्रायुर्धृतमित्यादिव्यपदेशवत् ।

रूपकों की विशेषता का विवेचन करते हुए प्रथम प्रकाश में वस्तु का साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया, तथा दितीय प्रकाश में सपरिकर नायक की विवेचना की। तीसरे प्रकाश में रूपकों के विभिन्न प्रकारों के लक्षण बताये गये। अब रूपकों के आनन्दभूत रस की विवेचना आवश्यक हो जाती है, क्योंकि रूपकों के तीन तत्त्वों में से एक 'रस' भी है। अतः अव यहाँ चतुर्थ प्रकाश में धनक्षय रस के भेदों का प्रदर्शन करते हैं।

विभाव, अनुभाव, सात्त्विक भाव एवं न्यभिचारियों के हारा जब रत्यादि स्थायी भाव आस्वाद्य-चर्वणा के योग्य-बना दिया जाता है, तो वही रस कहछाता है।

काव्य में प्रयुक्त अथवा नाटकादि अभिनय के द्वारा प्रदिश्ति विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव तथा सारिवक भावों के द्वारा—जिनका लक्षण व स्वभाव आगे इसी प्रकाश में विणित किया जायगा—जब श्रोताओं (श्रव्य काव्य के सम्बन्ध में) तथा दर्शकों (रूपकों के सम्बन्ध में) के इदय में परिवर्तनशोल रत्यादि स्थायो भाव—जिसका लक्षण हम आगे करेंगे, आस्वाध या स्वादगोचर होता है, तो वहीं रस कहलाता है। काव्य या नाटक का यह स्वाद अनुपम आगन्द से युक्त चेतना वाला होता है। रस का स्वाद लेने वाले रसिक है, अतः सामाजिक हसी नाम से कहे जाते हैं। इस प्रकार की अलीकिक निर्भर आनन्द—चेतना की प्रकट करने के कारण; उसके हेतु होने से, श्रव्य या दृश्य काव्य 'रसवर्य' कहलाता है, ठीक उसी तरह जैसे 'आयुर्वृतं' इस उदाहरण में घृत को 'आयु' कहा आता है। वृत्तिकार का अभिप्राय यह है कि घृत मनुष्य की आयु तथा बल बढ़ाता है, हस बात को देख कर घृत में आयु का हेतुत्व स्पष्ट है। इसलिए उपचार या लक्षणा शक्ति के आधार पर हम घृत को भी आयु कह देते हैं, एक तौर से घृत में आयुष्ट्व को उपचरित कर लेते हैं। ठीक इसी तरह काव्य आनन्दरूप ज्ञानस्वरूप रस को प्रकट करने का कारण है; इसलिए उसमें कार्यकारण भावजन्य लक्षणा के आधार पर ही हम 'रसवर्य' का उपचार कर 'रसवर्य काव्यम्' इस प्रकार का प्रयोग करते हैं।

'विभावे रनुभावेश व्यक्तः सञ्चारिणा तथा । रसना मेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम् ॥ ( साहित्यदर्पण )

१. यहाँ ध्यान देने की बात है कि धनक्षय व धनिक दोनों ही मोमांसक मट्ट लोछट के मतानुयायी हैं। उनके मतानुसार विभवादि रस के हेतु हैं, तथा उसमें वे परस्पर 'उत्पाध-उत्पादक' सन्वरूप मानते हैं। 'स्वाचत्वं आनीयमानः' का दूसरा पद भी इसी बात का सक्केत करता है। भरत के प्रसिद्ध सत्र 'विभावानुभावच्यभिचारिसंयोगाद रसनिष्पत्तिः' की विभिन्न व्याख्यार्थे भूमिका भाग में द्रष्टव्य है। यहाँ पर यह कह देना होगा कि ध्वनिवादी साहित्यशास्त्री रस को व्यक्त्य मानते हैं, वाच्य तथा उत्पाद्य नहीं, अतः उनकी रस की परिभाषा में इसका स्पष्ट उल्लेख होता है:—

तक विभावः-

# ब्रायमानतया तत्र विभावो भावपोषकृत्। स्रात्तस्वनोद्दीपनत्वप्रमेदेन स च द्विघा॥ २॥

अब रस के हेतु भूत विभावादि में सर्वप्रथम विभाव का ही विवेचन करते हैं:-

विभाव शब्द की ब्युत्पत्ति 'विभाव्यत इति' इस प्रकार होने से इसका अर्थ यह है, कि विभाव वह है, जिसका ज्ञान हो सके। जिसे विभावित करके सामाजिक रसास्वाद करता है, वह विभाव है। यह विभाव भाव (स्थायी भाव) को पुष्ट करने वाला है, उसे रसरूप में परिणत करने वाला है। यह विभाव, आलम्बन तथा उद्दीपन इस भेद से दो तरह का होता है।

'एवमयम्' 'एविमयम्' इत्यतिशयोक्तिरूपकाव्यव्यापाराहितविशिष्टरूपतया आयमानो विभाव्यमानः सम्नालम्बनत्वेनोद्दीपनत्वेन वा यो नायकादिरभिमतदेशकालादिर्वा स विभावः । यदुक्तम्—'विभाव इति विज्ञातार्थं इति' तांश्च यथास्वं यथावसरं च रसेषू-पपादियव्यामः । ग्रमीषां चानपेक्षितबाह्यसत्त्वानां शब्दोपधानादेवासादिततद्भावानां सामान्यात्मनां स्वस्वसम्बन्धित्वेन विभावितानां साक्षाद्भावकचेतसि विपरिवर्तमानानामाल-म्बनादिभाव इति न वस्तुशून्यता ।

श्रव्य काव्य में वर्णित या दृश्य काव्य में मन्न पर प्रदिशित दुष्यन्त-शकुन्तला या राम-सीता का रूप धारण करने वाले पात्रों को हो इम वैसा मान केते हैं। जिस रूप में काव्य में दुष्यन्तादि का व्यापार उपनिवद्ध होता है, वह अतिशयोक्तिपूर्ण रहता है, पर इस अतिशयोक्ति रूप वर्णन के द्वारा कि विशिष्ट दुष्यन्तादि के रूप को ही सम्पादित करता है, और सामाजिक यह समझ लेता है कि 'दुष्यन्त इस तरह का है, राम इस तरह का है' 'शकुन्तला इस तरह की है, सीता इस तरह की है।' इस प्रकार के विशिष्ट रूप में सामाजिकों के ज्ञान का विषय बनाने वाले, उनके द्वारा विभावित होने वाले विभाव कहलाते हैं। ये आलम्बन रूप में नायकादि, दुष्यन्त-शकुन्तला, राम-सीता आदि हो सकते हैं, या उद्दीपन रूप में इष्ट देशकाल आदि, मालिनीतट, मलयानिल, वसन्त ऋतु, पुष्पवाटिका सादि होते हैं। विभाव का अर्थ है, सामाजिकों के द्वारा शायमान अर्थ, जैसा कि किसी आचार्य ने कहा है:—'विभाव का अर्थ है जिसका अर्थ शात हो।' ये आलम्बन व उद्दीपन विभाव रसादि के भेद के अनुसार रसों के

विभावों के शायमानत्व के विषय में कोई पूर्वपक्षी यह शक्का कर सकता है, कि कान्य के विभावादि तो शब्दों तक ही सीमित रहते हैं, उनकी वास्तविक सत्ता तो होती हो नहीं—क्योंकि दृश्य कान्य में भी दुष्यन्तादि वास्तविक न होकर अवास्तविक हैं, ठीक यही बात मालिनीतटादि उद्दीपन विभाव के लिए कही जा सकती है—तो किर उनकी वस्तुश्त्यता के कारण उनका प्रत्यक्ष शान नहीं हो पाता, अतः कान्य के विभावादि में श्रायमानत्व घटित नहीं होता। इसी शक्का का उत्तर देते हुए वृत्तिकार धनिक कहते हैं, कि कान्य में विणित विभावों के बारे में ठीक वही बात लागू नहीं होगी, जो लौकिक शान के विषयरूप विभावों के बारे में । लौकिक शान में उनके भौतिक सत्त्व की आवश्यकता होती है—( टेबुल के शान में प्रत्यक्ष रूप से टेबुल इन्द्रियश्र ह्या होनी चाहिए। ) किन्तु कान्यगत विभावों को बाह्य सत्त्व-मीतिक सत्ता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कान्यगत विभावों की भावना, उनका शान तो कान्य प्रयुक्त

शब्दों के द्वारा ही हो जाता है; साथ ही लौकिक ज्ञान के विषय विशिष्ट होते हैं, जब कि काव्यगत विभाव सामान्यरूप (सामान्यात्मना ) होते हैं।

ये विभाव अपने अपने रस के अनुकूल विभावित होते हैं, तथा सहदय के चित्त में इस तरह घमते रहते हैं, जैसे वह इनका साक्षात ज्ञान प्राप्त कर रहा हो। इन्हीं विशेषताओं से युक्त विभावों को इम आलम्बन व उदीपन भाव कहते हैं। किन्तु यह स्पष्ट है, कि सहदय के हृदय में इन विभावों के सामान्य रूप का साक्षात ज्ञान होता है, इसलिए इनमें वस्तुशून्यता जहीं मानी जा सकती। शब्दों के द्वारा, जब हम किसी भी वस्त के वौद्धिक ज्ञान की प्राप्त करते हैं, तो वह प्रत्यक्ष-सा ही होता है।

तदुक्तं भवहरिणा—

्र 🛒 🤧 'शब्दोपद्वितह्नपांस्तान्बुद्धेर्विषयतां गतान्। प्रत्यक्षमिव कंसादीन्सावनत्वेन मन्यते ॥' इति ।

पर्सहस्रीकृताप्युक्तम् — 'एभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन रसा निष्युन्ते' इति । इसकी पृष्टि में भर्त्इरि के वाक्यपदीय की यह कारिका दी जा सकती है:-

वाक्यादि में जब 'कंस' आदि शब्द का प्रयोग करते हैं, तो शब्द के कहने के साथ ही साथ वे शब्द कंसादि के रूप की बुद्धि का विषय बना देते हैं। और फिर बुद्धिगत कंसादि को इम लोग प्रत्यक्ष रूप की नाई कम, कारक आदि साधन के रूप में या इमारे ज्ञान के ज्ञापक (साधक) के रूप में ग्रहण करते हैं।

षटसहस्त्रीकार ने भी यही बात कही है:- 'ये विभाव, सामान्य गुणयुक्त होकर ही रस की निष्पन्न करते हैं।

तत्रालम्बनविभावो यथा—

ा अर्थः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः श्वनारकिनिधिः स्वयं तु मदनो मासो तु पुष्पाकरः। वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यात्रत्तकौतहलो निर्मातं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं प्राणी मुनिः'

इसमें आलम्बन विभाव नाटक के सामाजिक के लिए नायक व नायिका दीनों हैं। जब कि नायक के लिए नायिका आलम्बन है, व नायिका के लिए नायक। किन्तु मोटे तौर पर आदम्बन विमान का विवेचन करते समय नायक को ही रस का आश्रय माना जाता है। उसके लिए आलम्बन नायिका होती है। यहाँ पर इसी दक्ष का उदाहरण दिया जा रहा है। विक्रमोर्वशीय नाटक में पुरूरवा उर्वशी की देखकर मुग्ध हो जाता है। निम्न पथ में वह भालम्बन विभाव रूप उर्वशी का वर्णन कर रहा है:--

लोग कहते हैं, कि संसार के प्राणियों की रचना ब्रह्मा करते हैं, पर इस उर्वशी की देखकर तो ऐसी कल्पना होती है, कि इसकी रचना उस अरिसक बढ़े खुसट बढ़ा। के द्वारा नहीं की .गई है। क्योंकि वेदों के बार बार पढने से जड़ व शुष्क हृदय वाला वह बूढ़ा ऋषि ब्रह्मा, जिसका अब भौगविकास-विषय के प्रति कोई कृतहरू नहीं रह गया है, इस रमणी के ऐसे मनोहर रूप को बनाने में कैसे समर्थ हो सकता है ? हाँ, यदि इसकी सृष्टि करने में कोई स्रष्टा

१. लौकिक ज्ञान व काव्यसम्बन्धी ज्ञान में सभी साहित्यशास्त्री यह भेद मानते हैं, कि एक में व्यक्ति व विशिष्ट (इन्डिविडुअल) का ज्ञान होता है, दूसरे में जाति या सामान्य ( Idea ) का । इसी को भारतीय साहित्यशास्त्री 'साधारणीकरण' कहता है। प्लेटो काव्य का विषय-विशिष्ट न मानकर सामान्य मानता है, व उसे (Idea) कहता है। यही मत शोपेनहावर का है, जो कला या कान्य का प्रतिपाद्य ( the Idea of such things ) की मानता है।

रहा होगा, तो मेरी ऐसी कल्पना है, कि वह या तो स्वयं चन्द्रमा ही होगा, जो कान्ति की देने वाला है, या फिर श्रुक्तार का एक मात्र कोश-कामदेव रहा होगा, या ये दोनों न रहे हों, तीं फिर इसकी रचना फूलों से लदे वसन्त मास ने की होगी। इतनी सुन्दर रचना करने की सामर्थ्य चन्द्रमा, कामदेव या वसन्त ऋतु में ही है, उस बूढ़े खूसट ब्रह्मा में कहाँ?

उद्दीपनविभावो यथा-

'श्रयमुद्यति चन्द्रश्चन्द्रिकधौतिविश्वः परिणतिवमलिमि व्योम्नि कर्पूरगौरः । ऋजुरजतशलाकारूपधिभिर्यस्य पादै-र्जगढमलमूणालीपञ्चरस्यं विमाति ॥'

उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत देश काल आदि का समावेश होता है। किसी भी आलम्बन विभाव के कारण उद्दुद्ध स्थायीभाव को ये उद्दीपन विभाव और अधिक उद्दीप्त कर रसत्व को पहुँचाते हैं। मान लोजिये, शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त के मन में रित भाव उद्दुद्ध होता है; यहाँ शकुन्तला आलम्बन है। मालिनीतट, वसन्त ऋतु, लताकुल, को किल की काकली आदि वे विभाव हैं, जो उस रित माव को दुष्यन्त के मन में उदीप्त करते हैं। ये उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। यहाँ चन्द्रिकारूप उद्दीपन विभाव का उदाहण देते हैं:—

कपूर के समान श्वेत यह चग्द्रमा, जिसने सारे विश्व को चाँदनी से थी दिया है, निर्मलता से युक्त (जिसकी निर्मलता प्रकट हो गई है) आकाश में उदित हो रहा है। इसकी, कोमल चाँदी की शलाका के समान श्वेत किरणों के द्वारा सारा संसार ऐसा सुशोभित हो रहा है, मानो निर्मल मुणाल तन्तु के पिंजरे में रखा हुआ हो।

श्रनुभावो विकारस्तु भावसंसूचनात्मकः।

विभाव का विवेचन करने पर प्रसङ्गप्राप्त अनुभाव का छत्त्वण बताते हैं:—
रस्यादि स्थायी भाव की सूचना करने वाले विकार ( जो दुष्यन्तादि आश्रय में
पाये जाते हैं ) अनुभाव कहलाते हैं।

स्थायिभावाननुभावयन्तः सामाजिकान् सञ्जूविचेपकटाक्षादयो रसपोषकारिणोऽनुभावाः, एते चाभिनयकाव्ययोरप्यनुभावयतां साक्षाद्भावकानामनुभवकर्मत्यानुभूयन्त इत्यनुभवनमिति चानुभावा रिक्षकेषु व्यपिद्रियन्ते । विकारो भावसंसूचनात्मक इति तु लौकिकरसापेक्षया, इह तु तेषां कारणत्वमेव । यथा ममैव—

'उज्जूम्भाननमुक्षसत्कुचतटं लोलभ्रमद्भूळतं स्वेदाम्भःसपिताज्ञयष्टिनिगलद्बीडं सरोमाश्चया । धन्यः कोऽपि युवा स यस्य वदने व्यापारिताः सस्पृहं सुग्धे दुग्धमहािष्टिभेनपटलप्रख्याः कटाक्षच्छटाः ॥'

इत्यादि यथारसमुदाहरिष्यामः।

अनुभाव, इस शब्द की ब्युत्पत्ति वह की जाती है, कि वे सामाजिकों की रत्यादि स्थायिभाव का अनुभव कराते हैं। दे इन्हें विस्तकर सामाजिकों की यह अनुभव हो जाता है, कि अमुक

र. अनुभाव शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति यह भी की जाती है 'अनुपश्चाद् भवन्तीति अनुभावाः' जो आश्रय में स्थायी मान के उद्बुद्ध होने के बाद पैदा होते हैं। इसलिए इन्हें स्थायी मान का कार्य भी कहा जाता है। विभाव, अनुभाव, व्यक्तिचारी की स्थायी मान का

पात्र-दुष्यन्तादि में, अमुक स्थायो भाव उद्युद्ध हो रहा है। ये अनुभाव भ्र्विक्षेप, कटाक्ष आदि (आश्रय के) शारीरिक विकार हैं, तथा रस को परिपृष्ट करते हैं। अभिनय ( दृश्य काल्य) तथा काल्य में इन अनुभवों का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले सामाजिकों के अनुभव के विषय होते हैं इसलिए अथवा ये रत्यादि स्थायी भाव के बाद होते हैं इसलिए ये अनुभाव कहलाते हैं। रिसकों में ये इसी नाम से पुकारे जाते हैं। कारिका में अनुभावों को भावसंख्यक विकार कहा गया, यह लौकिक रस की दृष्टि से ही कहा गया है, काल्य में तो ये भी रसपोष के कारण हो होते हैं। (लोक में नायक नायिका का जो प्रेम देखा जाता है, वह लौकिक रस है। वहाँ भ्रविक्षेप आदि उस रस (प्रेम) से उत्पन्न होते हैं, अतः वे कार्य है। नाटक व काल्य का रस, जिसको चवणा सामाजिकों द्वारा की जाती है, अलौकिक रस है। वह अनुभाव के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, अतः यहाँ इन्हें कारण ही मानना ठीक होगा।)

अनुभावों के उदाहरण के लिए धनिक का स्वरचित पद्य लिया जा सकता है, जहाँ किसी युवा को देखकर रित भाव से आविष्ट मुन्दरी के अनुभावों का वर्णन किया गया है।

हे भोली सुन्दरी, वह कोई भी युवक सचमुच घन्य है, जिसके चेहरे की ओर (तुमने) कामवासना से पूर्ण होकर; मुंह से जँमाई लेते हुए, स्तनतट को ऊँचा उठाकर सुशोभित होते हुए, भोहों की लता को चञ्चलता के साथ मटकाते हुए, अपने शरीर को पसीने के जल से नहलाते हुए तथा लज्जा का त्याग करते हुए, रोमाञ्चित होकर, दुग्ध-महासमुद्र के फेनसमूह के समान कान्ति वाले कटाक्षों की शोभा को व्यापारित किया। जिसकी ओर तुमने इस तरह के भाव से कटाक्ष-पात किया, वह युवक सचमुच भाग्यशाली है।

इन अनुभावों को इम प्रत्येक रस के अवसर पर उदाइत करेंगे।

हेतुकार्यात्मनोः सिद्धिस्तयोः संव्यवहारतः ॥ ३॥

ये विभाव तथा अनुभाव रस (लौकिक रस) के कारण तथा कार्य हैं तथा छोकन्यवहार में इनका प्रत्यच रूप देखने के कारण ये व्यवहार सिद्ध है—(अतः इनका प्रथक् छचण नहीं किया गया है।)

तयोर्विभावानुभावयोर्लो किकरसं प्रति हेतुकार्यभूतयोः संव्यवहारादेव सिद्धत्वाच पृथग्वक्षणमुपयुज्यते । तदुक्तम्—'विभावानुभावौ लोकसंसिद्धौ लोकयात्रानुगामिनौ लोक-स्वभावोपगतत्वाच न पृथग्लक्षणमुच्यते' इति ।

े ये दोनों विभाव व अनुभाव जो लीकिक रस के हेतु तथा कार्य हैं, लौकिक व्यवहार से ही सिद्ध हैं, अतः हनका पृथक् लक्षणकरण आवश्यक नहीं। जैसा कि कहा गया है—'विभाव तथा अनुभाव लोकव्यवहार के द्वारा प्रमाणित है, तथा वे लोकव्यवहार के अनुसार पाये जाते हैं—लोकयात्रानुगामी हैं—साथ ही लोकस्वमाव से शुक्त हैं, हन कारणों से उनका पृथक् कक्षण नहीं कहा गया है।'

अय भावः—

सुखदुःखादिकैर्भावैर्भावस्तद्भावभावनम्।

श्रतुकार्याश्रयत्वेनोपनिबध्यमानैः सुखदुःखादिरूपैर्भा वैस्तद्भावस्य भावकचेतसो भावनं वासनं भावः । तदुक्तम् — 'श्रहो सनेन रसेन गन्धेन वा सर्वमेतद्भावितं वासितम्' इति ।

कमशः कारण, कार्यं तथा सहकारों कारण माना जाता है, वैसे कान्य में ये सभी कारण हैं। यहाँ यह बात भी याद रखने की है, कि आलम्बन के शारीरिक विकार 'अनुभाव' नहीं माने जाते। वे 'हाव' 'हेला' आदि के अन्तर्गत आते हैं, तथा उद्दीपन विभाव के अक्क हैं। यतु 'रसान्भावयन्भावः' इति 'कवेरन्तर्गतं भावं भावयन्भावः' इति च तत् श्रभि-नयकाव्ययोः प्रवर्तमानस्य भावशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तककथनम् । ते च स्थायिनो व्यभि-चारिणश्चेति वृद्धयमाणाः ।

प्रथम कारिका में विभाव व अनुभाव के साथ सास्तिक तथा व्यभिचारी का उर्हेख हुआ है। सा स्वक तथा व्यभिचारी दोनों के साथ स्थायी की भाँति 'भाव' शब्द का प्रयोग पाया जाता है, जैसे सास्तिक भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव। इसिल्ए यहाँ 'भाव' शब्द की परिभाषा देना आवश्यक हो जाता है। उसीका लच्चण बताते हैं:—

कान्य या अभिनय में उपनिवद्ध आश्रय (दुष्यन्तादि) के सुख दुःख, हर्ष-शोक आदि भावों के द्वारा सामाजिक के हृदय का उस ही भाव से भावित होना—उस भाव तथा सामाजिक के भाव की एकतानता 'भाव' कहलाती है।

नाटक में जिन व्यक्तियों का अनुकरण किया जाता है, वे वास्तविक रामादि या दुव्यन्तादि होते हैं। किव इन्हीं में सुख दुःख आदि भावों का उपनिबन्धन करता है, जिनका निरूपण नट करता है। इन अनुकार्य व्यक्तियों के सुख दुःखादि भाव की भावना-वासना—जब सहदय हृदय के द्वारा होती है, तो इस वासना को भाव कहते हैं। (मान लीजिये, शकुन्तला से विरहित दुव्यन्त को दुःखों देख कर व उसके शोक में पष्ठ अद्भू में चित्रलेखन के द्वारा जो बहलाते देख कर दुव्यन्त के दुःख के साथ हमारी एकतानता हो उठती है। जैसे दुव्यन्त के दुःखादि भाव ने हमारे मानस को मावित या वासित कर दिया है।) ठीक यही बात एक आचार्य ने कही है:—'अरे इस रस या गन्ध से यह सब कुछ भावित हो गया, वासित हो गया है।' (यह ठीक वैसे ही है जैसे अगरवत्ती आदि को धूप जो अगरवत्ती में आश्रित है, एफुट होने पर सारे समीपस्थ प्रदेश को वासित कर देती है, वैसे हो अनुकार्य रामादि में आश्रित दुःखादि, सामाजिक के हृदय को वासित कर देती हैं।)

भाव की ज्युत्पत्ति दूसरे ढक से भी की गई है—'भाव वह है जो रसों को भावित करता है।' इसलिए करता है;' या 'भाव वह है जो किव के अन्तरिक भाव को भावित करता है।' इसलिए पूर्वपक्षी यह शक्का कर सकता है, कि प्राचीन आचार्यों की 'भाव' के सम्बन्ध में यह त्युत्पत्ति है; फिर ऊपर जो नई ज्युत्पत्ति दी गई वह कैसे मानी जाय। इसीका उत्तर देते हुए धनिक का कहना है कि ये दो ज्युत्पत्तियाँ उस भाव शब्द की की गई है, जो अभिनय व काज्य का प्रवर्तक या बोधक है, तथा इसका प्रयोग उन्हीं दोनों काज्यों से सम्बद्ध भाव के लिए हैं। मैंने (धनिक ने) जिस अर्थ से भाव की ज्युत्पत्ति की है वह रिसक के हृदय में भावित भाव की दृष्टि से। अतः दोनों का विषय भिन्न होने से इस ज्युत्पत्ति का प्राचीनों की ज्युत्पत्ति से कोई विरोध नहीं पड़ता। ये भाव दो तरह के होते हैं:—स्थायी तथा ज्यभिचारी, इनका वर्णन आगे किया जायगा।

# पृथग्भावा भवन्त्यन्येऽनुभावत्वेऽपि सात्त्विकाः॥ ४॥ सत्त्वादेव समुत्पत्तेस्तच्च तङ्गावभावनम्।

पर्गतदुः बहुर्षादिभावनायामत्यन्तानुकूलान्तः करणत्वं सत्त्वं यदाह-'सत्त्वं नाम भनः प्रभवं तच समाहितमनस्त्वादुत्पद्यते, एतदेवास्य सत्त्वं यतः खिन्नेन प्रहर्षितेन चाश्रुरोमाञ्चादयो निर्वर्त्यन्ते तेन सत्त्वेन निर्वृत्ताः सात्त्विकास्त एव भावास्तत उत्पद्यमानत्वा-दश्रुप्रभृतयोऽपि भावा भावसंसूचनात्मकविकाररूपत्वाचानुभावा इति है रूप्यमेषाम् ।' इति । यद्यपि सात्त्विक भावों में अनुभावत्व है, वे अनुभावों की ही तरह आश्रय के विकार हैं, फिर भी सात्विक भाव अलग से भाव माने जाते हैं। इन सात्त्विकों को 'भाव' संज्ञा इसिंटए दी जाती है कि ये सन्त ( मानसिक स्थिति ) से ही उत्पन्न होते हैं। सन्त्व का अर्थ है, अनुकार्य रामादि के दुःखादि भाव से भावक के चित्त का भावित होना।

दूसरे छोगों के दुःख, इर्ष आदि की भावना में जब भावक का अन्तःकरण अत्यधिक अनुकूळ व एकतान हो जाय उसे 'सत्त्व' कहते हैं। जैसा कहा गया है—'सत्त्व का अर्थ है मन से उत्पन्न, यह सत्त्व मन की एकाम्रता से उत्पन्न होता है। मन का सत्त्व यही है कि जब वह दुखी या हर्षित होता है तो अश्च रोमाञ्च आदि निकळ पड़ते हैं। ये अश्चरोमाञ्चादि सत्त्व से निर्वृत्त होते हैं, अतः सात्त्विक भाव कहळाते हैं। इसळिए सत्त्व से उत्पन्न होने के कारण ये अश्च आदि —िकन्तु ये भाव के सन्त्वक हैं—भाव कहळाते हैं; दूसरी ओर ये विकार रूप भी हैं इसळिए अनुभाव भी हैं। इस तरह अश्च आदि एक ओर सात्त्विक भाव व दूसरी ओर अनुभाव इन दो रूपों से युक्त होते हैं।

( निम्नोक्त आठ सात्त्रिक मार्वो के अतिरिक्त और विकाररूप अनुभाव ही होते हैं।)

ते च-

स्तम्भप्रलयरोमाञ्चाः स्वेदो वैवर्ण्यवेपथू ॥ ४ ॥ त्रश्रुवैस्वर्यमित्यष्टी, स्तम्भोऽस्मित्रिष्कियाङ्गता । प्रलयो नष्टसंबत्वम् , शेषाः सुव्यक्तलक्तणाः ॥ ६ ॥

ये साखिक भाव आठ हैं:—स्तम्भ, प्रलय (अचेतनता), रोमाञ्ज, स्वेद, वैवण्यं (सुंह का रङ्ग फीका पड़ जाना), वेपशु (कम्प), अश्च, वैस्वर्य (आवाज में परिवर्तन)। स्तम्भ का अर्थ है अङ्गों का निष्क्रिय हो जाना, तथा प्रलय का अर्थ है संज्ञा—चेतना—का नष्ट हो जाना। बाकी नाम स्पष्ट ही हैं।

यथा-

वेवइ सेश्रद्वदनी रोमिश्रिश्र गतिए ववइ । विललु हु त वलश्र लहु वाहोश्रह्वीए रसेति ॥ मुहऊ सामिल होई खरो विमुच्छइ विश्रम्धेण । मुद्धा मुहश्रह्वी तुत्र पेम्मेण सावि ण धिज्ञइ ॥' ( 'वेपते स्वेदवदना रोमार्ख गात्रे वपति । विलोलस्ततो वलयो लघु बाहुवह्वायां रणति ॥ मुखं स्यामलं भवति क्षणं विमूच्र्क्वित विद्य्येन । मुखं स्यामलं भवति क्षणं विमूच्र्क्वित विद्य्येन ।

उदाइरण के रूप में एक ही उदाइरण में सारे सात्त्विक भावों का उछेख करते हैं:-

हे युवक, तेरे प्रेम के कारण वह नाथिका विलक्कल धैर्य धारण नहीं करती। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है, उसके शरीर में रोगर्टे उठ आते हैं, तथा वह काँपने लगती है। उसका चन्नल कड़ा (हाथ का वलय) वाहु रूपी लता में मन्द-मन्द शब्द करता है। उसका मुंह काला पड़ जाता है, तथा क्षण भर के लिए मूर्विद्यत हो जाती है। उसकी मुखरूपी लता कुंछ मी धीरज नहीं धरती।

- अथ व्यभिचारिणः, तत्र सामान्यलक्षणम्-

चिशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः।
स्थायिन्युनमग्रनिर्मग्राः कल्लोला इव वारियौ॥ ७॥

यथा वारिधौ सत्येव कल्लोला उद्भवन्ति विलीयन्ते च तद्वदेव रत्यादौ स्थायिनि सत्येवाविभीवतिरोभावाभ्यामासिमुख्येन चरन्तो वर्तमाना निर्वेदाद्यो व्यभिचारिणो भावाः।

अव प्रसङ्गपात व्यभिचारियों का सामान्यळचण बताते हैं:-जो भाव विशेष रूप से, अर्थात् आभिमुख्य से, स्थायी भाव के अन्तर्गत कभी उठते और कभी गिरते-हुबते-उतराते-नजर आते हैं, वे ज्यभिचारी भाव होते हैं। ये भाव स्थायी भाव में इसी तरह उन्मप्त तथा निमग्न होते हैं, जैसे समुद्र में तरङ्गें उठती हैं व विछीन हो जाती हैं।

जैसे समुद्र में ही लहरें पैदा होती हैं और विलीन होती हैं, वैसे ही रत्यादि स्थायी भाव में ही निवेदादि व्यभिचारो भाव आविर्भूत होते हैं तथा तिरोहित हो जाते हैं, इस प्रकार व्यभिचारी भाव विशेष रूप से स्थायी भाव में ही उठते व विलीन होते रहते हैं। ये

भाव ३३ होते हैं।

ते च-

निर्वेदग्लानिशङ्काश्रमघृतिजडताहर्षदैभ्यौग्यचिन्ता-स्त्रासेर्घामर्षगर्वाः स्मृतिमरणमदाः सुप्तनिद्राविबोधाः। बीडापस्मारमोनाः सुमतिरत्तसतावेगतकीवहित्था व्याध्युनमादौ विषादोत्सुकचपलयुतास्त्रिशदेते त्रयश्च ॥ ८॥

ये व्याभचारी भाव ३३ होते हैं:-निर्वेद, ग्लानि, शङ्का, श्रम, एति, जड़ता, हुषै, दुन्य, औरन्य, चिन्ता, त्रास, ईर्ष्या, अमर्ष, गर्व, स्मृति, मरण, मद, सुप्त, निद्रा विबोध, बीडा, अपस्मार, मोह, मति, अलसता, वेग, तर्क, अवहित्था, व्याधि, उन्माद, विषाद, उत्सुकता ( औत्सुक्य ) तथा चपलता।

तत्र निर्वेदः-

तत्वज्ञानापदीष्यदिनिर्वेदः स्वावमाननम्। तत्र चिन्ताश्रुनिःश्वासचैचण्यींच्छ्रासदीनताः ॥ ६॥

(निर्वेद)

तरवज्ञान, आपत्ति या ईप्यों के कारण स्वयं का तिरस्कार, निवेंद नामक व्यभिचारी भाव कहलाता है। इसके चिह्न ( अनुभाव ) चिन्ता, अश्रु, वैवर्ण्य, उच्छ्रास तथा दीनता है।

तत्त्वज्ञानान्निर्वेदो यथा—

'प्राप्ताः श्रियः सकलकामदु**धास्ततः किं** दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्। S DE CHEST सम्प्रीणिताः प्रणयिनो विभवस्ततः कि कल्पं स्थितं तनुस्तां तनुभिस्ततः किम् ॥'

तत्वज्ञान से निर्वेद जैसे-

अगर समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली सम्पत्ति प्राप्त हो जाय तो उससे क्या ? शबुओं के सिर पर पैर रख दिया गया हो, उन्हें जीत लिया हो, तो उससे क्या ? मित्रों व स्नेही बान्धवों को धनादि से तुष्ट कर दिया हो, तो क्या लाभ । शरीरधारी मनुष्यों के शरीर आकल्प जीवित रहे. तो भी क्या लाभ ?

्रश्रापदो यथा—

'राज्ञो विपद्धन्धुवियोगदुःखं देशच्युतिर्दुर्गममार्गखेदः। श्रास्वाद्यतेऽस्याः कटुनिष्फलायाः फलं मयैतचिरजीवितायाः॥' अपपत्ति से निर्वेद जैसे—

राजा के लिए विपत्ति, बान्धवों के वियोग का दुःख, देश का खो देना, तथा दुर्गम मार्ग में घूम कर कष्ट सहना—(विरोधी बार्ते हैं।)। पर मेरे द्वारा कड़वे फलवाली, शाश्वत रहने वाली, इस (प्रकृति-स्वभाव) का यह फल चखा जा रहा है।

ईर्ब्यातो यथा—

'न्यकारो ह्ययमेव मे यद्रयस्तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसभटाष्ठीवत्यहो रावणः। धिरिधक्शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गप्रामटिकाविलुण्ठनपरैः पीनैः किमेमिर्भुजैः॥'

ईंब्यों से निवेंद, जैसे राम से हारते हुए रावण की निम्न उक्ति में—
यह मेरा सबसे बड़ा अपमान है, िक मेरे जैसे वीर के भी शब्द हो सकते हैं, और िकर शब्द भी हैं, तो यह तापस बाबा, और िकर वह यहीं-मेरे घर में ही, लङ्का में—आकर राक्षस वीरों को मार रहा है। इस तिरस्कार व अपमान को सह कर भी रावण जिन्दा है, यह बढ़त बड़े दु:ख की बात है। इन्द्र को जीतने वाले मेथनाद को-उसकी वीरता को-विकार है, अथवा कुम्भकर्ण को नींद से जगाने से भी क्या लाम हुआ, और स्वर्ग के छोटे गाँव को ल्रुटने में निपण मेरे ये मीटे हाथ भी व्यर्थ हैं।

वीरश्क्तारयोर्व्यभिचारि निर्वेदो यथा-

'ये बाहवो न युधि वैरिकठोरकण्ठ-पीठोच्छलहुधिरराजिविराजितांसाः। नापि प्रियापृथुपयोधरपत्रभङ्ग-संकान्तकुङ्कमरसाः खलु निष्फलास्ते॥'

भात्मानुरूपं रिषुं रमणी वाऽलममानस्य निर्वेदादियमुक्तिः । एवं रसान्तराणाम-प्यक्तभाव उदाहार्यः ।

वीर तथा शृक्षार रस के व्यभिचारिभावरूप निर्वेद का उदाइरण, जैसे-

जो हाथ, न तो युद्ध में वैरियों के कठोर कण्ठतट में उद्घलते हुए, खून से सुशोभित भाग वाले हैं; और न प्रिया के पोन स्तनों की पत्रावलों के कुद्भुम रस से गीले ही हुए हैं, निःसन्देह वे हाथ निष्फल ही हैं।

यह उक्ति ऐसे व्यक्ति के निर्वेद की खचक है, जिसे न तो अपने लायक शहु हो मिला है, न कोई सुन्दरी प्रिया हो प्राप्त हुई है। जैसे यहाँ वीर तथा शृक्षार के व्यक्तिचारिभूत निर्वेद का लदाहरण दिया गया, वैसे दूसरे रसों के अक्षरूप में भी इसका लदाहरण दिया जा सकता है।

रसानङ्गः स्वतन्त्रो निर्वेदो यथा-

'कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटकं वैराग्यादिव विक्ष साधु विदितं कस्माद्यतः श्रूयताम् ।

- TOIS DE

वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते

न च्छाबापि परोपकारकरणी मार्गस्थितस्यापि मे ॥

विभावानुभावरसाङ्गानङ्गभेदादनेकशाखो निर्वेदो निदर्शनीयः।

निर्वेद स्वतन्त्र रूप में भी पाया जा सकता है, जहाँ वह किसी रस का अक नहीं रहता। स्वतन्त्र निर्वेद का उदाहर्रण, जैसे--

कोई व्यक्ति शाखोटक वृक्ष से प्रश्न पूछ रहा है, तथा वह उत्तर देता है। इस प्रकार उत्तर प्रत्युत्तर रूप में शाखोटक दक्ष का निर्वेद बताया गया है।

'तुम कौन हो, भाई' 'कहता हूँ, मैं अभागा शाखोटक हूँ' 'तुम तो वैरान्य से बोल रहे हो। ' 'तुमने ठीक समझा' 'ऐसा क्यों' 'तो खुनो देखी, इधर वाई ओर एक बरगद का पेड़ है। राहगीर उसे हर तरह से सेते हैं। यबिप मैं सड़क पर खड़ा हूँ, तथापि मेरी छाया भी दूसरे का उपकार नहीं कर पाती।

( अप्रस्तुत प्रशंसा के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति का निर्वेद सूच्य है, जो दिल से तो परोपकार करना चाहता है, पर उसके पास परीपकार करने के साधन नहीं है।)

यह निर्वेद विभाव, अनुभाव तथा रस के अह रूप में तथा स्वतन्त्र रूप में अनेक प्रकार का दिखाया जा सकता है। AT S NO SE FOR SOR

अथ गलानिः—

रत्याद्यायासतृद्जुद्भिःर्लानिर्निष्पाणतेह च । वैवर्ण्यकम्पानुत्साहत्तामाङ्गवचनिकयाः॥ १०॥

निधुवनकलाभ्यासादिश्रमतृदृशुद्धमनादिभिर्निष्प्राणतारूपा ग्लानिः । अस्यां च वैव-र्ण्यकम्पानुस्साहादयोऽनुभावाः ।

(ग्ळानि)

(ग्ळानि) सुरत आदि से जनित परिश्रम, तृषा तथा छुत्रा के द्वारा जो निष्प्राणता हो जाती है, उसे ग्छानि भाव कहते हैं। इसके अन्तर्गत वैवर्ण्य, कम्प, अनुत्साह, अङ्ग, वचन, व किया का मन्द हो जाना-ये अनुभाव पाये जाते हैं।

यथा माधे पान किया ही। विक्रमण व कीवनात निर्माणना प्रस्त

'सुलितनयनताराः क्षामवन्नेन्दुबिम्बा 🗇 🖚 💳 🕬 🏗 🕬 रजनय इव निदाकान्तनीलोत्पलाच्यः । ां मार्च के विभिरमिव द्यानाः संसिनः केशपाशा-नवनिपतिगृहेभ्यो यान्त्यमुर्वा वस्तः । विकास विकास

शेषं निर्वंदवद्द्यम् ।

THE CONTRACTOR OF THE PARTY THE ग्छानि का उदाहरण माघ के पकादश सर्ग का निम्न पद्य दिया गया है:--

देखो, प्रातः काल होते ही ये वारविलासिनियाँ, जिनके नेत्रों की पुतल्याँ निष्कम्प हो गई हैं; जिनके मुख रूपी चन्द्रविम्ब दुबले पड़ गये हैं ( श्वीणकान्ति हो गये हैं ); और जिनकी नील कमल के समान नींद के कारण सुन्दर आँखें मुरझा गई हैं; अन्यकार के समान फैले वने काले केशपाश को धारण करती हुई, राजाओं के घर से इसी तरह लौट रही हैं, जैसे प्रातः काल के कारण प्रकाशहीन तारों वाली: भीके चन्द्रमा वाली, तथा छान्त इन्दीवर से युक्त. अन्धकार मय रात्रियाँ राजगृह से वापस जा रही हो।

ग्लानि के विषय में रसाङ्गता या अनुज्ञता ठोक उसी तरद समझी जानी चाहिए, जैसा हम निर्वेद के बारे में कह चुके हैं।

अय शङ्का-

ारेगा। बटरतमा वटरतमा वटरतिम गरी श्रनर्थप्रतिभा शङ्का परक्रीर्यात्स्वदुर्नयात्। कम्पशोषाभिवीचादिरत्र वर्णस्वरान्यता ॥ ११ ॥ the first the first of first or of ( sign) to one feeting grow with

जहाँ दूसरे व्यक्ति की करता या अपने दुनैय (दुन्यवहार ) के कारण अनर्थ की आशक्का हो, उसे शक्का कहते हैं। शक्का के अन्तर्गत कम्प, शोष, डरकर इधर उधर देखना, स्वरभङ्ग आदि अनुभाव होते हैं।

तत्र परकौर्याद्यथा रत्नावल्याम्-

'हिया सर्वस्यासौ हरति विदितास्मीति वदन द्वयोर्हेब्झाऽऽलापं कलयति कथामात्मविषयाम् । अस्ति के संसीषु स्मेरासु प्रकटयति चैलच्यमधिकं क्षा है कि कार्य प्रिया प्रायेणास्ते हृदयनिहितातङ्कविधुरा ॥'

परक्रीयंजनित शक्का जैसे रत्नावली नाटिका में - (राजा उदयन रत्नावली की दशा का वर्णन करते कह रहा है।)

यह प्यारी रत्नावली अपने हृदय में शक्कित होने के कारण सचमुच ही व्यथित दृष्टिगोचर होती है। लोगों के आगे से यह लज्जा के साथ अपना मुँह यह समझ कर छिपा लेती है कि उन्होंने इसके गुप्त प्रेम को जान लिया है। किन्हीं दो लोगों की बातचीत करते देखकर वह यही समझती है कि वे उसी के बारे की बात कर रहे हैं। सिखयाँ की अपनी ओर मुसकराते देखकर वह अत्यधिक लिजित हो जाती है। इन सारी चेष्टाओं को देखने से पता चलता है कि वह अत्यधिक शङ्कित हो रही है। मान आहे से जारित परिवास, एवा तथा पूर्वत ह

स्वदुनयाद्यथा वीरचरिते-

बात है, उसे ब्लाव शाब बरने हैं। पूर्ण मान्यों के 'द्राहवीयो घारणीधराभं यस्ताटकेयं तृणद्यधूनोत् । हन्ता सुबाहोरिप ताडकारिः स राजपुत्रो हृदि बाधते माम्॥

श्चनया दिशाऽन्यद्नसर्तेव्यम् । वृह्नवाहा कार्याक विकास करि

स्वदुर्नयजनित शङ्का, जैसे महावीरचरित में

जिस छोटे से राजपुत्र ने दूर से ही पर्वत के समान डीलडील वाले ताड़का के पुत्र मारीच राक्षस को तिनके की तरइ उड़ा दिया, तथा जो सुवाहु का मारने वाला है, वह ताड़का का शृद्ध राजकुमार ( राम ) मुझे हृदय में व्यथित कर रहा है।

इसी तरह और भी समझना चाहिए। हिने, बाल कर होते के के बारियांकिया, जिसके मेरी

श्रयं भ्रमः—

श्रमः खेदोऽध्वरत्यादेः स्वेदोऽस्मिन्मर्दनाद्यः।

्रश्रवतो यथोत्तररामचरिते— ्रह्म हं उत्तर क्रालसलुलितसुरधान्यध्वसङ्गातखेदा – ढशिथिलपरिरम्भेर्दत्तसंवाह्नानि।

११ हिं परिमृद्दितमृणालीदुर्बलान्यङ्गकानि

त्वसुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ॥'

3 8 P

क्योंको ६ अल्प होतु है स्थापन ( अस ) देखार की और समी के की उ

मार्ग में चलने के कारण या सुरत के कारण जनित खेद की अम कहते हैं। इसमें स्वेद, मर्दन आदि अनुभाव पाये जाते हैं।

मार्गजनित श्रम, जैसे उत्तररामचरित में (राम सीता से कहते हैं)- १ वर्ष के विकास

हे सीते, यह वही स्थान है, जहाँ मार्ग में चलने के कारण उत्पन्न खेद से अलसाए मनोहर एवं मुग्य अक्रों को, जो कुम्हलाए विसतन्तु के समान दुवैल थे, तथा जिन्हें मैंने गाढ आलिक्नों के द्वारा संवाहित किया (दवाया) था-मेरे वक्षःस्थळ पर रख कर तुम सी गई थी। रितिश्रमों यथा माचे— कि पान कर अभी की भी के लिखान कर है है , है कि है कि

'प्राप्य मन्मथरसादेतिभूमिं दुर्वहस्तनभराः सुरतस्य । शश्रमुः श्रमजलाईललाटश्विष्टकेशमसितायतकेश्यः ॥'

इत्याचरभेच्यम् । तीक प्रकार वर्षाचित्र हो। वर्षे १६४ वर्षे प्रकार व

रतिश्रम, जैसे शिशुपाल वथ के दशम सर्ग में — काले तथा लम्बे बार्जो वालो रमणियाँ, जिनको स्तन का भार वहन करना बड़ा कठिन ही गया था, मन्मथ राग के कारण सुरत की पराकाष्ठा की प्राप्त कर (अत्यधिक सुरतकीड़ा करके ), पसीने की बूँदों से गीले ललाट पर चिपके हुए वालों को धारण करती हुई, थक गई ।

श्रम के विषय में रसाङ्गलादि इसी तरह समझ छेना ज्याहिए। अभिकार ( muse )

श्रय प्रति:-

श्रथ शतः— सन्तोषो ज्ञानशक्त्यादेर्घृतिरच्यग्रभोगकृत् ॥ १२ ॥ १३ ॥

ज्ञानाचया भर्तहरिशतके—

हरिशतके— 'वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च छन्नम्या सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः।

किंद्र हुना स तु भवत दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला विशाला कि विशाला हुन मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान को दरिद्रः ॥ विकास स्वा

शक्तितो यथा रत्नावल्याम-

'राज्यं निर्जितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः सम्यक्पालनपालिताः प्रशमितारोषोपसर्गाः प्रजाः।

प्रधोतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना धृति । हम् । हम् । जानि कामः काममुपैत्वयं मम पुनर्मन्ये महानुस्तवः ॥ एकः १ जिल्लि अ

भविष्टियो (थ्यामाना इकाइसा:

1 - Explimation provide

इत्याच्छम्।

म जिल्ला ( श्रीत ) क उस्तर किसे मानक

ज्ञान, शक्ति, आदि के कारण जहाँ ऐसा सन्तोष हो जाय, जो बिना किसी व्यप्रता के कर्मभोग को भोगे, वह सन्तोष धति ( धेर्य ) कहळाता है।

ज्ञान से धृति जैसे भर्तहरिश्चतक में - (कोई सन्तोषी सम्पत्तिवान से कहता है)

हम लोग इन बल्कलों से ही सन्तुष्ट हैं और तुम सम्पत्ति से प्रसन्न हो । इस तरह तुन्हारा और इमारा सन्तोष समान है। अब इम लोगों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । जिसकी तथ्णा बहुत बढ़ी होती है, वह दरिद्र हो सकता है। अरे जब मन ही सन्तुष्ट है तो कौन सम्पत्ति-आकी, और कीन दरिद्र १ एक मार्थ के किया है एक एए में बर्ध मेरे मार्थ - अफिली

शक्ति से जनित धृति, जैसे रलावली नाटिका के उदयन में धृति भाव की स्थिति—

राज्य के सारे शह जीते जा चुके हैं। अब कोई भी शह ऐसा नहीं जो राज्य में विद्या है। प्रजाओं को अच्छी तरह से लालित व पालित किया गया है, उनके सारे दुःख-उपसर्ग-(अकाल आदि ईतियाँ) शान्त हो चुके हैं। मेरे हृदय को प्रसन्न रखने के लिए प्रखोत की प्रभी वासवदत्ता मीजूद है और तुम (वसन्तक) मीजूद हो। इन वस्तुओं के नाम से ही काम (इच्छा) धैर्थ को प्राप्त हो। अथवा इन सब वस्तुओं के विद्यमान होने पर कामदेव मजे से आये, में तो यह समझता हूँ कि मेरे लिए यह बहुत बड़े उत्सव का अवसर उपस्थित हुआ है। मैं कामदेव के उत्सव का स्वागत करने को प्रस्तुत हूँ।

इसी तरह और भी समझना चाहिए।

श्रथ जडता—

श्रप्रतिपत्तिर्जंडता स्यादिष्टानिष्टदर्शनश्रुतिभिः। श्रानिमिषनयननिरीज्ञणतुःणीभावादयस्तत्र॥ १३॥

इष्टदर्शनाद्यथा—

'एवमाळि निगृहीतसाध्वसं शङ्करो रहसि सेव्यतामिति । सा सखीमिरुपिष्ट्रमाकुला नास्मरत्प्रमुखवर्तिनि प्रिये ॥'

(जड़ता)

ईप्सित या अनिष्मित बस्तु के देखने या सुनने से जो अज्ञानावस्था तथा किंकर्तक्यविमुदता हो जाती है, उसे जहता कहते हैं। इनमें नेश्रों का अपलक उहर जाना, जुप रहना इत्यादि अनुभाव पाये जाते हैं।

इष्टदर्शन जनित जड़ता, जैसे कुमारसम्मव में पार्वती के निम्न वर्णन में-

'हे सखी, एकान्त में चित्त को स्थिर करके इस डिज से शक्कर के प्रति आचरण करना। इस तरह सखियों के द्वारा दिये गये उपदेश की; शक्कर के सम्मुख होने पर व्याकुल पार्वती विलकुल याद न कर पाई।

म्रानिष्टश्रवणाद्यथोदात्तराघवे—'राक्षसः—

तावन्तस्ते महास्मानो निहताः केन राक्षसाः। येषां नायकतां यातास्त्रिशिरःखरस्यणाः॥

द्वितीयः — गृहीतधनुषा समहतकेन । प्रथमः — किमेकाकिनैव ? । द्वितीयः - ऋहण्डा कः प्रस्थिति ? पश्य तावतोऽस्मद्धकस्य —

I SHARIFFE

सयश्चिष्वशिरःश्वभमजत्कङ्कुलाकुलाः। कवन्धाः केवलं जातास्तालोक्ताला रणाङ्गरी ॥

ाल्य प्रथमः सन्ते यसेनं तदाहमेनंनिधः कि करवाणि 1' इति ।

अनिष्टश्रवणजनित जड़ता, जैसे ख्दासर्घव नाटक वें — 🕬 🗊 स्थाप कि ए प्राप्ति 🧵

राक्षस—जिन राक्षसों के सेनापति त्रिश्चिरा, खर व दूषण मे, उन असंख्य महावली राक्षसों को किसने मार गिराया ?

दितीय—घतुर्वारी दृष्ट राम ने ।

प्रथम - क्या अकेले ने ही उन्हें मार पिराया ?

दितीय-विना देखे कीन विश्वास करता है ? छनी, इमारी सारी सेना युद्धभूमि में केवल

- TIPELIE

ताड के वक्ष के समान लम्बे-लम्बे उन कबन्धों ( रूण्डों ) के रूप में बची रह गई, जो ( रूण्ड ) सिर के एक दम कट जाने से पैदा हुए गड़हों में घुमते तथा इनकी लगाते गीथ पक्षियों से व्याकुल हो रहे थे।

प्रथम-मित्र, यदि यही बात है, तो मैं इस अवस्था में कर ही क्या सकता हूँ ? श्रय हर्षः--

प्रसत्ति इत्सवादिभ्यो हर्षे अस्वेदगद्भदाः।

प्रियागमन् पत्रजननोत्सवादिविभावेश्वेतः प्रसादो हर्षः । तत्र चाश्चस्वेदगद्भदादयोऽन-

भावाः । यथा-

'आयाते दियते महस्थलभुवासुत्प्रेच्य दुर्लङ्घवतां का मान कर कि गेहिन्या परितोषवाष्पकलिलामासज्य दृष्टिं मुखे । अस्ति विकास · I form from the इत्वा पीलुशमीकरीरकवलान्स्वेनाघलेनादरा-दुन्मृष्टं करमस्य केसरसटाभाराघलमं रजः॥'

निर्वेदवदितरद्वेयम् ।

गाउन्हात्त्व (हे**4)** महास्थातिक इस

उत्सव आदि के कारण जनित प्रसन्तता हर्ष कहलाती है। इसके अनुभाव अश्रु, स्वेद तथा गत्रद हो जाना है।

प्रिय के आगमन, पुत्रोत्पत्ति आदि विभावों से मन में जो प्रसन्नता होती है, उसे हर्ष कहते हैं। इसके अश्र, स्वेद, गद्रद आदि अनुभाव हैं। जैसे प्रिय के आगमन से प्रसन्न युवती का निम्न पद्य में विणित इर्ष का चित्रण-

प्रिय बड़े दिनों में घर लौट कर आया है। मार्ग में उसने अगम्य तथा दुर्लक्व मरुभमि को पार किया है। मरुभूमि की इस गहन पद्धति का विचार कर गृहिणी (पान्थवधू) ने उसके मुख की ओर प्रसन्नता व सन्तीय से आये आँसुओं से भरी निगाइ डाली। आखिर मेरे लिए तम मरुभूमि की गहनता की भी पर्वाह न करके आये ही, यह भाव भी यहाँ अभिन्यक्रम है। लेकिन इसमें प्रमुख साधन तो वह जँट है, जो मरुभूमि के दुर्भेंच कान्तार की पार कर नायक को यहाँ तक ले आया है, अतः वह भी तो प्रश्नंसा का पात्र है। चायिका अपने आचल में पीछ, शमी तथा करीर की पत्तियों को लेकर बड़े आदर से अपने हाथों उसे खिलाती है, और फिर उस ऊँट की गरदन में, अयाल पर, लगी हुई धूल को झटकार देती है।

और बातें ठीक निर्वेद की ही तरह समझी जानी चाहिए।

श्रथ देन्यम्—

एक्टीका अधीर र देश रहा है है जिस्स दौर्मत्याद्यैरनौजस्यं दैन्यं काष्णर्यामृजादिमत् ॥ १४ ॥

दारिद्रयन्यकारादिविभावरनौजस्कता चेतसो दैन्यं तत्र च कृष्णतामलिजवसनद्रश्र-नादयोऽनुभावाः । यथा न्यु महाभावाः । यथा न्यु महाभावाः । यथा न्यु महाभावाः । यथा न्यु महाभावाः ।

'बृद्धोऽन्धः पतिरेष मञ्चकगतः स्थ्णावशेषं गृहं कालोऽभ्यर्पजळागमः कुशलिनी बत्सस्य वार्तापि नो । यहनात्सश्चिततेलविन्द्रचिका सम्नेति पर्याकला दुः गर्भभरालसां सुत्तवधं श्रश्रक्षरं रोदिति ॥

शेषं प्रवेबत् । हा का विकास कार्य विकास विकास विकास विकास कार्य के विकास विकास कार्य के विकास कार्य कार्य के विकास कार्य के विकास कार्य के विकास कार्य के विकास कार्य कार्य के विकास कार्य के विकास कार्य के विकास कार्य कार्य के विकास कार्य कार्य कार्य के विकास कार्य के विकास कार्य के विकास कार्य के विकास कार्य का

(दैन्य)

बुद्धिहीनता आदि कारणों से कान्ति तथा ओज का चीण हो जाना, दैन्य कहळाता है, इसमें काळापना, मिळनता आदि अनुभाव पाये जाते हैं।

दारिद्रच, अपमान आदि विभावों से जनित चित्त का मन्द्रकान्ति होना दैन्य कहलाता है. इसके अनुमाव है: - कृष्णता, वस्रों व दाँतों का मलिन रहना आदि। जैसा निम्न पद्य में किसी बुढ़िया के दारिद्रच का तथा तज्जनित दैन्य का वर्णन है:-

पति तो बड़ा बूढ़ा है और हर दम खटिया में पड़ा रहता है। घर अब केवल स्थूणा ( भूणी ) के ही आधार पर टिका है, वह भी गिरने वाला है। बरसात का मौसम पास है। इधर विदेश में गये बेटे की कोई कुशल-खबर भी नहीं आई। बड़े यल से तेल की बूँद-बूँद को जोड़ कर तेल की एक छोटी सी हुँडिया भरी थी. हाय, वह भी फूट गई। इन सारी वातों को सोच कर तथा बहू को गर्भ के मार के कारण अलसाई देख कर व्याकुल सास बड़ी देर तक रोती रहती है। ्रम्य विद्वासीय स्थापना स्थापना । इ.स.च्या विद्वासीय स्थापना स्थापन

श्रयीग्न्यम्-

ुष्टेऽपराधदौर्मुख्यकौर्यैध्यण्डत्वमुत्रता । तत्र स्वेदशिरःकम्पतर्जनाताडनादयः ॥ १४॥

यथा वीरचरिते—'जामदग्न्यः—

क्षेत्र व्यक्ति से इन्हरू विकास विकास उत्कृत्योत्कृत्य गर्भानिप शकलयतः क्षत्रसन्तानग्रेषा - विकास विकास दुद्दामस्यैकविंशत्यविध विशसतः सर्वतो राजवंश्यान् । पित्र्यं तद्वक्तपूर्णहदसवनमहानन्दमन्दायमान-

> क्रोधाग्नेः कुर्वतो मे न खलु न विदितः सर्वभूतैः स्वभावः ॥' ( औग्न्य )

अपराध, दुष्टता, क्रता आदि के कारण दुष्ट व्यक्ति के प्रति जो क्रोध आता है, जो कर्कश भाव उत्पन्न होता है, उसे उप्रता कहते हैं। इसके अनुभाव है:-स्वेद, सिर को हिलाना, लोगों को दराना, धमकाना तथा पीटना, आदि।

जैसे महावीरचरित की परशराम की निम्न उक्ति में-

ि क्षत्रियों की सन्तान के प्रति जनित रोष के कारण गर्भ में स्थित अर्णों को भी काट-काट कर दुकड़े करते हुए; तथा समस्त राजवंशीत्पन्न क्षत्रियों को २१ बार मौत के घाट उतारने वाले दुर्धर्व तेज वाले. मेरा स्वभाव समस्त प्राणियों द्वारा विदित न हो यह बात नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति मेरे इस स्वभाव को जानता है: कि मैंने राजवंशोत्पन्न क्षत्रियों के रक्त से भरे तालावों में तर्पणादि करके अत्यधिक आनन्दित होकर अपनी क्रोध रूपी अग्नि को शान्त किया है, तथा इस प्रकार पित्र-कार्य-आद-तर्पणादि-विहित किया है।

श्रय चिन्ता

ध्यानं चिन्तेहितानाप्तेः ग्रन्यताश्वासतापकृत् ।

यथा-

'पद्माप्रप्रथिताश्रुविन्दुनिकरेर्मुकाफलस्पर्घिभिः कुर्वन्त्या हरहासहारि हृदये हारावलीभूषणम् । 🙌 🛶 बाले बालगृणालनालवलयालङ्कारकान्ते करे विन्यस्याननमायताक्षि सकृती कोऽयं त्वया स्मर्यते ॥ यथा वा-

'ग्रस्तमितविषयसङ्गा मुकुलितनयनोत्पला बहुश्वसिता। ध्यायति किमप्यलच्यं बाला योगाभियुक्तेव॥' (चिन्ता)

ईप्सित वस्तु की प्राप्ति न होने के कारण उसके बारे में जो ध्यान किया जाता है, उसे चिन्ता कहते हैं। इसके अनुभाव शून्यता, बुद्धि की निष्क्रयता, श्वास तथा ताप है।

हे लंबी-लंबी आँखों वाली सुन्दरी, बताओ तो सही वह कौन सीभाग्यशाली व्यक्ति है, जिसे — कोमल मृणाल नाल के वलय के आभृषण वाले सुन्दर हाथ पर अपने मुख को रख कर, आँखों की पलकों पर गुंथे हुए मोतियों के समान अश्वविन्दुओं से; महादेव के हास के समान श्रेत हार के आभृषण की उरस्थल रचना करती हुई; तुम याद कर रही हो।

अथवा,

इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान अस्तकर, आँखों के कमळों को बन्द किये, अत्यधिक साँस वाली, यह सुन्दरी, योग में स्थित, योगिनी के समान किसी अलक्ष्य वस्तु (प्रिय) का ध्यान कर रही है।

श्रथ त्रासः-

गर्जितादेर्मनः त्रोभस्त्रासो अत्रोत्कम्पितादयः ॥ १६॥

यथा माघे-

'त्रस्यन्ती चलशफरीविघटितोरू-र्वामोरूरतिशयमाप विश्वमस्य । धुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतो-र्लीलाभिः किमु सति कारग्रे रमण्यः ॥'

बादल की गरज आदि से जनित मन का चोभ त्रास कहलाता है, इसके अनुभाव कम्प आदि हैं।

जैसे माघ के अष्टम सर्ग के जलविहारवर्णन में—

रमणियाँ अपने प्रियों के साथ जलविहार कर रही हैं। किसी सुन्दरी की जांब के पास से पानी में तैरती हुई मछली स्पर्श कर जाती है, उससे डरी हुई वह रमणी सुन्दर बन जाती है। रमणियाँ तो बिना किसी कारण के ही, केवल लीला व शृक्षारिक चेष्टा से ही, बहुत ज्यादा चन्नल हो उठती है, तो फिर कहीं सचमुच में कोई क्षोम पैदा करने वाला कारण विद्यमान हो, तो उनके क्षोम के बारे में कहना ही क्या ?

अयास्या—

परोत्कर्षाचमाऽस्या गर्वदीर्जन्यमन्युजा। दोषोक्त्यवन्ने भ्रुकुटिमन्युकोधेङ्गितानि च॥ १७॥

गर्वेण यथा वीरचिते—

'श्रर्थित्वे प्रकटोक्कतेऽपि न फलप्राप्तिः प्रभोः प्रत्युत द्वह्यन्दाशरथिर्विरुद्धचरितो युक्तस्तया कन्यका । उत्कर्षे च परस्य मानयशसोर्विसंसनं चात्मनः स्त्रीरत्नं च जगत्पतिर्दशमुखो द्वप्तः कथं मृष्यते ॥'

(अस्या)

घमण्ड, दुष्टता, तथा कोध के कारण किसी दूसरे व्यक्ति की उन्नति का न सह सकना असूया कहलाता है। इसमें दोष से युक्त उक्ति का प्रयोग, उस व्यक्ति के प्रति अनाद्र, अुकुटि, कोध, शोक आदि चिह्न पाये जाते हैं।

गर्वजनित अस्या जैसे महावीरचरित की इस उक्ति में जहाँ रावण के गर्व का उल्लेख

किया गया है:-

रावण ने जनक से अथीं बन कर सीता को माँगा, पर फिर भी स्वामी रावण को फलप्राप्ति न हो सकी। बल्कि उनसे शत्रुता करने वाले विरोधी दशरथ के पुत्र राम को वह कन्या मिल गई। शत्रु की उन्नति, स्वयं के मान तथा यश का ध्वंस, तथा खीरल का इस तरह हाथ से चला जाना, भला वह धमण्डी जगत्पति रावण कैसे सह सकेगा ?

दौर्जन्याद्यथा-

भूष का 'यदि परगुणा न क्षम्यन्ते यतस्व गुणार्जने निह परयशो निन्दाव्याजैरलं परिमार्जितुम् । विरमसि न चेदिच्छाद्वेषप्रसक्तमनोरयो दिनकरकरान् पाणिच्छुत्रैर्जुदञ्छ्म मेष्यसि ॥'

दृष्टताजनित अस्या, जैसे-

अगर तू दूसरों के गुणों को नहीं सह सकता, तो खुद ही गुणों के अर्जन का प्रयक्त कर । दूसरों की निन्दा कर कर इस बहाने से उनके यश को हटाने की, उसे धोने की, चेष्टा करना ठीक नहीं है। इच्छा व देव से भरे मनोरथ वाला है तू दूसरों की निन्दा करने से नहीं हकेगा, तो सर्थ की किरणों की हाथ के छत्रों से रोकने की चेष्टा करता हुआ खुद ही थक कर शान्त हो जायगा। दूसरे यशस्वी पुरुषों की निन्दा कर तू उनका उसी तरह कुछ भी नहीं बिगाड़ पायेगा, जैसे सर्थ की किरणों को रोकने की कोशिश करने पर भी उन्हें कीई नहीं रोक पाता।

OF THE PERSON OF

मन्युजा यथाऽमरुशतके—

'पुरस्तन्त्या गोत्रस्खलनचिकतोऽहं नतमुखः प्रवृत्तो वैलक्ष्यात्किमि लिखितुं दैचहतकः । स्फुटो रेखान्यासः कथमि स ताहक्परिणतो गता येन व्यक्तिं पुनरवयवैः सैव तरुणी ॥ ततश्चाभिज्ञाय स्फुरदरुणगण्डस्थलरुचा मनस्विन्या रोषप्रणयरभसाद्गद्रदिगिरा । प्राहो चित्रं चित्रं स्फुटमिति निगदाश्चक्तुषं रुषा ब्रह्माइं मे शिरसि निहितो वामचरणः ॥'

क्रोधजनित अस्या, जैसे अमरकशतक के इस पचड्य में-

कोई नायक किसी मित्र से अपने प्रति आचरित ज्येष्ठा नायिका के कीथ का वर्णन करते कह रहा है। बातचीत के सिल्सिले में उस सुन्दरी-ज्येष्ठा नायिका-के सामने मेरे मुंह से एक दम दूसरी नायिका का नाम निकल गया। उसके मुंह से निकलते ही देख कर मैं चिकत हो गया, और कहीं यह ज्येष्ठा नायिका, उस दूसरी नायिका के प्रति मेरे प्रेम को न ताड़ ले, इसलिए मैं लज्जा से मुंह नीचा किये कुछ लिखने लग गया। पर, मैं मन्दभाग्य था, मेरे द्वारा जो

चित्र लिखा गया, उसकी रेखाएँ ही कुछ इस ढक्क से बन गई कि, वह किनष्ठा उस रेखाचित्र के द्वारा सम्पूर्ण अक्नों से युक्त स्पष्ट दिखाई पड़ी—वह उसीका चित्र बन गया। तब उस चित्र को देख कर वह ज्येष्ठा नायिका सारी बात समझ गई। उसके कपोल पर क्रोध के कारण लाली दौड़ आई, वे फरकने लगे, तथा उसकी वाणी रोष व प्रेम से गद्गर हो गई। उस मानिनी के आँख गिराते हुए 'अही, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है, (अथवा, अही वड़ा सुन्दर चित्र है) यह कह कर, ब्रह्मास्त्र के समान अपने बार्य चरण को क्रोध से मेरे सिर पर डाल दिया।

श्रयामर्षः--

श्रिधित्तेपापमानादेरमर्षोऽभिनिविष्टता । श्रीतिकारमण्याति । श्रीतिकारमण्याति । श्रीतिकारमण्याति । श्रीतिकारमण्य

यथा वीरचरिते—

'प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात् । न त्वेवं दूर्शयाच्यामि शस्त्रमहमहावतम् ॥' (अमर्ष)

तिरष्कार, अपमान आदि को न सह सकना अमर्थ कहलाता है। इसमें स्वेद, सिर को हिलाना, तर्जन, ताड़न आदि अनुभाव पाये जाते हैं।

जैसे महावीरचरित में —

आप जैसे पूज्यों का उछङ्घन करने के कारण में प्रायिश्वत करूँगा। शस्त्रम्रहण करने की महती प्रतिज्ञा को मैं यों ही दूषित न करूँगा।

यथा वा वेणीसंहारे—

'युष्मच्छासनलङ्घनाम्भसि मया मन्नेन नाम स्थितं
प्राप्ता नाम विगर्हणा स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि ।

द्योधोक्कासितशोणितारुणगदस्योच्छिन्दतः कौरवानयैकं दिवसं ममासि न गुरुनीहं विधेयस्तव ॥'
अथवा जैसे वेणीसंहार को भीमसेन की निम्न उक्ति में-

भीमसेन युधिष्ठिर के पास सहदेव के द्वारा यह बात कहला रहा है:— 'आप की आजा के उल्लिबन न करने के कारण मैं अब तक आपकी आजा के लिबन रूपी जल में मझ रहा; अब तक मैंने आपकी आजा का लिबन न किया। और इसीलिए आपकी आजा में स्थित दूसरे छोटे भाइयों के बीच मैंने (भी) निन्दा व तिरस्कार प्राप्त किया। पर आज तो मैं कीरवों से सारा बदला चुका लेना चाहता हूँ। इसलिए खून से रँगी गदा को कोध से घुमाते हुए तथा कौरवों का नाश करते हुए मेरे, सिर्फ एक दिन के लिए, खाली आज भर के लिए, न तो आप बड़े भाई ही हैं, और न मैं आप का आजाकारी सेवक (विधेय) ही।'

श्रय गर्वः - । । क्रिक विकास क्रिक

गर्वोऽभिजनलावण्यवलैश्वर्यादिभिर्मदः । कर्माण्याधर्षणावज्ञा सविलासाङ्गवीचणम् ॥ १६ ॥

यथा वीरचरिते—

'मुनिरयम्थ वीरस्तादृशस्तित्वयं मे विरमतु परिकम्पः कातरे क्षत्रियासि । नामा विततकी तेर्दर्भकण्ड्लनोष्णः
परिचरणसमर्थी राघवः क्षत्रियोऽहम् ॥
परिचरणसमर्थी राघवः क्षत्रियोऽहम् ॥
राष्ट्री

उच्च कुळ, सुन्दरता, चळ, ऐश्वर्य आदि के द्वारा जनित मद को गर्व कहते हैं। इसमें ऐंड, दूसरों की अवज्ञा करना, अपने अङ्गों का विळास के साथ देखना आदि अनुभाव होते हैं।

जैसे महावीरचरित मैं-

राम परश्चराम से डरी हुई स्रोता को सांत्वना वैधात कह रहे हैं:

यह मुनि परश्चराम इतने वीर हैं, तो यह मेरे लिए अच्छी बात है, मुझे प्यारी लग रही
है। लेकिन सीते, तुम क्षत्रिया हो, इसलिए यह दीनता व कम्प ठीक नहीं, इस कम्प को रोक

हो। तपस्या में यश प्राप्त करने नाले, तथा ध्रमण्ड से जिसके हाथों में खुजली चल रही है, ऐसे व्यक्ति की परिचर्या करने में मैं-क्षत्रिय राम-भलीभाँति समर्थ हूँ।

यथा वा तत्रेव-

'ब्राह्मणातिकमत्यागी भवतामेव भूतये। जामद्गन्यक्ष वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते॥'

अथवा वहीं वीरचरित नाटक में ही परशुराम के द्वारा रावण की भेजे गये निम्न सन्देश में—

बाह्यणों के प्रति अपराध करने को छोड़ देना, तुम्हारे ही कल्याण के लिए है। जमदिस का पुत्र परशुराम तुम्हारा मित्र है। यदि तुम बाह्यणों का अतिक्रम करना नहीं छोड़ते, तो वह बड़ा कोथी है।

त्र्य स्मृतिः—

सददाज्ञानचिन्ताद्यैः संस्कारात्स्मृतिरत्र च । ज्ञातत्वेनार्थभासिन्यां श्रृसमुन्नयनादयः॥ २०॥

यथा-

'मैनाकः किमयं रुणिद्ध गगने मन्मार्गमन्याहतं शक्तिस्तस्य कुतः स वज्रपतनाद्भीतो महेन्द्रादिष । तार्च्यः सोऽिष समं निजेन विभुना जानाति मां रावण-माः ! झातं, स जटायुरेष जरसा क्रिष्टो वधं वाञ्छति ॥'

(स्मृति)

जब किसी समान पदार्थ के ज्ञान या उसकी चिन्ता आदि कारणों से, जिस वस्तु का ज्ञान हम पहले कर चुके हैं उस पूर्वानुभव का संस्कार मन में उद्बुद्ध होता है, तो इसी को स्मृति कहते हैं। स्मृति में हम पहले ज्ञात किसी वस्तु का ज्ञान किर से प्राप्त करते हैं; स्मृति पूर्वज्ञान के द्वारा अपने ज्ञेय पदार्थ या प्रमेय को याद विलाती है। इसके अनुभाव, भौहों का ऊँचा करना आदि है।

जैसे, सीता को रथ से भगाकर के जाता हुआ रावण किसी विशाल शरीर को उसके मार्ग का अवरोध करते देखता है। इसे देखकर वह सोच रहा है—क्या मेरे अप्रतिहत मार्ग को, आकाश में, यह मैनाक रोक रहा है। पर मैनाक में भेरे मार्ग को रोकने की ताकत कहाँ से आई, वह तो इन्द्र के विजयात से भी हरा हुआ है, हरकर समुद्र में खिपा है। यह गरुड़ भी

नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने स्वामी विष्णु के साथ मुझ रावण की खूब जानता है।
गरुड़ ही नहीं, गरुड़ का स्वामी विष्णु भी मेरे वठ को खूब जानता है, इसलिए मेरे रास्ते को
रोकने की हरकत गरुड़ भी कभी नहीं करेगा। (तो फिर यह कौन हो सकता है।) आहा,
पता चळ गया, यह तो बूढ़ा जटायु है, जो मेरे हाथीं अपनी मौत को बुठा रहा है।

यथा वा माळतीमाधवे—'माधवः—मम हि प्राक्तनोपलम्भसंभावितात्मजन्मनः संस्कारस्यानवरतप्रवोधात् प्रतीयमानस्तिद्वसदशैः प्रत्ययान्तरैरतिरस्कृतप्रवाहः प्रियतमा-स्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिव करोति वृत्तिसारूप्यतश्चैतन्यम्—

'लीनेव प्रतिविम्बितेव लिखितेवोत्क्षीर्णरूपेव च प्रत्युप्तेव च वज्रसारघटितेवान्तर्निखातेव च । सा नश्चेतिस कीलितेव विशिखेश्चेतोभुवः पश्चभि-श्चिन्तासंतितिन्तजालिविबदस्यतेव लग्ना प्रिया ॥'

अथवा मालतीमाधव की निम्न उक्ति में-

माधव — प्राक्तन ज्ञान के साक्षात्कार से उत्पन्न संस्कार के वार वार प्रबुद्ध होने के कारण मन में प्रतीत होता हुआ, तथा जिससे भिन्न दूसरे ज्ञानानुभवों के द्वारा जिसकी धारा की रोका नहीं गया है, ऐसी प्रियतमा स्मृति रूप ज्ञान की परम्परा मेरी समस्त आत्मा को जैसे माछती को वृत्ति में ही परिणत कर रही है। माछती को एकाग्रचित्त होकर स्मृतिपथगत बनाते हुए मेरा चित्त जैसे माछतीमय हो गया है— ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे माछती मेरे मन में घुछ मिछ गई हो, अथवा जैसे वह मन में प्रतिविध्वित हो गई हो, अथवा मन के वित्रक्त कर वित्रत हो गई हो, या किसी शिल्पकार ने इस मन में टक्कण के द्वारा उसकी मूर्ति को खोद दिया (उत्कीर्ण कर दिया) हो। अथवा वह इसमें जड़ दी गई हो, या फिर जैसे वज्रसार (चूने आदि के मजबूत छेप) के द्वारा उसकी मूर्ति को मन में ही चुन दिया गया हो, अथवा जैसे मन में खोद दो गई हो। माछती इमारे चित्त में इसी तरह बैठ गई है मानो कामदेव के पाँच वाणों ने हमारे चित्त में उसे कीछ दिया है, अथवा चिन्ता (वार वार उसका विचार करने) की परम्परा रूपी धार्गों के जाल के द्वारा उसे मन में सघन रूप से सी दिया है, मानो चिन्ता के धार्गों ने उसे मन में अनुस्यूत कर दिया है।

श्रथ मरणम्—

## मरणं सुप्रसिद्धत्वाद्नर्थत्वाच नोच्यते।

यथा-

'संप्राप्तेऽविधवासरे क्षणमनु त्वद्वत्र्मवातायनं वारंवारमुपेत्य निष्कियतया निश्चित्य किचिचिरम् । संप्रत्येव निवेद्य केलिकुररीं सास्रं सखीभ्यः शिशो-मीधव्याः सहकारकेण करुणः पाणिग्रहो निर्मितः ॥' इत्यादिवच्छृज्ञाराश्रयालम्बनत्वेन मरणे व्यवसायमात्रमुपनिबन्धनीयम् ।

( मरण )

मरण लोकप्रसिद्ध है, तथा अनर्थ स्चक है, इसलिए इसका लच्चण नहीं किया गया है।
जैसे प्रोषितमर्गु का नायिका के इस वर्णन में—

नायक विदेश चला गया है। उसके आने का दिन आ गया है। उस दिन नाथिका की क्या अवस्था थी, इसी का वर्णन करते हुए उसकी सिखियों नायक से कह रही है। वह दिनों

से प्रतिक्षा करते करते, आखिर तुम्हारे आने का दिन समीप आया। उस दिन नायिका बार बार तुम्हारे आने के मार्ग की ओर के वातायन के पास जा जा कर खड़ी रही। उस समय उसका श्ररीर निष्किय-सा हो गया, बड़ी देर तक वह तुम्हारे आने की बाट देखती रही। पर तुम न आये। यह देखकर उसने बड़ी देर तक कुछ सोचा। फिर आँखों में आँस भरकर लीला के जिए पाली हुई कुररी पक्षिणो को एक दम सखियों को सौंप दिया, और छोटी सी माधवी लता का करणाभरा विवाह आम के पेड़ के साथ कर दिया।

शृङ्गार के आलम्बन में कभी भी मरण का वर्णन नहीं करना चाहिए। वहाँ केवल मरण की तैयारी भर का सक्केत किया जा सकता है। उत्पर के पच के वर्णन की तरह शृङ्गार में मरण का व्यवसायमात्र ही निवद्ध करना चाहिए।

श्रन्यत्र कामचारो यथा वीरचरिते—'पश्यन्तु भवन्तस्ताडकाम् – हृन्ममभेदिपतदुत्कटकङ्कपत्रसंवेगतत्क्षणकृतस्फुरदङ्गभङ्गा। नासाकुटीरकुहरद्वयतुल्यनिर्यदुद्वद्वद्वचनदस्वश्रसरा सृतेव॥' दूसरे रसों में मरण का यथेच्छ वर्णन हो सकता है, जैसे वीरचरित में —

'आप लोग ताड़का को देखें—यह ताड़का तो मर ही गई है। इसके हृदय के ममें का मैदन करने वाले, राम के तेज कङ्कपत्र (बाण) ने वेग के साथ ही साथ उसी क्षण इसके अर्कों का मङ्ग कर दिया है, और इसके दोनों नाक के नथुनों (नाक की दो गुफाओं) से समान रूप से बुदबुदों से युक्त; बुदबुद शब्द करता हुआ रक्तप्रवाह निकल रहा है।

यथा मदः-

हर्षोत्कर्षो मदः पानात्स्खलदङ्गवचोगितः ॥ २१ ॥ निद्रा हासोऽत्र रुदितं ज्येष्टमध्याधमादिषु ।

मद्यपान से उत्पन्न हर्ष को मद कहते हैं। इसमें अङ्ग, वचन व गति स्वलित होने छगती है, अङ्ग, वाणी व चाल लड़ बड़ाने लगती है, यह मद तीन तरह का होता है, उयेष्ठ, मध्य तथा अधम जिनमें क्रमशः निद्रा, हास तथा रुदन ये अनुभाव पाये जाते हैं।

यथा माघे-

'हावहारि हसितं वचनानां कौशलं दृशि विकारविशेषाः । क्राण्याः चिकरे भृशमृजोरपि वध्वाः कामिनेव तहसीन मदेन ॥'

इत्यादि ।

जैसे माघ के दशम सर्ग में-

अत्यधिक उत्कट मद ने सुन्धा नायिका में हावभाव से मनोहर हँसी, वचनों के कौशल, आँखों में विकार (वक्रदृष्टिपात) को ठीक उसी तरह उत्पन्न कर दिया, जैसे तरण नायक ने सुन्धा में भी इन भावों को उत्पन्न कर दिया है। जब शराव के नशे में सुन्धा नायिकाओं की ही यह दशा थी, तो फिर मदमस्त पौढा नायिकाओं की हावपूर्ण हँसी, वचनमङ्गी तथा तिरखी दृष्टि से देखने की बात तो क्या कहें।

श्रथ सुप्तम्—

सुप्तं निद्रोद्भवं तत्र श्वासोच्छ्वासिकया परम् ॥ २२ ॥

यथा-

ि श्रामान 'लघुनि तृणकुटीरे चेत्रकोरी यवानां । ा विकास विकास । नवकलमपलालसस्तरे सोपधाने ।

ज्या विद्यो :---

परिहरति सुषुप्तं हालिकद्वनद्वमारात् कुचकलशमहोष्माबद्धरेखस्तुषारः ॥ 🗀 🖂 🖂

(स्त)

िनिद्रा के कारण जनित स्थिति को 'सुप्त' कहते हैं। इसके अनुभाव श्वास तथा

उद्धास की किया है। जी के खेत के एक कोने पर बनी घास की छोटी झोंपड़ी में, नये पुआल के विद्योने पर, जिस पर (पुआल का ही) तिकया लगा है, सीये हुए कृषकदम्पति की, कृषकसुन्दरी के कुचकलश की गर्मी के कारण वहाँ लगी हुई ठंडक जगा रहा है। वायु में तुषार ( शीतलता ) है. कृषकरमणी के स्तनकलशों की गर्मी से वह ठंडक प्रतीत होता है, और उस ठण्डक का अनुभव करते ही क्रषकदम्पति जग जाते हैं।

श्रथ निद्रा-

मनस्संमीलनं निद्रा चिन्तालस्यक्कमादिभिः। 🍎 📬 र तत्र जम्भाङ्गभङ्गान्तिमोलनोत्स्वंप्रताद्यः ॥ २३ ॥ 🕬 🕬

यथा—

ान्य वर्षा भेपा भेपा कि सम्बद्धा महमन्यराणि सम्बद्धा मिन्द्र के सम्बद्धा कि सम्बद्धा कि सम्बद्धा कि सम्बद्धा कि नाप्यर्थवन्ति न च यानि निर्यकानि । DO NOT THE PERSON THE श्रद्यापि में मृगदृशो मधुराणि तस्या-स्तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥'

१ लाक प्रस्ता (निद्रा ) । भागमधी विकास ।

चिन्ता, आलस्य, परिश्रम आदि कारणों से मन का सम्मीलन निद्रा कहलाता है। इसके अनुभाव हैं, जँभाई लेना, अङ्गों का बल खाना, आँखों का मींच लेना,सोना आदि। जैसे निम्न पद्य में नाथिका की निद्राजनित अवस्था का वर्णन है।

उस हिरन के समान नेत्र वाली सुन्दरी के वे मधुर अक्षर, जो नींद के कारण आँखों के अधि बन्द होने के कारण, मद से मन्थर-मन्थर धीमे-धीमे रूप में उच्चरित किये गये, और जिन्हें न तो सार्थक ही कहा जा सकता है, न निरर्थक है-आज भी मेरे हृदय में कुछ ध्वनि कर रहे हैं। व्यक्तिया होते होताह केल विकास

यथा च माघे-

'प्रहरकमपनीय स्वं निदिद्रासतोचेः प्रतिपद्मुपहृतः केनचिज्ञागृहीति । महरविशदवर्णी निद्रया शून्यशून्यां द्ददिप गिरमन्तर्बुध्यते नो मनुष्यः ॥

अोर जैसे माघ के एकादश सर्ग के इस वर्णन में —

किसी पहरेदार ने अपना पहरा जगकर पूरा कर दिया है। अब अपने पहरे की समाप्त कर वह सीना चाहता है, और इसीलिये बार बार दूसरे व्यक्ति की (जिसका पहरा आने वाला है ) 'उठो, उठो' इस तरह पुकार रहा है। वह आदमी नींद से अस्पष्ट वर्ण वाली शून्य वाणी में उत्तर तो दे रहा है, पर जग नहीं रहा है।

१. उळुसनादयः' इति पाठान्तरम् ।

श्रय विबोधः--

विवोधः परिणामादेस्तत्र जुम्माचिमर्दने ।

(विषोध)

परिणाम अर्थात् अवस्था के परिवर्तन आदि के कारण विवोध उत्पन्न होता है, नींद की अवस्था के चले जाने पर विवोध होता है। इसके अनुभाव, जँभाई लेना, तथा आंखें मसलना है।

यथा माघेः—

विररितपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखानां चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रबुद्धाः । श्रपिरचलितगात्राः कुर्वते न प्रियाणा-मशिथिलभुजचकाश्लेषभेदं तरुण्यः ॥'

जैसे माघ के पकादश सर्ग के ही इस वर्णन में—

तरुण तथा तरुणियों ने रात को बड़ी देर तक सुरतकीड़ा की । इस लम्बी सुरतकीड़ा के कारण थककर तरुण तथा तरुणियोंने दोनों नींद के सुख को प्राप्त किया । सुरतकीड़ा की थकावट के कारण नींद के सुख में डूबे प्रियतमों के पहले ही अच्छी तरह सोकर जगी हुई सुन्दर सुवितयों अपने शहीर को नहीं हिलातीं दुलातीं, तथा अपने बाहुओं के गाढ़ परिरम्भण को नहीं छोड़तीं। उन्हें एक तो इस बात का डर है कि कहीं प्रिय की निद्रा में बाधा न पड़े, साथ प्रेम के कारण वे प्रिय के आर्लिंगन को भी नहीं छोड़ना चाहतीं।

श्रथ बोडा-

दुराचारादिभिर्बीडा धाष्ट्यीभावस्तमुत्रयेत् । साचीकृताङ्गावरणवैवर्ण्याधोमुखादिभिः ॥ २४ ॥ ( बीडा )

स्वकृत बुरे आचरणों के कारण बीडा उत्पन्न होती है। धष्टता का समाप्त होना बीडा को उत्पन्न करता है। टेड़ा मुँह करके अङ्गों को छिपाना, मुँह के रङ्ग का फीका पड़ना, नीचा मुँह कर छेना आदि इसके अनुभाव हैं।

यथाऽमरुशतके-

'पटालमे पत्यौ नमयति सुखं जातविनया हठाश्ठेषं वाञ्छत्यपहरति गात्राणि निभृतम् । न शकोत्याख्यातुं स्मितसुखसखीदत्तनयना हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधूः ॥'

जैसे अमरकशतक के निम्न पद्य में —

कोई नई पत्नी पित के समीपस्थ होने पर बड़ी लिजित हो रही है। इसी का एक चित्र यहाँ उपस्थित किया गया है। पित उसे विठाने के लिए या आलिङ्गन करने के लिए उसके आंचल को पकड़ लेता है, इसे देखकर वह झुककर अपने मुंह को नीचा कर लेती है। जब पित जबरदस्ती उसका आलिङ्गन करना चाहता है, तो वह चुपके से अङ्गों को हटा लेती है। अपनी सिख्यों को हँसते देखकर वह उनके मुंह की ओर दृष्टि डालती है, पर लाज के मारे कुछ कह नहीं पाती। इस तरह नई पत्नी के साथ पहले पहल परिहास किया जाता है, तो वह लक्जा के कारण मन ही मन परेशान रहती है। अथापस्मारः

आवेशो ग्रहदुःखादौरपस्मारो यथाविधिः (धि)। भपातकस्पप्रस्वेदलालाफेनोइमादयः॥ २४॥

(अपस्मार)

प्रारब्धवश ग्रहजनित दुःख आदि के कारण जो आवेश आ जाता है, उसे अपस्मार कहते हैं। जसीन पर गिर पड़ना, काँपना, पसीना आ जाना, मंह में छाला और फेन का भर जाना, आदि अपस्मार के अनुभाव हैं।

यथा माघे-

'श्राश्चिष्टभूमिं रसितारमुचैलेलिद्धजाकारबृहत्तरङ्गम्। फेनायमानं पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशराङ्के ॥'

जैसे माध के वतीय सर्ग में-

कृष्ण ने भूमि का आलिक्षन करते हुए (पृथ्वी पर गिरे हुए ), भुजाओं के समान बड़ी बड़ी चन्नल तरहों वाले ( चन्नल मुजाओं वाले ), जीर से शब्द करते हुए (चिल्लाते हुए ), फेनयुक्त ( जिसके मंह से झाग निकल रहे हैं ), समुद्र ( निदयों के पित ) की अपस्मार रोग से term The extent Sport was sould be out the treat पीडित समझा।

अय मोडः-

मोहो विचित्तता भीतिदुःखावैशानुचिन्तनैः। तत्राज्ञानभ्रमाघातघूर्णनाद्र्यानाद्यः ॥ २६ ॥

Can therefore to re ( मोह ) to 75 6 % Fig to the Each 1 6 fa भय, दुःखका आवेश तथा चिन्ता के कारण चित्त का अस्त व्यस्त हो जाना मोड कहलाता है। इसमें अज्ञान, अम, चोट का लग जाना, सिर का चकराना, दिखाई न देना आदि अनुभाव पाये जाते हैं।

यथा कुमारसम्भवे-

'तीमाभिषक्तप्रभवेन वृत्तिं मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम् । श्रज्ञातभर्तृव्यसना मुहुत कृतोपकारेव रतिर्बभ्व ॥'

जैसे कुमारसम्भव के तृतीय सर्ग में —

समस्त इन्द्रियों की वृत्ति को स्तब्ध कर देने वाले, तीव पराभव से जनित मोह के द्वारा क्षण भर के लिए रित का उपकार ही किया गया, क्योंकि मोह के कारण वह अपने पित कामदेव की मृत्यु के बारे में कुछ न जान सकी।

यथा चोत्तररामचरिते-

'विनिश्चेतुं शक्यो न सुसमिति वा दुःसमिति वा प्रमोहो निद्रा वा किसु विषविसर्पः किसु मदः। तव स्पर्शे स्पर्शे मम हि परिमूढेन्द्रियगणो

विकारः कोऽप्यन्तर्जंडयति च तापं च कुरुते ॥ अथवा, जैसे उत्तररामचरित में - (राम सीता से कह रहे हैं:- )

'मैं यह निश्चयं ही नहीं कर पाता कि यह सुख है या दुःख है। अथवा यह मीह है, या निद्रा, या फिर जहर का असर है या नशा। तेरे प्रत्येक स्पर्श में कोई ऐसा विकार मेरे अन्तः

करण को स्तब्ध कर देता है, तथा ताप पैदा करता है, जिसके प्रभाव से मेरी सारी इन्द्रियाँ मन्द पड़ जाती हैं।'

अथ मतिः-

भ्रान्तिच्छेदोपदेशाभ्यां शास्त्रादेस्तत्त्वधीर्मतिः। (मति)

शास्त्र आदि में आनित के हट जाने तथा उपदेश के कारण जो तस्वज्ञान की बुद्धि होती है, उसे मित कहते हैं। का सर कारा, साहि कारमा है जारावर है।

म्या माने

यथा किराते —

'सहसा विद्धीत न क्रियामविवेकः पर्मापदां पद्म्। वृणते हि विसुम्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः ॥'

यथा च-

न पण्डिताः साहसिका भवन्ति श्रुत्वापि ते संतुलयित तत्त्वम् । ्र तत्त्वं समादाय समाचरन्ति स्वार्थं प्रकुर्वन्ति परस्य चार्थम् ॥" ु ज़ु जैसे किराताजुनीय के द्वितीय सर्ग में — ( युधिष्ठिर कहते हैं :— )

किसी भी काम को विना सोचे समझे एकदम नहीं करना चाहिए। बुद्धिहीनता, ज्ञान का अभाव, परम आपत्तियों का कारण है। सीच विचार कर काम करने वाले व्यक्ति के गुणों से आकृष्ट हो कर सम्पत्ति खुद ही उसका वरण करती हैं।

और जैसे.

बुद्धिमान् तथा विद्वान् व्यक्ति साइसी (किसी भी काम को एकदम कर छेने वाछे ) नहीं होते। किसी बात को सुन छेने पर भी वे उसके तत्त्व की आलोचना करते हैं। तत्त्व के प्रहण करने के बाद ही वे स्वार्थसम्बन्धी या परार्थसम्बन्धी कार्थ का व्यवहार रूप में आचरण करते हैं।

ह <mark>अथालस्यम् 🗝 हा प्रती</mark> तमाव स्थान हार-आव हारा हा हा हिन्द

श्रालस्यं श्रमगर्भादेजीङ्यं जम्भासितादिमत्॥ २७॥ यथा ममेव-

> 'चलति कथिबत्पृष्टा यच्छति वचनं कथिबदालीनाम्। श्रासितुमेव हि मनुते गुरुगर्भभरालसा सतनः॥

> > ( भालस्य )

परिश्रम, गर्भ आदि के द्वारा जनित जाड्य को आछस्य कहते हैं। जँभाई छेना, एक जगह बैठा रहना आदि इसके अनुभाव हैं।

जैसे धनिक की स्वनिर्मित निम्न आर्या में-

गर्भ के अति भार के कारण अलसाई दुई सुन्दरी किसी तरह चलती अवज्य है, तथा सिखियों के पूछने पर किसी तरइ उत्तर भी अवस्य देती है; पर सच पूछों तो वह एक जगह पर ही वैठा रहना चाहती हैं।

अयावेगः--

श्रावेगः सम्भ्रमोऽस्मिन्नभिसरजनिते शस्त्रनागाभियोगो वातात्पांसुपदिग्धस्त्वरितपदगतिर्वर्षजे पिण्डिताङ्गः।

१. मायाभियोगौ' इति पाठान्तरम् ।

उत्पातात्स्रस्तताङ्गेष्वहितहितकृते शोकहर्षानुभावा वह्नेर्धूमाकुलास्यः करिजमनु भयस्तम्भकम्पापसाराः॥ २८॥ ( आवेग )

युद्धादि से दर के राजाओं का भागना, झंझावात, जोर की वर्षा, उत्पात, अगिन, हाथी आदि के द्वारा जिनत ध्वंस से छोगों में जो संश्रम या इड्बड़ी पाई जाती है, उसे आवेग नामक सञ्जारी भाव कहते हैं। अभिसार या राजविद्धवादि जिनत आवेग में शक्त, हाथी आदि का सम्मर्द पाया जाता है। झंझावात जिनत आवेग में छोग धूळिथूपरित होते हैं तथा उनकी चाल बड़ी तेज होती है। जोर की वर्षा से उत्पन्न आवेग में अङ्गप्रयङ्ग सङ्कृचित रहते हैं। उत्पातजिनत आवेग में अङ्ग शिथिल हो जाते हैं। यदि आवेग शत्रुजनित (शत्रुकृत) है तो शोक, तथा वह सुहुस्कृत है तो हर्ष अनुभाव पाया जाता है। अग्निजनित आवेग में मुंह का धुएं से व्याकुल चित्रित करना आवश्यक है। तथा हस्तिजनित आवेग में भय, स्तम्म, कम्प तथा भगदड़—ये अनुभाव पाये जाते हैं।

श्रभिसरो राजिवद्रवादिः तद्धेतुरावेगो यथा ममैव—

'श्रागच्छागच्छ सज्जं कुरु वरतुरगं सिचिधेहि हुतं मे

खङ्गः कासौ कृपाणीमुपनय धतुषा किं किमङ्गप्रविष्टम् ।

संरम्भोजिद्रितानां क्षितिमृति गहनेऽन्योन्यमेवं प्रतीच्छन्

वादः स्वप्राभिदृष्टे त्विय चिकतदृशां विद्विषामाविरासीत् ॥'

इत्यादि ।

वृत्तिकार इन्हीं विभिन्न कारणों से जनित आवेगों के उदाहरण क्रमशः उपस्थित करते हैं। पहले पहल अभिसर या राजविद्रवादि जनित आवेग के उदाहरण के रूप में स्वनिर्मित पद्म देते हैं:—

हे राजन्, तुम्हारे डर से (या तुमसे हार कर) गहन पर्वंत में भगे दुए तुम्हारे शत्रु कभी-कभी सोते समय स्वप्न में तुम्हें देख लेते हैं। जब वे तुम्हें स्वप्न में देखते हैं, तो एकदम हड़बड़ा कर जग जाते हैं और चखल नेत्रों से एक दूसरे को देखते हुए इस तरह कहा करते हैं। 'आओ, इधर आओ, मेरे श्रेष्ठ घोड़े को सजा दो, जल्दी करो, मेरा खड्ग कहाँ है, कटार ( छुरी ) ले आओ, धनुष से क्या होगा, अरे क्या (श्रष्ठ राजा नगर में) घुस आया है।'

'तनुत्राणं तनुत्राणं शस्त्रं शस्त्रं रथो रथः । इति सुश्रुविरे विष्वगुद्भदाः सुभटोक्तयः ॥

'कवच, कवच, श्रस्त, श्रस्त, रथ, रथ' इस प्रकार की योद्धाओं की उत्कट उक्तियाँ चारों तरफ सुनाई देती थीं।'यहाँ युद्धस्थल में भटों की आवेगदशा का वर्णन है।

यथा वा-

'प्रारच्धां तरुपुत्रकेषु सहसा संत्यज्य सेकिकयामेतास्तापसकन्यकाः किमिदमित्यःलोकयन्त्याकुलाः ।
श्रारोहन्त्युटजहुमांश्र वटवो वाचंयमा श्रप्यमी
सद्यो मुक्तसमाधयो निजवृषीष्वेचोच्चपादं स्थिताः ॥
वातावेगो यथा—'वाताहतं वसनमाकुलमुत्तरीयम्' इत्यादि ।

अथवा जैसे,

पुत्रों के समान स्नेह से पाले गये वृक्षों की सेकिकिया को एक दम छोड़ कर ये तपस्वी कन्याएँ 'यह क्या हो गया' इस प्रकार व्याकुल होकर देख रही हैं। ब्रह्मचारी शिष्य उटज के वृक्षों पर चढ़ कर देख रहे हैं, तथा महर्षि लोग अपनी समाधि को एक दम छोड़ कर अपने आसन पर ही बिना बोले (मौन धारण किये हुए) भी पैरों को ऊँचा करके खड़े हो रहे हैं।

(किसी राजा की सेना, या आततायियों का समूह आश्रम के समीप आया है। उसके कारण सारी आश्रम-शान्ति भङ्ग हो गई है। इसी सम्झ्रम से जनित आवेग का उदाहरण है।) वातजनित आवेग जैसे 'इवा के तेज झोंके से वस्न तथा उत्तरीय चब्रल (ब्याकुरू)

हो रहा है।' हुल ।। हर्नाह करियाना । है कि करिया करिया करिया है।

्वर्षेजो यथा—क क्रम कार्य के हैं (अवस्थित स्वीतंत्र करता होता है के

ंदेवे वर्षत्यशनपचनव्यापृता विह्नहेतोगेंहाद्गेहं फळकिनिचितैः सेतुभिः पङ्कभीताः ।
नीध्रप्रान्तानविरलजलान्याणिभिस्ताडयित्वा
पूर्पच्छत्रस्थगितशिरसो योषितः सञ्चरन्ति ॥

वृष्टिजनित आवेग जैसे—

चारों ओर बड़े जोरों से बारिश हो रही है। घर की खियाँ भोजन बनाने में व्यस्त है, पर अग्नि के लिए वे एक घर से दूसरे घर लकड़ी के तख्तों से पटे हुए सेतुओं (पुर्लो) के द्वारा जाती हैं। इन पुर्लो पर चढ़ कर वे इसलिए जाती हैं कि कहीं की चड़ में न सन जायँ। वे निरन्तर घने जल वाले पटलप्रान्तों को हाथों से पीटती हुई, सप के छत्र से अपना सिर ढँक कर मोजन बनाने के लिए आग लेने घर-घर घूम रही हैं।

उत्पातजो यथा-

'पौलहत्यपीनभुजसम्पदुदस्यमान-कैलाससम्श्रमिवलोलदृशः प्रियायाः । श्रेयांसि वो दिशतु निहुतकोपचिह-मालिङ्गनोत्युलकमासितमिन्दुमौलेः ॥

उत्पातजनित आवेग, जैसे-

पुलस्त्य के पीत्र रावण की पृष्ट मुजाओं से कैलास के उठाए जाने पर डरी हुई पार्वती के नेत्र ज्वल हो उठते हैं। उनका क्रोध कम पड़ जाता है, तथा शिव के प्रति उत्पन्न प्रणयकीप के चिह्न छिप जाते हैं। वे भय तथा सम्झम से महादेव का आलिङ्गन करलेती है, जिसके कारण महादेव (इन्दुमीलि) का शरीर रोमाखित हो उठता है। महादेव का यह पार्वती-आलिङ्गन-जनित पुलक आप लोगों को कल्याण प्रदान करे।

त्रवितकृतस्त्वनिष्टद्शनश्रवण।भ्यां तद्यथोदात्तराधवे—'चित्रमायः (ससम्श्रमम् ) भगवन् कुलपते रामभद्र परित्रायतां परित्रायताम् । (इत्याकुलतां नाटयति ) इत्यादि । पुनः 'चित्रमायः—

मृगरूपं परित्यज्य विधाय विकटं वषुः । नीयते रक्षसाऽनेन लद्मणो युधि संशयम् ॥ अहितकृत आवेग अनिष्ट वस्तु के दर्शन या श्रवण से होता है, जैसे उदात्तरावव नाटक में— 'चित्रमाय (संश्रम के साथ)—भगवान् रामचन्द्र, रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। ( आकुलता का अभिनय करता है )

हिरन के रूप को छोड़ कर तथा विकट शरीर को धारण कर, यह राक्षस युद्ध में रुक्ष्मण को संशय से युक्त (उसके जीवन को सन्देहमय) बना रहा है।

रामः--

वत्सस्याभयवारिधेः प्रतिभयं मन्ये कथं राक्षसात् त्रस्तश्चेष मुनिर्विरौति मनसश्चास्त्येव मे सम्भ्रमः । माह्यासीर्जनकात्मजामिति मुहुः स्नेहाद्गुरुर्याचते न स्थातुं न च गन्तुमाकुळमतेर्मूहस्य मे निश्चयः॥'

इत्यन्तेनानिष्टाप्राप्तिकृतसम्भ्रमः।

इष्टप्राप्तिकृतो यथाऽत्रैव—'(प्रविश्य पटाचेपेण सम्भ्रान्तो वानरः) वानरः-महारात्र एदं खु पवणणन्दणागमर्थेण पहरिसं—' ( 'महाराज स्तत्खलु पवनन्दनागमनेन प्रहर्ष—' । ) इत्यादि 'देवस्स हित्रत्राणन्दजणणं विद्यित्रदं महुवणम् ।' ( 'देवस्य हृदयानन्दजननं विदिलितं मधुवनम्' । ) इत्यन्तम् ।

राम—निर्भयता के समुद्र बत्स लक्ष्मण को राक्षस से भय हो यह मैं कैसे मान लूँ। और यह मुनि (चित्रमाय) डर कर लक्ष्मण को बचाने के लिए चिछा रहा है, तो इसे भी झूठ कैसे मान लिया जाय। मेरे मन में भी संज्ञम है ही। गुरु ने स्नेह से यह उपदेश दिया था कि 'सीता को अकेली कभी मत छोड़ना'। इन सारी बातों को सोच कर मैं किंकर्त व्यविमृद् हो गया हूँ तथा मेरी बुद्धि व्याकुल हो गई है। मैं न तो ठहरने के ही न लक्ष्मण की सहायता करने जाने के ही बारे में निश्चय कर पा रहा हूँ।

हितकृत संभ्रम, जैसे उदात्तराधव नाटक में ही यवनिका को हटाकर प्रविष्ट व्याकुल वानर सुग्रीव को स्वना देता है—'महाराज, हनुमान् के आगमन से प्रसन्न वानरों ने आपके हृदय को प्रसन्न करने वाले मधुवन नामक उपवन को उजाड़ दिया है।'

यथा वा वीरचरिते-

'एह्रोहि वत्स रघुनन्दन पूर्णचन्द्र चुम्बामि मूर्घनि चिरस्य परिष्वजे त्वाम् । च्रारोप्य वा हृदि दिवानिशमुद्रहामि वन्देऽथवा चरणपुष्करकद्वयं ते ॥'

अथवा, जैसे महावीरचरित में—

हे, पूर्ण चन्द्रमा के समान सुन्दर वत्स राम, आओ, इधर आओ। मैं तुम्हारे सिर की बड़ी देर तक चूमूं तथा तुम्हारा आलिङ्गन करूँ। अथवा तुम्हें अपने हृदय में विठा कर दिन-रात थारण किया करूँ, या तुम्हारे दोनों चरणकमलों की वन्दना करूँ।

THE PARTY NAME OF TAXABLE PARTY.

विह्नजो यथाऽमरुशतके—

'क्षिप्तो हस्तावलमः प्रसभमभितोऽप्याददानोऽशुकान्तं गृहन्केशेष्वपास्तश्वरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण । श्रालिङ्गन् योऽवधृतिब्रषुरयुवतिभिः साश्चनेत्रोत्पलाभिः कामीवाद्रीपराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शरामिः ॥ अग्निजनित आवेग जैसे अमरुकशतक में—

त्रिपुरासुर के वथ के समय महादेव के वाणों से फैला हुआ प्रचण्ड अग्नि आप लोगों के पापों को जला दे। महादेव के वाणों का यह अग्नि कामी पुरुष के समान (अपराधी नायक के समान) त्रिपुरासुर की खियों के समीप जाता है; जब वह जाकर उनको हाथ से (लपटों से) पकड़ता है, तो वे हसे अलग हटा देती हैं; जब वह उनके वख्न का अञ्चल पकड़ने लगता है, तो इसे बड़े जोरों से पीटती है; जब वह उनके केश पकड़ने लगता है, तो हटा दिया जाता है, जब वह (उन्हें खुश करने के लिए) पैरों पड़ता है, तो वे संश्रम के कारण उसे देखती भी नहीं; तथा आलिकन करने पर वे उसका तिरस्कार करती है। इसी प्रकार ऑस. से भरे कमल के समान नेत्रों वाली त्रिपुर-युवतियों के द्वारा अपराधी कामी की तरह तिरस्कृत महादेव के वाणों का अग्नि आपके दुष्कर्मों को भस्म कर दे।

थथा वा रत्नावल्याम्— 'विरम विरम वहें मुझ धूमाकुलत्वं प्रसरयसि किमुचैरिचैषां चक्रवालम् । विरहहुतभुजाऽहं यो न दम्धः प्रियायाः

प्रलयदहनभासा तस्य किं त्वं करोषि ॥'

अथवा जैसे रत्नावली नाटिका में— सागरिका को अग्नि से बचाने के लिए उच्चत उदयन अग्नि से कह रहा है।

'हे अग्नि, श्वान्त हो जाओ, इस धुएँ की आकुलता को छोड़ दो। लपटों के इस ऊँचे समूह को क्यों फैला रहे हो। अरे मुझे प्रिया के विरह की अग्नि ही न जला पाई, तो फिर प्रलय काल की अग्नि के समान तेज से तुम मेरा क्या विगाड़ लोगे?

करिजो यथा रघुवंशे—

'स च्छिन्नवन्धद्रुतयुग्यशून्यं भन्नाक्षपर्यस्तरथं क्षणीन । रामापरित्राणविहस्तयोधं सेनानिवेशं तुमुलं चकार ॥'

करिग्रहणं व्यालोपलक्षणार्थं, तेन व्याघ्र राकरचानरादिप्रभवा आवेगा व्याख्याताः।

करिज आवेग जैसे रघुवंश में —

उस हाथी ने अपने सारे बन्धन तेजी के साथ तोड़ दिये, वह श्वञ्चला से सून्य था। उसने एक ही क्षण में सेना के रथों की चुरी को तोड़ कर छिन्न-भिन्न कर दिया। हाथी के मय से डरी खियों को बचाने के लिए सारे योद्धा जुट गये थे, तथा सारे सेनानिवेश में भीषण व्याकुलता व कोलाहल का सन्नार हो गया था।

कारिका के 'करिज आवेग' के 'करि' शब्द से सारे ही पशुओं का उपलक्षण हो जाता है। इसलिये व्याघ, शुक्रर, नानर आदि के भय से उत्पन्न आवेग की भी व्याख्या हो जाती है। कोई पूर्वपक्षी यह शङ्का करे कि आवेग जन्य पशुओं के कारण भी हो सकता है, तो उसीका उत्तर देते हुए वृत्तिकार ने इसे स्पष्ट किया है।

ग्रथ वितर्कः-

तको विचारः सन्देहाद्वृशिरोङ्गलिनर्तकः। (वितकं)

सन्देह के कारण जनित विचार को तर्क कहते हैं । इसमें भौहें, सिर व अँगुलियों की चच्चलता पाई जाती है, ये इसके अनुभाव हैं । यथा-

'किं लोभेन विलङ्घितः स भरतो येनेतदेवं कृतं सदाः स्त्रीलघुतां गता किमथवा मातैव मे मध्यमा। मिथ्येतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोऽसौ गुरु-र्माता तातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम् ॥'

जैसे: नीचे के पद्य में लक्ष्मण तर्क कर रहे हैं:-

क्या कहीं भरत लोभ के वशीभृत हो गया है ! जिससे उसने यह कार्य (राम का वनवासविषयक ) किया है। या फिर मेरी मँझली माँ कैकेयी ही अन्य स्त्रियों की भौति एक दम तुच्छ स्वभाव वाली हो गई। मेरा ये दोनों बार्ते सोचना झुठा है। आखिर भरत आर्थ राम ने छोटे भाई तथा मेरे अधज हैं; साथ ही माता नैकेयी पूज्य पिता नी पत्नी है। अतः राम के अनुज, तथा दशरथ के कलत्र से ऐसी अनुचित किया नहीं हो सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सारी अनुचित बात विधाता की ही करतूत है।

श्रयवा ।

'कः सम्चिताभिषेकादार्थं प्रच्यावयेद्गुणज्येष्ठम् । मन्ये ममेष पुण्यैः सेवावसरः कृतो विधिना ॥'

अथवा, राम-वनवास की सुनकर लक्ष्मण के तर्क का दूसरा उदाहरण-समस्त गुणों से उत्कृष्ट पूज्य रामचन्द्र को जनके योग्य अभिषेक से कौन च्युत कर सकता है ? मुझे तो ऐसा माल्प होता है कि मेरे ही पुण्यों के कारण विधाता ने मुझे रामचन्द्र की सेवा करने का अवसर दिया है।

श्रयावहित्या-

## लजारौविकियागुप्तावविद्याङ्गविकिया।

( अवहित्या )

हृदय के भाव या विकार को लजा आदि के ह्वारा छिपाना अवहित्था कहलाता है, इसके अनुभाव है:-अङ्गों में विकार उत्पन्न होना। foliation was seven aven

यथा क्रमारसम्भवे-

HE HELD WINE THE SHE 'एवंबादिनि देवर्षीं पार्श्वे पितुरघोमुखी। लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती॥

जैसे. कुमारसम्भव के षष्ठ सर्ग में पार्वती का यह अविहत्था नामक सन्नारी भाव-जब नारद पार्वती तथा शिव के भावी विवाह के विषय में हिमालय से बातें कर रहे थे, तो पास में ही बैठो हुई पार्वती अपना सिर नीचा करके छीलाकमल के पत्तों को (हिमालय व नारद की बातों में कोई कुतूहुल न बताती-सी, तथा लजा से अपने भाव की छिपाती हुई ) गिन रही थी। श्रय व्याधि:— अ प्रतास कार्यन के प्राप्त के स्थापित के

ब्याध्यः सन्निपाताद्यास्तेषामन्यत्र विस्तरः ॥ २६ ॥

(व्याधि)

समिपात आदि रोगों को व्याधि कहते हैं। व्याधियों का विशेष विवरण इसरे स्थल पर, आयुर्वेद के ग्रम्थों में किया गया है, अतः वहीं इन्यष्ट है।

दिङ्मात्रं तु यथा-

'श्रच्छित्रं नयनाम्बु बन्धुषु कृतं चिन्ता गुरुभ्योऽर्पिता दत्तं दैन्यमशेषतः परिजने तापः सखीष्वाहितः । श्रद्य श्वः परिनर्शतं व्रजति सा श्वासैः परं खिद्यते विश्रव्यो भव विश्रयोगजनितं दुःखं विभक्तं तया ॥'

यहाँ उसका सङ्केत मात्र कर दिया जाता है-

कोई सखी नायक के पास जाकर उसके वियोग से उत्पन्न नायिका की मरणासन्न दशा का वर्णन करते कह रही है। पहले तो तुम्हारे वियोग में वह नायिका दिनरात रोया करती थी, चिन्ता करती थी, दीन प्रतीत होती थी, तथा विरहताप से उत्तप्त रहती थी। पर अब तो उसकी दशा ही बदल गई है। जब तुम्हारे वियोगजनित दुःख को वह न सह पाई, तो उसने अपने सारे दुःख को दूसरे लोगों में बाँट दिया। अपने नेत्रजलों के निरन्तर धाराप्रवाह को उसने बान्धवों में बाँट दिया है। उसने चिन्ता घर के बड़े-बूढ़े-मातु-पित्रादि को अपित कर दी है। उसने अपनी सारी दीनता नौकरों को दे दी है, तथा अपने विरहताप को सखियों के पास रख दिया है। उस नायिका की मरणासन्न अवस्था देखकर बान्धव रो रहे हैं, बड़े-बूढ़े चिन्तित हैं, नौकर परेग्नान हैं, तथा सखियां विह्नल हैं। वह आज या कल परम शान्ति को प्राप्त होने वाली है, केवल सांस ही उसे परेशान कर रहे हैं, उसके बाकी सारे दुःख मिट गये हैं। इसलिए उसके विषय में कोई भी सोचने की बात नहीं है, उसके बारे में तुम निश्चिन्त रहो, उसको कोई दुःख नहीं, क्योंकि दूसरे लोगों ने उसके दुःख को बटा लिया है। तुम्हारे वियोग में दुखी नायिका कुछ ही समय की मेहमान है, यह व्यंग्य है।

श्रयोन्मादः-

श्रप्रेचाकारितोन्मादः सन्निपातग्रहादिभिः। श्रस्मिन्नवस्था रुदितगीतहासासितादयः॥ ३०॥ (उन्माद)

त्रिदोषजन्य सन्निपात, यह आदि कारणों ने बुद्धि का अस्तव्यस्त हो जाना तथा विवेकहीन कार्य करना उन्माद कहळाता है। इसमें रोना, गाना, हँसना, बैठ जाना, गिर पदना आदि अनुभाव पाये जाते हैं।

यथा-'श्राः ! क्षुद्रराक्षसः ! तिष्ठ तिष्ठ, क मे प्रियतमामादाय गच्छसि' इत्युपक्रमे 'कथम्-

नवजलघरः सन्नद्धोऽयं न दप्तनिशाचरः सुरधनुरिदं दूराकृष्टं न तस्य शरासनम् । श्रयमपि पद्यर्घारासारो न बाणपरम्परा

कनकनिकषित्रधा विद्यात्रिया न ममोर्वशी ॥' इत्यादि ।

जैसे विक्रमोवैशीय में उर्वशी के अन्तर्थान से निरिह्त पुरूरवा की इस उन्मादोक्ति में— 'अरे नीच राक्षस, ठहर, ठहर। मेरो प्रिया को लेकर कहां जा रहा है। क्या १ यह तो पानी के भार से झुका हुआ नया बादल है, वह डीट राक्षस नहीं है। यह तो दूर तक फैला हुआ इन्द्रधनुष है, उस राक्षस का धनुष नहीं है। और यह भी तेज वारिश की बूदें हैं, बाणों

की वर्षा नहीं है। जिसे मैं उर्वशी समझ रहा हूँ, वह भी मेरी प्रिया उर्वशी नहीं है, किन्तु सुवर्ण की कसौटी की रेख के समान चिकनी व सुन्दर विजली है।

त्रथ विषादः—

(विषाद)

आरम्भ किये हुए कार्य के पूरे न होने पर व्यक्ति का सस्व, बल, मन्द पड़ जाता या नष्ट हो जाता है। इसी 'सस्वसंचय' को विषाद कहते हैं। इसके अनुभाव हैं:— निःश्वास, उच्छास, हृदय में ताप होना, सहाय को हुँहना आदि।

यथा वीरचरिते—'हा श्रायें ताडके ? किं हि नामैतत् श्रम्बुनि मजन्त्यलावृनि, प्रावाणः अवन्ते ।

नन्वेष राक्षसपतेः स्खिलितः प्रतापः प्राप्तोऽद्धतः परिभवो हि मनुष्यपोतात् । दृष्टः स्थितेन च मया स्वजनप्रमाथो

दैन्यं जरा च निरुणिद्ध कथं करोमि ॥'

जैसे वीरचरित में राक्षसपित रावण का विषाद—

हा, पूज्ये ताडके ? यह क्या आश्चर्य है कि समुद्र के पानी में लौकियां दूव रही है, पर पत्थर तर रहे हैं। ऐसा माल्म होता है कि राधनों के स्वामी रावण का प्रताप मन्द पढ़ गया है। तभी तो इस मनुज्य के बच्चे से उसकी हार हो रही है। मैंने जीवित रहते हुए बान्धवों का नाग्न खुद अपनो आंखों से देखा है। दीनता और वृद्धावस्था दोनों ने मुझे (मेरी शक्त को) रोक दिया है, मैं अब क्या कहाँ।

व्यथीत्पुक्यम् का तान सम्ह ता तान के के कि अस कि जिस का तान की अधिक की

कालाज्ञमत्वमौत्सुक्यं रम्येच्छारतिसम्भ्रमैः।
तत्रोच्छ्वासत्वराश्वासहत्तापस्वेदविभ्रमाः॥३२॥
(औसक्य)

किसी मनोहर अभिकाषा, सुरत या सम्भ्रम के कारण समय को न सह सकता त्सुकता ( औत्सुक्य ) कहळाती है। उक्कास, त्वरा, श्वास, हुद्गाप, पसीना, भ्रम ये अनुभाव औत्सुक्य में पाये जाते हैं।

यथा कुमारसम्भवे-

'त्रात्मानमालोक्य च शोभमानमानशिवम्बे स्तिमितायताक्षी। हरोपयाने त्वरिता बभूव स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः॥' जैसे कमारसम्भव में—

शिव के पास जाने के लिए तैयारी करती हुई चन्नल व लम्बे नेत्र वाली पावंती अपने सुन्दर रूप की दर्पण में देखती है, तथा शिव के पास जाने के लिए शीव्रता करती है। सच है स्त्रियों की सुन्दर वेश भूषा तभी सफल है जब कि वह प्रिय के नयनपथ में अवतरित हो। यथा वा तत्रव-

the of the term is the court of the court of the 'पशुपतिरपि तान्यहानि कृच्छ्रादनिनयदद्विसुतासमागमोत्कः । कमपरमवशं न विप्रकुर्यविभुमिप तं यदमी स्पृशन्ति भावाः॥'

अथवा जैसे उसी काव्य में—

पार्वती के समागम की उत्सुकता वाले पद्मपति महादेव ने भी उन दिनों की वही कठिनाई से किसी तरह गुजारा । जब इस तरह के रतिविषयक भाव महादेव जैसे परम सर्थम देवता को ही चच्चल कर सकते हैं, तो दूसरे साधारण मानव को चन्नल तथा अवश count de 'entrope' flux à l'entre fit me ce क्यों नहीं बना सकते ?

श्रध चापलम्-

व्यक्तिका मात्सयद्वेषरागादेश्वापलं त्वनवस्थितिः। तत्र मत्संनपारुष्यस्वच्छन्दाचरणादयः ॥ ३३ ॥ (चापळ)

मास्तर्य, हेष, राग आदि से मन का स्थिर न रहना चापळ है। इसमें भर्सना, कठोरता, स्वच्छन्दता, आदि का आचरण पाया जाता है।

यथा विकटनितम्बायाः-

'श्रन्यासु तावदुपमद्सहासु भृज्ञ लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु । बालामजातरजसं कलिकामकाले व्यर्थं कदर्थयसि किं नवमिन्नकायाः ॥'

PB for mile 16 . जिसे विकटनितम्बा के इस पद्य में जहाँ भ्रमर की चक्कलता का वर्णन किया गया है।

हे, भँवरे, तुम कहीं दूसरी पुष्पलताओं पर जाकर अपने चन्नल मन को बहुलाओ जो तुम्हारे बोझे तथा मर्दन को सह सर्के। अरे मूर्ख, इस नवमिक्ठका की कोमल (बाला) कुली की, जिसमें अभी पराग भी उत्पन्न नहीं हुआ है, व्यर्थ ही क्यों विगाड़ रहे हो। अरे भभी तो इसके विकास का समय भी नहीं आया

अप्रस्तुतप्रशंसा के द्वारा किसी रागी नायक की जो अप्राप्तयीवना वाला नायिका की ही भोगना चाइता है, कवयित्री सचेत कर रही है। अरे तुम कहीं प्रौढ़ नायिकाओं के साथ जाकर विद्वार करो, इस मोली-भाली वाला को, जो अभी ऋतुधर्म से भी युक्त नहीं हुई, क्यों नष्ट करना चाहते हो। The fire harmals toron

यथा वा-

'विनिकषणरणत्कठोरदंष्ट्राककचविशङ्कटकन्दरोदराणि। श्रहमहमिकया पतन्तु कोपात् सममधुनैव किमत्र मन्सुखानि॥ श्रथवा प्रस्तुतमेव तावत्सुविहितं करिष्ये ।' इति । अन्ये व वित्तवृत्तिविशेषा एतेषामैव विभावानुभावस्वरूपानुप्रवेशान्न पृथग्वाच्याः।

१. मिलाइये—विदारी का प्रसिद्ध दोहा—( जो इसी पद्य की छाया है ) निंह पराग, निंह मधुर मधु, निंह विकास इहि काल । अली कली ही तें बँध्यों आगे कौन हवाल ॥ (बिहारीसतसई)

अथवा, रावण की निम्न उक्ति में-

बार-बार पीसने के कारण शब्द करती हुई कठीर डाढ़ों की करवत से भीवण कन्दरा बाले, मेरे सारे मुंह, गुस्से से, अहमहमिका के साथ (पहले में खाऊँ, पहले में खाऊँ) एक साथ ही यहाँ इस वानरसेना पर गिर पड़ें। अथवा अवसर के अनुरूप कार्य की ठीक तरह से कहुँगा।

पूर्वपक्षी इस विषय में यह शङ्का कर सकता है कि चित्तपृत्ति के तो कई प्रकार पाये जाते हैं, जिनमें से कई का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। इसीका उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस बात से हम सहमत है कि दशरूपककार के द्वारा निर्दिष्ट चित्तवृत्तियों के अतिरिक्त चित्तवृत्तियाँ भी लोकव्यवहार में पाई जाती हैं, पर वे सब इन्हों के अन्तर्गत होकर विभाव या अनुभाव के रूप में, प्रविष्ट होती हैं, इसलिए उनका अलग से उल्लेख करना ठीक नहीं समझा गया है।

(इस सम्बन्ध में यह निर्देश कर देना अनावस्थक न होगा कि भरतसम्भत ३३ सञ्चारियों को हो सभी आचार्यों ने माना है। केवल मानुमिश्र ने 'रसतरिक्षणी' में 'छल' नामक ३४ वें सद्यारी की कल्पना की है। इन्हीं के आधार पर हिन्दी के रीतिकालीन कवि व आलद्धारिक देव ने भी 'छल' का अलग से उल्लेख किया है। पर ऐसा करने पर तो सम्चारियों की संख्या में अनवस्था हो जायगी, क्योंकि सम्बारियों की संख्या अनगिनती है। भरतसम्भत ३३ सम्बारी तो वश्तुतः केवल उपलक्षण मात्र हैं, अतः मोटे तौर पर उपलक्षणार्थ यही संख्या मान लेना विशेष ठीक होगा।)

अथ स्थायी-

## विरु हैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छियते न यः। त्रातमभावं नयत्यन्यान् स स्थायी लवणाकरः॥ ३४॥

सजातीयविजातीयभावान्तरैरितरस्कृतत्वेनोपनिबध्यमानो रत्यादिः स्थायी यथा बृहत्कथायां नरवाहनदत्तस्य मदनमञ्जूकायामनुरागः तत्तद्वान्तरानेकनायिकानुरागरितर-स्कृतः स्थायी । यथा च माळतीमाधवे श्मशानाङ्के बीभत्सेन माजत्यनुरागस्यातिरस्कारः-मम हि प्राक्तनोपळम्भसम्भावितात्मजन्मनः संस्कारस्यानवरतप्रबोधात् प्रतीयमानस्तद्विस-दशैः प्रत्ययान्तरैरितरस्कृतप्रवाहः प्रियतमास्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिव करोत्य-न्तर्वृत्तिसारूप्यतश्चेतन्यम् इत्यादिनोपनिबद्धः । तदनेन प्रकारेण विरोधिनामविरोधिनां च समावेशो न विरोधी ।

सास्विक भाव तथा सद्घारी भाव के विवेचन के बाद स्थायी भाव का विवेचन प्रसङ्गप्राप्त है, अतः उसीको स्पष्ट करने के लिए घनकाय ने निम्न कारिका अवतरित की है—

स्थायी भाव को स्पष्ट करने के लिए समुद्र (लवणाकर) की उपमा ले सकते हैं। समुद्र के अन्तर्गत कोई भी खारा या मीठा पानी मिलकर तद्रुप हो जाता है। समुद्र समस्त वस्तुओं को आत्मसात् करके, आत्मरूप बना लेता है। वैसे ही स्थायी भाव भी बाकी सभी भावों को आत्मरूप बना लेता है। स्थायी भाव हम उसे कहते हैं, जो (रत्यादि) भाव अपने से प्रतिकृत अथवा अनुकृत किसी भी तरह के भाव से विच्छित्र नहीं हो पाता, तथा दूसरे सभी प्रतिकृत या अनुकृत भावों को आत्मरूप बना लेता है।

वह रत्यादि भाव जो सजातीय या विजातीय अन्य भावों से तिरस्कृत नहीं हो पाता, स्थायी भाव कहळाता है। जैसे बृहत्कथा में मदनमञ्जुका के प्रति नरवाहनदत्त के राग का वर्णन किया गया है, वहीं दूसरे नायकों का भी अन्य नायिकाओं से प्रेम वर्णत है; किन्तु नरवाइन के बहुत्कथा के प्रमुख नायक होने से उसका रित भाव, अन्य नायकों के रित भावों से तिरस्कृत नहीं हो पाता। इस प्रकार बृहुत्कथा में सजातीय भाव उस रित भाव को विच्छिन्न नहीं कर पाते हैं। इसी तरह मालतीमाधव के पद्धम व षष्ठ अङ्क में वर्णित इमज्ञान का बीभत्स वर्णन, तथा वीभत्स रस मालती के प्रति उत्पन्न माधव के रित भाव को तिरस्कृत नहीं कर पाता। इस प्रकार यहाँ स्थायी भाव विजातीय या प्रतिकृत भाव के द्वारा भी विच्छिन्न नहीं हो पाता। माधव का रित भाव बीभत्स के द्वारा विच्छिन्न नहीं होता, यह माधव की उसी अङ्क की इस उक्ति से स्पष्ट है—'प्राक्तन ज्ञान के साक्षात्कार से उत्पन्न संस्कार के बार वार प्रबुद्ध होने के कारण मन में प्रतीत होता हुआ, तथा उस ज्ञान से भिन्न दूसरे ज्ञानानुभवों के द्वारा जिसकी धारा को रोका नहीं गया है, ऐसी प्रियतमा-स्मृति—रूप—ज्ञान की परम्परा मेरी आत्मा को जैसे मालती की वृत्ति में ही परिणत कर रही है। मालती को एकामचित्त होकर स्मृतिपथ का विषय बनाते हुए मेरा चित्त जैसे मालतीमय हो गया है।' प्रश्न हो सकता है कि दो भावों का एक साथ वर्णन (समावेश) विरोधी होगा, इसी को बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार अङ्गाङ्गिभावरूप में अनुकृल या प्रतिकृत भाव को अङ्गी स्थायी भाव का अङ्ग बनाकर समाविष्ट करना विरोधी न हो सकेगा।

तथाहि—विरोधः सहानवस्थानं बाध्यबाघकभावो वा उभयरूपेणापि न तावत्ता-दात्म्यमस्यैकरूपत्वेनैवाविभावात् । स्थायिनां च भावादीनां यदि विरोधस्तत्रापि न तावत्त् सहानवस्थानम्—रत्यायुपरक्ते चेतसि स्रक्सूत्रन्यायेनाविरोधिनां व्यभिचारिणां चोप-निवन्धः समस्तभावकस्वसंवेदनसिद्धः, यथैव स्वसंवेदनसिद्धस्तथैव काव्यव्यापारसंरम्भे-णानुकार्येप्यावेश्यमानः स्वचेतःसम्भेदेन तथाविधानन्दसंविद्धन्मीलनहेतुः सम्पद्यते तस्मान्न तावद्भावानां सहानवस्थानम् ।

इसी अविरोध को स्पष्ट करते हुए बताते हैं:-

भावों में परस्पर विरोध दो तरह से हो सकता है। या तो वे भाव एक ही स्थल पर साथ साथ न रह पाते हों (सहानवस्थान), या फिर उनमें परस्पर वाध्यवाधक भाव हो, अर्थात एक भाव दूसरे भाव की प्रतीति में वाधा उपस्थित करता हो। लेकिन इस विषय में यह बात ध्यान में रखने की है कि यदि उन भावों की प्रतीति एक रूप में होती है, यदि वे एक रूप में आविभूत होते हैं, तो फिर इन दोनों दशाओं में भी विरोध नहीं होगा। भाव यह है कि यदि दोनों भावों की प्रतीति अलग अलग हो रही हो, तो ऐसी दशा में विरोध हो सकता है, पर उनकी प्रतीति मिश्रितरूप में होने पर विरोध नहीं माना जायगा क्योंकि विरोध होने पर तो मिश्रण ही न हो सकेगा।

यदि कोई यह कहे कि स्थायी मार्वों का दूसरे मार्वों, सक्चारी मार्वों के साथ विरोध हो सकता है, तो यह टीक नहीं. क्योंकि ऊपर बताया जा जुका है कि विरोध दो ही दशाओं में हो सकता है। सक्चारी माव तथा स्थायी माव में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वे तो साथ साथ अवस्थित रहते ही हैं, उनमें सहानवस्थान वाला नियम लागू नहीं हो सकता। लौकिक व्यवहार में हम देखते हैं कि रित आदि भार्वों से युक्त व्यक्ति के चित्त में चिन्ता आदि व्यक्तिचारी भाव अविरुद्ध रूप में पाये जाते हैं। जैसे एक सूत्र में माला बनाते समय कई पुष्प गूँथ दिये जाते हैं, वैसे ही 'सक्सून्याय' से रितभाव में कई व्यक्तिचारी भी उपनिबद्ध होते हैं। इस तरह रितभावयुक्त चित्त में दूसरे व्यभिचारी भार्वों का आविर्भाव होता है, यह सभी सहृदय के अनुभवगम्य है। ठीक यही बात हम काव्य या नाटक के अनुकार्य राम,

दुश्यन्त, माथव या चारुदत्त के भावों के विषय में कह सकते हैं। यह बात नहीं है कि काव्य के अनुकार्य रामादि की भावानुभवदशा हमारी व्यावद्यारिक भावानुभवदशा से भिन्न हो। काव्यव्यापार के निवन्धन के द्वारा भावों तथा सक्कारियों का जो प्रादुर्भाव अनुकार्य रामादि में उपनिवद्ध किया जाता है, वह रस की अलौकिक संवित् को उद्बुद्ध करने में इसलिए समर्थ हो जाता है कि रामादि के चित्त के साथ हमारे चित्त का तादात्म्य हो जाता है। रामादि में उपनिवद्ध स्थायी भाव तथा सक्चारियों का यह सहावस्थान (एक साथ वर्णन) हमारे चित्त में रस का आविर्भाव करता है, अतः उन दोनों में सहानवस्थान (एक साथ रहने की अयोग्यता) नहीं है। स्थायी और व्यभिचारी भाव एक साथ नहीं रह सकते, यह कैसे माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा मानना अनुभवविरुद्ध होगा।

बाध्यबाधकभावस्तु भावान्तरैभांवान्तरित्स्कारः स च न स्थायिनामविरुद्धव्यभि-चारिभिः स्थायिनोऽविरुद्धत्वात् तेषामङ्गत्वात्—प्रधानविरुद्धस्य चाङ्गत्वायोगात्, श्रान-न्तर्यविरोधित्वमप्यनेन प्रकारेणाऽपास्तं भवति । तथा च मालतीमाधवे श्रङ्गारानन्तरं बीभत्सोपनिबन्धेऽपि न कि बिद्धैरस्यं तदैवमेव स्थिते विरुद्धरसैकालम्बनत्वमेव विरोधे हेतः, स त्वविरुद्धरसान्तर्व्यवधानेनोपनिबध्यमानो न विरोधी ।

सहानवस्थान के बाद विरोध की दूसरी शर्त है-वाध्यवाधकभाव । जहाँ एक भाव दूसरे भाव का तिरस्कार कर दे, उसकी प्रतीति ही न होने दे, वहाँ उनमें परस्पर बाध्यबाधकभाव माना जायगा । यह बाध्यबाधकभाव स्थायी भावों के अपने अपने अविरुद्ध व्यभिचारियों के साथ नहीं होगा । भाव यह है कि प्रत्येक स्थायी भाव के कुछ नियत सब्बारी माने गये हैं। जहाँ इन सञ्चारियों का स्थायी आब के साथ समावेश होगा, वहाँ बाध्यबाधकभाव नहीं हो सकता। क्योंकि सम्बारी भाव सदा स्थायी भाव के अङ्ग होते हैं, और अङ्ग होने के कारण ये स्थायी मान के घिरीधी नहीं हो सकते। अङ्गी से विरुद्ध मान उसका अङ्ग बन ही नहीं सकता, वह उसका अक बनने के योग्य नहीं। इस तरह से एक के बाद दूसरे का वर्णन भी विरोधी नहीं है यह बता दिया गया है। भावों का आनन्तर्यविरोध भी इसी तरह हटा दिया गया है। इसी की स्पष्ट करने के लिए मालतीमाधव के इमशानाङ्क से बीभत्स व शृङ्गार के दो विरोधी मार्नो-जुगुप्सा तथा रति-का एक साथ समावेश उदाहत करते हुए बताते हैं। मालतीमाधव में एक ओर शक्कार का वर्णन है, उसी के बाद बीमरस का उपनिबन्धन किया गया है, यहाँ कोई भी विरोध या वैरस्य नहीं है। इनमें परस्पर विरोध न माने जाने का कोई कारण है। दो विरोधी रसों का एक ही आलम्बन की लेकर किया गया निवन्धन विरोध का कारण हो सकता है। ( मान लीजिये एक ही आलम्बन-मालती-के प्रति रित तथा जुगुप्सा दोनों भावों की प्रतीति हो रही हो, तो यह विरोध होगा। पर इमशान के दृश्य के प्रति ज्याप्सा, माळती के प्रति जत्पन्न रति की बाधक नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों भावों. दोनों रसों के आलम्बन भिन्न-भिन्न हैं।) लेकिन एक ही आलम्बन के प्रांत दो विरोधी रसों का समावेश कभी कभी अविरुद्ध भी हो सकता है। यदि उन दोनों विरोधी रसों के बीच में किसी ऐसे रस का समावेश कर दिया जाय जो दोनों का विरोधी न हो, तो ऐसी दशा में उन रसों में विरोध नहीं होगा।

यथा—'त्रणणहुणाहुमहेलिञ्चहुजुहुपरिमलुसुसुत्रम्धु । मुहुकन्तह त्रगत्यणहुञ्चङ्ग ण फिड्ड गन्धु ॥' ( नितान्तास्फुटस्वादस्य एकोकस्य च्छाया न किक्यते । ) इत्यत्र बीभत्सरसस्याक्रभूतरसान्तरव्यवधानेन श्टङ्गारसमावेशो न विरुद्धः । प्रकारा-न्तरेण वैकाश्रयविरोधः परिहर्तव्यः ।

ननु यत्रैकतात्पर्येग्रेतरेषां विरुद्धानामविरुद्धानां च न्यग्भूतत्वेनोपादानं तत्र भवत्वन्न-त्वेनाऽविरोधः, यत्र तु समप्रधानत्वेनानेकस्य भावस्योपनिबन्धनं तत्र कथम् ?

जैसे 'अण्णहुणाहुमहेलिअ' आदि गाथा में एक साथ बीमत्स रस तथा श्वकारस का समावेश किया गया है, किन्तु श्वकाररस का समावेश करने के पहले बीमत्स रस के अक्रभूत दूसरे रस का, जो दोनों का विरोधी नहीं है—समावेश किया गया है, अतः इसके व्यवधान के कारण बीमत्स व श्वकार का एक साथ वर्णन विरोधी नहीं है। अथवा एक आश्रय के प्रति दो विरोधी रसों के समावेश वाला विरोध किसी दूसरे दक्ष से भी हटाया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में पूर्वपक्षी एक शक्का उठाता है। वह इस बात से तो सहमत है कि जहाँ किन्हीं भी विरोधी या अविरोधी मार्बो का एक ही जात्पर्य को लेकर (एक विषय में) इस तरह उपनिबन्धन किया जाय, कि दूसरे आव कुछ निम्न कौटि के दर्शाये गये हों, वे न्यन्भूत हो गये हों, वहाँ वे न्यन्भूत भाव, प्रधान भाव के अक हो जाते हैं, अतः उनमें परस्पर विरोध नहीं होगा। लेकिन पूर्वपक्षी को इस विषय में सन्देह है कि जहाँ एक साथ कई भाव समान रूप में उपनिबद्ध हों, वहाँ भो अविरोध ही रहेगा। इसीलिए वह उत्तरपक्षों से पूछना चाहता है कि अनेक भावों के समाधान रहने पर उनका सम्बन्ध अविरोध कैसे रहेगा हिसकों स्पष्ट करते दुए हत्तिकार ने पूर्वपक्ष के मत की पृष्टि में ६ पद्ध विये हैं, जहाँ पूर्वपक्षी के मत से कई परस्पर विरोधी भावों का समग्राधान्य उपनिबद्ध किया गया है।

यथा—'एकत्तो रुग्रइ पित्रा त्रण्णत्तो समरत्रणिग्योसो ।
पेम्मेण रणरसेन त्र भडस्स डोलाइत्रं हित्रज्ञम् ॥'
( एकतो रोदिति प्रियाऽन्यतः समरत्र्वंनिर्वोषः ।
प्रेम्णा रणरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयम् ॥ )

इत्यादौ रत्युत्साहयोः, यथा वा-

१. युद्ध में जाते हुए प्रिय के वियोग की आशङ्का से एक और प्रिया रो रही है, दूसरी और युद्ध की तूर्य-ध्विन सुनाई दे रही है। प्रिया के अनुराग के कारण वीर योद्धा का हृदय यह चाहता है कि वह यहीं रहे, छड़ने न जाय; पर दूसरी और युद्ध का उत्साह उसे रणभूमि में जाने को बाध्य कर रहा है। इस तरह योद्धा का हृदय प्रियानुराग तथा युद्धोत्साह से दोलायित हो रहा है।

'मात्सर्यमुत्सार्य विचार्य कार्यमार्याः समर्यादमिदं वदन्तु । सेव्या नितम्बाः किसु भूधराणासुत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्॥'

इत्यादौ रतिशमयोः, यथा च— २. हे महानुभावो ! मात्सर्य की छोड़ कर तथा अञ्जी तरह विचार कर मर्यादापूर्वक इस बात पर अपना निर्णय दीजिये कि छोगीं को पर्वतीं की तरुद्दियों का सेवन करना चाहिए या कामदेव की छोडाओं से रमणीय विकासिनियों के नितम्बी का।

यहाँ 'पर्वतों की तलहटियों के सेवन' के द्वारा श्रम या निर्वेद आव का तथा 'विकासिनियों के नितम्बों के सेवन' के द्वारा रित भाव का उपनिबन्धन किया गया है। ऐसी दशा में रित भाव तथा शम भाव दोनों का समप्राधान्य स्पष्ट है। यहाँ भी उनमें अविरोध कैसे होगा ?

'इयं सा लोलाक्षी त्रिभुवनललामैकवसतिः

स चायं दुष्टात्मा स्वसुरपकृतं येन मम तत्। इतस्तीत्रः कामो गुरुरयमितः क्रीधदहनः कतो वेषश्वायं कथमिदमिति भ्राम्यति मनः॥'

इत्यादौ त रतिकोधयोः,

किसी नाटक से रावण की उक्ति है:-

३. जब रावण सीता का अपहरण करने आया है, तो सीता तथा लक्ष्मण की देख कर वह सीच रहा है। 'एक ओर तो समस्त संसार को सुन्दरता का खजाना-यह चञ्चल आँखों वाली सुन्दरी है; और दूसरी ओर यह वही दुष्ट व्यक्ति मौजूद है, जिसने मेरी वहिन का अपकार किया है। इस सुन्दरी के प्रति तीत्र कामवासना उत्पन्न हो रही है, और इधर इस दृष्ट के प्रति महान की धारि प्रज्वलित हो रही है। और इधर मैंने इस संन्यासी के वेष की धारण कर रक्खा है। 'यह कैसे हो सकता है' यह सोच कर मेरा मन किसी निर्णय पर स्थिर नहीं ही रहा है, वह घूम रहा है।

यहाँ एक ही आश्रय में एक साथ रित व कीथ नामक स्थायी भावों का निवन्धन किया गया है। यह निवन्धन समप्राधान्यरूप में है, क्योंकि सुन्दरी के प्रति रति, तथा स्वसा के अपकारी दुष्ट के प्रति कीथ दोनों ही प्रधान रूप से चित्रित किये गये हैं। यहाँ रति व क्रोध का परस्पर विरोध कैसे निराकृत होगा ?

'अन्त्रेः कल्पितमञ्ज्ञातसराः ब्रीहस्तरकोत्पळ-न्यकोत्तंसमृतः पिनद्रशिर्सा हृत्य्पडर्गक्रस्ताः । एताः शोणितपङ्कङ्कमजुषः संभूय कान्तैः पिब-न्यस्थिक्षेद्रसरां कपालचषकैः प्रीताः पिशाचाङ्गनाः ॥

इत्यादावेकाश्रयस्वेन रतिज्याप्सयोः,

४, किसी इमञ्जान का वर्णन है। पिशाचिनियों ने अँतिड्यों को गळे और हाथ में छपेट रखा है, जैसे उन्होंने मङ्गळसूत्र पहन रखा हो। उन्होंने अपने कानों में कियों के हाथों के लाल कमल खोंस लिये हैं; वे खियों के हाथों को कानों में इसी तरह खोंसे है, जैसे रमणियाँ कमल का अवतंस धारण करती है। नसों तथा शिराओं के द्वारा मृतकों के हृदय के कमळों को पिरो कर उनकी माळा उनने पहुन रखी है। अथवा शबों के मस्तकों तथा हस्तवलों की माला उन्होंने पहन रखी है। उन्होंने अपने शरीर पर खुन के बने कुछम की लगा रहा है, इस तरह उत्सव के अनुरूप महल वेषभूषा बना कर (महलसूत्र पहन कर कमल का अवतंस धारण कर, माला पड्न कर तथा कुडूम लगा कर ) ये पिशाचों को लियाँ अपने प्रिय पिशाचों के साथ प्रसन्न होकर, कपाल के पान पात्रों से अस्थिस्तेह ( नवीं ) की मदिरा का पान कर रही हैं।

यहाँ एक ही आश्रय-पिशाचाङ्गनाओं-में एक साथ समप्रधानरूप रति तथा जुगुप्सा दोनों भावों का निबन्धन हुआ है। यहाँ भी इनमें परस्पर अविरोध कैसे हो सकेगा ?

'एकं घ्याननिमीलनान्मकुलितं चक्षुर्द्वितीयं पुनः

COLUMN THE PARTY पार्वत्या वदनाम्बजस्तनतटे श्वज्ञारभारालसम् ।

## श्चन्यद्दूर्विकृष्टचापमदनकोधानलोहीपितं शम्मोभिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः ॥'

13 : इत्यादी शमरतिकोधानाम्,

५. महादेव समाधि में स्थित हैं। इधर समीपस्थित पार्वती के प्रति उनके मन को चक्रल, करने के लिए कामदेव बाण मारता है, और महादेव के नेत्र एक साथ खुल पड़ते हैं। महादेव के तीनों नेत्रों की विभिन्न दशा का वर्णन करते हुए किव कहता है कि उनका एक नेत्र तो ध्यान में मझ होने के कारण सुकुलित (बन्द) है। उनका दूसरा नेत्र पार्वती के मुखरूपी कमल तथा स्तन पर टिक कर शक्कार के बोझ से अलसाया-सा हो गया है, अर्थात पार्वती को देख कर उनका दूसरा नेत्र रित भाव का अनुभव कर रहा है। महादेव का तीसरा नेत्र दूर में बैठ कर धनुष को चढ़ाये हुए कामदेव के प्रति उत्पन्न को धरूपी अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है। इस तरह समाधि के समय महादेव के तीनों नेत्रों में तीन भिन्न-भिन्न रसों की स्थित हो रही है। महादेव के ये तीन नेत्र आप लोगों को रक्षा करें।

यहाँ एक ही आश्रय-महादेव-में एक साथ शम (समाधिविषयक), रित (पार्वतीविषयक), तथा क्रीथ (क्षामविषयक) इन तीन भावों का निवन्थन समप्रधान रूप में हुआ है। यहाँ भी शम, रित तथा क्रीथ में परस्पर क्रीई विरोध नहीं है यह कैसे माना जा सकता है, क्योंकि इन तीनों में वस्तुतः विरोध माना जाता है।

'एकेनाच्या प्रविततस्या वीक्षते व्योमसंस्थं भानोर्बिम्बं सजळलुळितेनापरेणात्मकान्तम् । श्रह्वश्केदे द्यितविरहाशद्भिनी चक्रवाकी द्वौ संकीणौ रचयति रसौ नर्तकीव प्रगल्भा ॥' इत्यादौ च रतिशोककोधानां समप्राधान्येनोपनिबन्धस्तत्कथं न विरोधः ?

६. सूर्य अस्ताचल का चुम्बन करने जा रहा है। दिनान्त को समीप जान कर चक्रवाकी समझ लेती है कि अब उसका अपने प्रिय से वियोग होने वाला है। वह इस वियोग का एकमात्र कारण सूर्य की ही समझती है। कहीं यह सूर्य कुछ देर और रुक जाता, इसे अस्त होने की जल्दी क्यों पड़ो है, आखिर यह मुझे प्रिय से वियुक्त करना क्यों चाहता है। चक्रवाकी क्रीध से भरे हुए एक नेत्र से आकाश्चित सूर्य-मण्डल की ओर,—जो अस्त होने को है—देख रही है। दूसरे नेत्र में ऑस भर कर वह अपने प्रिय को देख रही है, जो अब रात भर के लिए उससे दूर हो जाने वाला है। इस प्रकार सूर्य के प्रति क्रोध, तथा प्रिय के भावी विरह के कारण शोकमिश्रित रित इन दो भावों का सम्त्रार एक साथ चक्रवाकी के इदय में हो रहा है। दिनावसान के समय, प्रिय के विरह की आशहा वाली चक्रवाकी एक कुशल नर्तकी के समान दो भिन्न रसों—रौद (क्रोध) तथा म्हलार (रित) को मिश्रित रूप में एक साथ प्रकट कर रही है। जिस तरह एक कुशल नर्तकी एक साथ ही शरीर के विभिन्न अर्कों के सम्रालन के द्वारा भिन्न भिन्न रसों नी व्यञ्जना करने में समर्थ होती है, तथा यह उसकी कला—निपुणता की उत्कृष्टता है, इसी तरह चक्रवाकी भी, शाम के समय, एक साथ एक—एक नेत्र के द्वारा अलग अलग भाव की व्यञ्जना कर रही है।

इस पद्य में चक्रवाकी को आश्रय बना कर एक साथ कीथ ( सर्यविषयक ), तथा शोकपूर्ण रति (कान्तविषयक ) का समावेश किया गया है। इसीलिये दृत्तिकार का कहना है कि यहाँ रति. शोक तथा कोथ तीनों का उपनिबन्धन प्रधान रूप से तथा समान रूप से हुआ है। ैऐसी दशा में इस पद्य में निवड रित, शोक तथा क्रोध में परस्पर विरोध किस तरह नहीं माना जायगा।

पूर्वपक्षी ने उपर्युक्त छः पद्यों के द्वारा ऐसे स्थल उपस्थित किये, जहाँ उसके मतानुसार एक साथ कई भिन्न भावों का समप्रधानरूप से समावेश किया गया है। ऐसी दशा में इनमें विरोध है या नहीं। पूर्वपक्षी स्वयं तो यहाँ विरोध ही स्वीकार करता है। इसीका उत्तर देते हुए, पूर्वपक्षी की शक्का का परिहास करते हुए वृत्तिकार धनिक इन्हीं पद्यों को एक-एक लेकर सिद्धान्तपक्ष को प्रतिष्ठित करते हैं।

श्रत्रोच्यते श्रत्राप्येक एव स्थायी, तथा हि एकत्तो रुग्रइ पिश्रा' इत्यादौ स्थायीभूतोत्साह्व्यभिचारिलक्षणवितर्कभावहेतुसन्देहकारणतया करणसंप्रामतूर्ययोश्पादानं वीरमेव पुष्णातीति भटस्येत्यनेन पदेन प्रतिपादितम् । न च द्वयोः समप्रधानयोरन्योन्य-मुपकार्योपकारकभावरहितयोरेकवाक्यभावो युज्यते, किश्चोपकान्ते संप्रामे सुभटानां कार्यान्तरकर्योन प्रस्तुतसंप्रामौदासीन्येन महद्नौचित्यम् । श्रतो भर्तुः संप्रामैकरिकतया शौर्यमेव प्रकाशयन् प्रियतमाकरुणो वीरमेव पुष्णाति ।

इस विषय में हमारा यह उत्तर है कि इन उदाइरणों में भी ध्यान से देखा जाय तो स्थायी भाव दो न होकर एक ही है, चाहे वे दो या अधिक दिखाई देते हों। इन पूर्वों में प्रधान स्थायी भाव एक ही चित्रित किया गया है, अन्य भाव उसके हो अङ्गरूप में उपनिबद्ध किये गये हैं, तथा उन भावों का समप्राधान्य मानना ठीक नहीं होगा। इस मत को स्पष्ट करने के लिए पूर्वपक्षी के उपगुद्धत ख हों उदाहरणों को एक-एक कर लिया जा सकता है, तथा उनके पर्यालोचन से यह मत और अधिक पुष्ट हो जाता है।

सबसे पहुले 'एकत्तो रुअइ पिआ' इस पहुली गाथा को ले लीजिये, जहाँ भट में एक साथ प्रियानराग (रति) तथा युद्धोत्साह का सखार हो रहा है। क्या यहाँ दोनों का समप्रधान्य है ? नहीं। इस गाथा का प्रधान स्थायी मान उत्साह है, इस उत्साह स्थायी मान के साथ नितक नामक व्यभिचारी भाव का समावेश किया जाता है और इस वितर्क का कारण भट का यह सन्देह है कि उसे यहाँ रहना चाहिए या जाना चाहिए। योद्धा के हृदय का संशयमस्त हो जाना वितर्क का कारण है, तथा वितर्क नामक । व्यभिचारी उत्साह का अङ्ग वन कर आया है। साथ हो गाथा में एक ओर प्रिया के करुण रुदन तथा इसरी ओर युद्धतूर्य का निवन्धन हुआ है, ये दोनों बीर रस को ही पृष्ट कर रहे हैं। दो भिन्न उपकरणों -- करुणरुदन तथा युद्धवाच का उपादान इसीलिए किया गया है कि वहीं तो योद्धा के हृदय को दोलायित करने वाला है, उसके हृदय में सन्देह उत्पन्न करने वाला है, अत: करुण रुदन तथा युद्धवाध दोनों एक ही लक्ष्य-उत्साह स्थायी भाव-के साधन हैं। गाथा में 'भट' शब्द का प्रयोग हुआ है ( भडस्य दोलाइअं हिअअम् ), जिसका अर्थ है वीर योद्धा। इसलिए प्रकरण में वीर योद्धा के उचित उत्साइ स्थायी भाव की ही प्रधानता प्रतिपादित है। और अधिक स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि वीर योद्धा के हृदय में केवल सन्देह भर हुआ है, उसने लड़ने जाना छोड नहीं दिया है, अतः उत्साह को ही प्रधान भाव तथा वीर की ही अक्षी रस मानना होगा।

१. वस्तुतः इस पद्य में दो ही भावों का समावेश है—रित तथा क्रोध का। शोक को अलग से भाव मानना ठीक न होगा। वह तो भविष्यत् विप्रलम्भ शृक्षार के स्थायी भाव रित भें ही अन्तर्भावित हो जाता है। पद्यकारके 'हो सङ्कीणों रचयति रसी' से भी यही सिद्ध होता है।

पूर्वपक्षी इस बात पर ज्यादा जोर देता है कि दोनों माब समप्रधान रूप से उपनिषद किये गये हैं। इसीका उत्तर देते हुए वृक्तिकार बताता है कि यदि कहीं दो माब समप्रधान है तो इसका अर्थ यह है कि वे एक दूसरे के उपकारक नहीं। समप्रधान होने पर उनमें उपकार्य उपकारक मान माना हो नहीं जा सकता। ऐसी दशा में उनका समावेश अलग-अलग वाक्यों में करना ही ठोक होगा। जब वे दोनों एक दूसरे के साथ सम्बद्ध ही नहीं है, दोनों समान रूप से प्रधान है, तथा एक दूसरे से स्वतन्त्र है तो उनका एक ही बाक्य में प्रयोग ठीक नहीं है, ऐसा करना दोव हो होगा। हाँ, एक अन्नी भाव के उपकारक अन्नभूत भावों का वर्णन एक ही वाक्य में करना ठोक है। ऐसी दशा में यदि यहाँ दोनों भावों का समप्रधान्य मान लेते हैं तो ऐसा समावेश दोव होगा। बोर पुरुषों का युद्ध के उपस्थित होने पर किसी दशा में की एक जन्म में फूस जाना तथा संग्राम के प्रति उदासीन हो जाना बहुत अनुचित है। ऐसी दशा में वीर पुरुष का युद्ध के उपस्थित होने पर भी प्रियानुराग के प्रति महत्त्व देना अनुचित ही माना जायगा। इसलिए प्रिया का करणविप्रलम्भ एक तरह से वीर योद्धा के संग्रामप्रम तथा शीर्य की ही प्रकाशित करता है तथा वीररस की ही पुष्टि करता है। इस तरह स्पष्ट है कि 'एकत्तो रुजह पिआ' इस गाथा में प्रमुखता वीर रस तथा उत्साह माव की ही है, प्रियानियक विप्रजम्भ (करणविप्रलम्भ) इसीका अन्न तथा पोषक भाव है।

एवं 'मात्सर्थम्' इस्यादाविष चिरप्रकृत्तरिवासनाया हेयतयोपादानाच्छमैकपरस्वम् 'आर्थाः समर्यादम्' इस्यनेन प्रकाशितम् ।

दूसरे उदाइरण 'मात्सर्यमुत्सार्य' आदि पद्य में भी यही दशा है। वहाँ भी दोनों भाव— शम तथा रित—समप्रधान नहीं हैं। यहाँ भी चिरकाल से प्रवृत्त कामवासना तथा रित को तुच्छ तथा नगण्य बताने के कारण शम ही की प्रधानता सिद्ध होती है। किव यहाँ शम भाव की ही प्रधान मानता है और 'आर्याः समर्थाद' इस पददय के द्वारा उसने साफ बता दिया है कि वह इस बात का निर्णय पर्वत की तल्हिटियाँ अच्छी है, या रमिण्यों के नितम्ब, पूज्य सम्मान्य व्यक्तियों से ही पूछता है, तथा इसका मर्यादित निर्णय सुनना चाहता है। यह इस बात का प्रकाशन करता है कि यहाँ रित भाव शम भाव का ही पोषक अक्क है।

एवम् 'इयं सा लोलाक्षी' इत्यादाविष रावणस्य प्रतिपक्षनायकतया निशाचरत्वेन मायाप्रधानतया च रौद्रव्यभिचारिविषाद्विभाववितर्कहेतुतया रितकोधयोग्गपादानं रौद्र-परमेव। 'श्रन्त्रैः कल्पितमङ्गलप्रतिसराः' इत्यादौ हास्यरसैकपरत्वमेव, 'एकं ध्याननिमील-नात्' इत्यादौ शम्भोभीवान्तरेरनाक्षिप्ततया शमस्यस्यापि योग्यन्तरशमाह्रैलक्षण्यप्रति-पादनेन शमैकपरतेव 'समाधिसमये' इत्यनेन स्फुटीकृता। 'एकेनाच्णा' इत्यादौ तु समस्तमपि वाक्यं भविष्यद्विप्रलम्भविषयमिति न कविदनेकतात्पर्यम्।

तीसरा उदाहरण 'इयं सा लोलाक्षी' रावण की उक्ति हैं। इसमें एक साथ रित तथा क्रोध, इन दो मार्वो का समावेश किया गया है। पूर्वपक्षी यहाँ इन दोनों भावों का समप्राधान्य मानता है। किन्तु रावण के विषय में यह ठीक नहीं जान पड़ता। रावण पहले तो प्रतिपक्ष नायक है, दूसरे वह राक्षस है, तीसरे मायावी है। इन सब बातों को देखने से यह पता चलता है कि यहाँ का अक्षी रस रौद्र ही है। रौद्र रस के व्यभिचारी माव विषाद का, तथा उसके (विषाद के) आलम्बन सीता व लक्ष्मण के विषय में उत्पन्न वितर्क के द्वारा रित तथा क्रोध इन दो भावों का समावेश हुआ है। अतः 'क्या किया जाय, एक ओर तो यह सुन्दरी है, दूसरी और यह दुष्टात्मा, तथा दोनों विभिन्न मार्वो के आलम्बन हैं' यह वितर्क रौद्र रस की

ही पुष्टि करता है। इस तरइ रित भाव भी रौद्र रस का ही पोषक है तथा उसी का अक है। 'इयं सा लोलाक्षी' इस पद्य में कोथ ही प्रमुख स्थायी माव है यह स्पष्ट है।

चौथे उदाइरण में; पिशाचिनियों का वर्णन करते हुए किन न एक साथ बीमत्स व श्रद्धार का समावेश 'अन्त्रैः किरियतमङ्गळप्रतिसराः' इस पद्य में किया है। यहाँ भी जुगुप्सा तथा रित भाव का समप्राधान्य, नहीं है, जैसा पूर्वपक्षी मानता है। यहाँ पर तो पिशाचिनियों को इास्यरस का आल्ध्यन बनाया गया है तथा जुगुत्सा व रित दोनों उसके अङ्ग बने हुए हैं। 'अहा, पिशाचिनियों किस ठाट से सजयज कर उत्सव में सम्मिलित होती हुई पानगोष्ठी का अनुभव कर रही है' यह व्यङ्ग्य पिशाचिनियों के प्रति हास भाव की प्रतीति करा रहा है। अतः पूर्वपक्षी की शङ्का का यहाँ भी निराकरण हो ही जाता है। यहाँ भी केवल एक हो अर्थ प्रधान है, वह है हास्य रस तथा उसका स्थायी हास।

पाँचवा उदाहरण 'एकं ध्याननिमीलनात्' आदि है। इसमें रात, शम तथा कोथ इन भावों की स्थिति वर्णित की गई है। यहाँ भी पूर्वपक्षी इन तीनों का समप्राधान्य मानताहै। यहाँ महादेव के वर्णन में समाधि के शम भाव के अतिरिक्त दूसरे भावों का समावेश इसलिए किया गया है, कि किव यह बताना चाइता है कि समाधिस्थ होने पर भी महादेव की शम भाव की अनुभृति साधारण योगियों से विलक्षण है। इसलिए इस सारे पद्य में शम ही प्रधान है, तथा रित माव एवं कीध दोनों भाव शमपरक ही हैं।

'एकेनाक्ष्णा प्रविततरुषा' इस छठे उदाहरण में क्रोध, शोक तथा रित भाव का समावेश है। यहाँ भी इन तीनों का समप्राधान्य नहीं माना जा सकता। सारे पद्य का एक हो विषय है और वह यह है कि शाम के समय चकवाकी अपने प्रिय के भावी वियोग की आश्रद्धा से दुःखित हो रही है। ऐसी दशा में समस्त वाक्य भावी विप्रलम्भ का ही सचक है। इसलिए क्रीध या शोक के अर्थ का कोई अलग ताल्पर्य नहीं निकलता। क्रोध (स्थिवषयक) तथा शोक दोनों रित के ही अह बन जाते हैं। अतः यहाँ भी प्रधानता एक ही भाव की सिद्ध होती है।

यत्र तु श्रेषादिवाक्येष्वनेकतात्पर्यमिष तत्र वाक्यार्थभेदेन स्वतन्त्रतया चार्थद्वयपर-तेत्यदोषः । यथा—

कुछ ऐसे भी स्थल होते हैं, जहाँ एक ही वाक्य के दारा अनेक तात्पयों की प्रतीति होती है। ऐसे स्थलों पर दो भिन्न भावों का एक साथ समावेश पूर्वपक्षी दोष माने, तो उसका निराकरण करते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि जिन स्थलों में रलेष आदि से अनेकार्थ वाक्यों में कई ताल्पर्यों को प्रतीति होती है, वहाँ उसी वाक्य के अलग-अलग प्रतीत तात्पर्यार्थ स्वतन्त्र हैं, वे एक दूसरे से संबद्ध नहीं हैं, अतः उनमें दो अर्थ माने जायेंगे। ऐसी दशा में उनमें दोष नहीं रहेगा। भाव यह है कि रलेष के द्वारा एक ही वाक्य से दो या अधिक अर्थों की प्रतीति होती है। जहाँ इन दोनों अर्थों में उपमानोषमेय भाव होगा, वहाँ तो उपमेयपक्ष वाले अर्थ

१. इसी सम्बन्ध में एक उदाइरण और लिया जा सकता है:—
कपोल्ठ जनक्याः करिकलभदन्तस्तुतिमुधि स्मरस्मेरस्पारोङ्खमरपुलकं वक्त्रकमलम् ।
मुद्दुः पश्यब्ख्रुण्वन् रजनिचरसेनाकलकलं जटाज्य्य्यन्थि द्रदयित रघूणां परिवृद्धः ॥
( इस पद के अनुवाद के लिए देखिये द्वितीय प्रकाश में माधुर्य का उदाइरण )

यहाँ पर राम में एक ओर रित तथा दूसरी ओर उत्साह का वर्णन किया गया है। ऊपर के 'एकत्तो रुअह' आदि गाथा की माँति यहाँ भी उत्साह ही प्रमुख भाव मानना ठीक होगा। रित भाव यहाँ वीर रस का ही पोषक अंग है, यह स्पष्ट है। (अनुवादक)

की प्रधानता सिंख हो ही जाती है। यदि दोनों ही अर्थ स्वतन्त्र हैं, तो फिर तत्तत् प्रकरण में तत्तत् अर्थ की प्रधानता सिद्ध हो सकती है। इस तरह इलेषादि के द्वारा दो या अधिक मार्वों का एक साथ समावेश विरुद्ध नहीं होगा। इलेष के एक उदाहरण को लेकर इसे स्पष्ट करते हैं—

'श्चाध्याशेषतनुं सुदर्शनकरः सर्वोङ्गळीलाजित – त्रेलोक्यां चरणारविन्दलितेनाकान्तलोको हरिः । विश्राणां सुखमिनदुसुन्दरुक्वं चन्द्रात्मचक्षद्वयत्

स्थाने यां स्वतनोरपश्यद्धिकां सा रुक्मिणी वोऽवतात् ॥'

इत्यादौ । तदेवमुक्तप्रकारेण रत्याद्युपनिवन्धे सर्वत्राविरोधः । यथा वा श्रूयमाण-रत्यादिपदेष्वपि वाक्येषु तत्रैव तारपर्यं तथाग्रे दर्शयिष्यामः ।

जब कृष्ण ने रुक्मिणों को देखा, तो उन्हें पता चला कि वह तो उनसे भी अधिक सुन्दर है, उनके भी शरोर से अधिक है। कृष्ण का तो केवल हाथ ही सुन्दर (सुदर्शनकर) है; (कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक है), लेकिन रुक्मिणों का समस्त शरीर अतीव प्रशंसनीय तथा रमणीय है। कृष्ण ने संसार को केवल चरणारिवन्द की ही सुन्दरता से जीता है; अर्थात उनका केवल चरण ही लिलत है, जो सुन्दरता में संसार की होड कर सके; (कृष्ण ने वामनावतार में चरणकमल के द्वारा सारे लोकों को नाप लिया है); लेकिन रुक्मिणों ने सारे अंगों की शोभा से तीनों लोकों को जीत लिया है। कृष्ण की केवल आँख ही चन्द्रमा के समान है, बाकी सारा मुंह कुरूप है; (कृष्ण परमात्मा के अवतार होने के कारण, उनका वाम नेत्र चन्द्रमा है); लेकिन रुक्मिणी सुन्दर कान्तिवाले सुख चन्द्र को धारण करती है। इस तरह कृष्ण का केवल हाथ ही सुन्दर है, पाँव ही शोभामय है, तथा आँख ही चन्द्रतुख्य है, जब कि रुक्मिणों का पूरा शरोर सुन्दर है, उसके सारे अंग शोभा से तीनों लोकों को जीत लेते हैं, तथा उसका पूरा सुख चन्द्रमा जैसा है; इसलिए कृष्ण रुक्मिणी को अपने से अधिक पाते हैं। वह रुक्मिणों जो कृष्ण से अधिक सुन्दर तथा उत्कृष्ट है, आप लोगों की रक्षा करें।

इत्यादि उदाहरणों में वाक्यार्थ अनेक पाये जा सकते हैं, पर उनके दो अर्थ होने के कारण

अदीष ही मानना होगा।

इस तरह से उपर्युक्त प्रक्रिया से काव्य में रित आदि स्थायी भावों के उपनिवन्धन में विरोध नहीं आता। इस विषय में यह भी पूछा जा सकता है कि जहाँ रत्यादि पदों का काव्य में प्रयोग होता (रत्यादि पद अश्रूयमाण होते हैं), विहाँ भी तात्पर्य रित आदि भावों में ही होता है, क्योंकि विभाव आदि साधनों के कारण ही भावों का आक्षेप होता है, पदों के साक्षात प्रयोग के कारण नहीं।

ते च-

रत्युत्साहजुगुष्साः क्रोघो हासः स्मयो भयं शोकः। शममि केचित्प्राहुः पुष्टिनीटचेषु नैतस्य॥ ३४॥

ये स्थायी भाव आठ होते हैं :—रित, उत्साह, जुगुप्सा, क्रोध, हास, समय, भय तथा शोक। कुछ आचार्य शम जैसे नवें स्थायी भाव को भी मानते हैं, किन्तु इस भाव की पुष्टि नाट्य (रूपकों) में नहीं होती। हमारे मतानुसार यह भाव नाट्यानुकूछ नहीं है। अतः नाट्यशास्त्र की दृष्टि से स्थायी भाव केवछ आठ ही है। शम जैसे नवें स्थायी भाव तथा उसके रस-शान्त-को अछग से मानना हमें सम्मत नहीं।

१. यहाँ यह भी अर्थ हो सकता है कि जहाँ रत्यादि पद का कान्य में साक्षात प्रयोग (अयमाण) होता है, वहाँ भी तात्पर्य (फिर से ) उन्हीं भावों में होगा।

(इस प्रकार धनअय के मत से म्हज़ार, वीर, वीभस्स, रौद्र, हास्य, अद्भुत, भयानक तथा करुण ये आठ ही रस होते हैं। उसे शान्त रस स्वीकार नहीं, क्योंकि वह रूपकों के अनुपयुक्त है।)

इह शान्तरसं प्रति वादिनामनेकविधा विप्रतिपत्तयः, तत्र केविदाहुः—'नास्त्येव शान्तो रसः' तस्याचार्यण विभावाद्यप्रतिपादनाङ्गक्षणाकरणात् । श्रन्ये तु वस्तुतस्तस्याभावे वर्णयन्ति —श्रनादिकालप्रवाहाय तरागद्वेषयोच्छेत्तुमशक्यत्वात् । श्रन्ये तु वीरबीभत्सादा-वन्तर्भावं वर्णयन्ति । एवं वदःतः शममि नेच्छन्ति । यथा तथास्तु । सर्वथा नाटका-दाविभनयात्मनि स्थायित्वमस्माभिः शमस्य निषिध्यते, तस्य समस्तव्यापारप्रविलय-रूपस्याभिनयायोगात् ।

शान्त रस के विषय में विद्वानों के कई मिन्न भिन्न मत पाये जाते हैं। शान्त रस के विरोधी श्सका निषेध कई टक्न से करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शान्त जैसा रस है ही नहीं। नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत ने केवल श्वकारित आठ ही रसों के विभावादि साधनों का वर्णन किया है। नाट्यशास्त्र में शान्त रस के न तो विभावादि ही वर्णित हैं, न उसका छक्षण ही दिया गया है। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि मुनि भरत शान्त की नवाँ रस नहीं मानते। यदि शान्त को अलग से रस माना जाता, या वह रस होता, तो भरत उसका वर्णन अवस्य करते। शान्त को अलग रस मानना प्रस्थानविरुद्ध तथा आचार्य भरत के मत के प्रतिकृत है। अतः शान्त जैसा रस नहीं है।

दूसरे छोग उसका वास्तिवक अभाव मानते हैं। पहले मत बाले तो केवल नाट्य में (या काव्य में भी) उसकी सत्ता नहीं मानते, पर ये दूसरे मतावलम्बी शम की शत्ता व्यावहारिक क्षेत्र में भी नहीं मानते। इनकी दलील है कि शान्त रस की स्थितितभी हो सकती है, जब कि व्यक्ति के राग-देष का नाश हो जाय। राग तथा देष मनुष्य में अनादि काल से चले आ रहे हैं, अतः उनकी आत्यन्तिक निवृत्ति होना असम्भव है। जब अनादि काल से चले आते हुए राग-देष का नाश असम्भव है तो फिर शान्त रस कैसे परिपुष्ट हो सकता है।

कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो शम या शान्तपरक चित्तवृत्ति की स्थिति तो मानते हैं, पर उसे अलग से स्थायी भाव नहीं मानते। उनके मतानुसार शम को वीर वीभत्स आदि में अन्तर्भावित किया जा सकता है। यथा संसार के प्रति घृणा, जो शम का एक तत्त्व है वीभत्स के अन्तर्गत आ जाता है, इसी तरह अनश्वर परम तत्त्व के प्रति उन्मुखता वीर के स्थायी उत्साह का अक बन जाता है। इस तरह शान्त को अलग से रस नहीं माना जा सकता में

जब ये तीनों मत बाले विद्वान् शान्त रस को ही नहीं मानते तो उसके स्थायी आब शम की कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए वे शम की भी इच्छा नहीं करते। खेर उनका मत कुछ भी हो, तथा लौकिक रूप में शम को माना जाय या न माना जाय, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम लोग तो यह मानते हैं कि शम स्थायी (शान्त रस) रूपक (अभिनय) के सब्धा अनुपयुक्त है। नाटकादि रूपकों में अभिनय की प्रधानता है, अभिनय ही इन रूपकों की आत्मा है। अतः अभिनयपत्क रूपकों में हम शम का निषेध सचमुच में कर रहे हैं। इसका खास कारण यह है कि शम में व्यक्ति की समस्त लौकिक प्रक्रियाओं का लोप हो जाता है, (एक वीतराग समाधिदशा शम में पाई जाती है)। इस प्रकार की दशा का अभिनय करना असम्भव है। इसलिए अभिनय की अशक्यता के कारण ही हम नाटकादि में शम स्थायी की स्थिति स्वीकार नहीं करते।

यत्तु के बिन्नागानन्दादौ शमस्य स्थायित्वमुपवर्णितम् , तत्तु मळयवत्यनुरागेणाऽऽध-

वन्धप्रवृत्तेन विद्याधरचक्रवर्तित्वप्राप्त्या विरुद्धम् । न ह्येकानुकार्यविभावालम्बनौ विषया-नुरागापरागावुपल्ल्बौ, अतो द्यावीरोत्साहस्यैव तत्र स्थायित्वं तत्रैव श्वज्ञारस्याज्ञत्वेन चक्रवर्तित्वावाप्तेश्व फल्लत्वेनाविरोधात् । ईप्सितमेव च सर्वत्र कर्तव्यमिति परोपकारप्रवृत्तस्य विजिगीधोर्नान्तरीयकृत्वेन फल्लं सम्पद्यत इत्यावेदितमेव प्राक् । अतोऽष्टावेव स्थायिनः ।

कुछ लोग (पूर्वपक्षी) इवंरचित नागानन्द नाटक में शान्त रस मानकर उसका स्थायी शम मानते हैं, वह ठोक नहीं है। नागानन्द नाटक में सारे प्रवन्ध में आरम्भ से अन्त तक जोमूतवाइन (नायक) का मलयवती के प्रति अनुराग निवाइ। गया है, तथा उसे अन्त में विद्याधरचक्रवर्तित्व की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही बातें शम के विरुद्ध पड़ती है। शम की स्थिति में अनुराग का वर्णन तथा बाद में किसी लौकिक फल की प्राप्ति होना विरोधी है। शम में तो व्यक्ति विषयों से विमुख रहता है, तथा किसी लौकिक फल की इच्छा नहीं रखता, यदि उसे कोई इच्छा होती भी है तो वह पारलीकिक फल (मोक्ष) की हो। ऐसी दशा में नागानन्द का स्थायों भाव शम कैसे हो सकता है १ एक ही अनुकार्य जोमूतवाइनादि के विभाव तथा आलम्बन एक साथ विषयानुराग (विषय के प्रति आसक्ति), तथा विषयापराग (विषयों से विरक्ति) दोनों नहीं हो सकते। या तो उसमें विषयासक्ति ही हो सकती है, या विषय-विरक्ति ही। जीमूतवाइन में विषय राग स्पष्ट है, अतः विषय-विरक्ति रूप शम नहीं हो सकता।

तो फिर नागानन्द का स्थायो क्या है ? यह प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है। इसी का उत्तर देते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि इस नाटक में बीर रस का स्थायी उत्साह ही स्थायी माव है। उत्साह को स्थायी माव मान छेने पर मळयवती विषयक प्रेम (श्रृङ्गार ) उसका अङ्ग बन जाता है तथा चक्रवर्तित्व की प्राप्ति भी उसका फळ हो जाता है। इस प्रकार उत्साह स्थायी माव का श्रृङ्गार तथा ऐहिक फळ प्राप्ति से कोई विरोध भी नहीं पड़ता। जो भी कुछ किया जाता है उसकी इच्छा अवश्य होती है, सारे कर्तव्य ईप्सित होते हैं, इसिक्टए परोपकार में प्रवृत्त वीर को, जो दूसरे छोगों को परोपकारादि से जीत छेना चाहता है, फळ प्राप्ति होना तो आवश्यक ही है, यह हम पहछे हो दितीय प्रकाश के धीरोदात्तनायक के प्रकरण में बता चुके हैं।

ननु च

'रसनाद्रसत्वमेतेषां मधुरादीनामिचोक्तमाचार्यैः । निर्वेदादिष्वपि तत्प्रकाममस्तीति तेऽपि रसाः॥'

इत्यादिना रसान्तराणामप्यन्यैरभ्युपगतत्वात् स्थायिनोऽप्यन्ये कल्पिता इत्यव-धारणानुपपत्तिः ।

इसलिये यह स्थित है कि कैवल आठ ही स्थायी माव हैं।

पूर्वपक्षी को इस संख्या (आठ) के अवधारण पर आपित है। वह कहता है कि निर्वेद आदि भावों को भी रस मानना ठीक होगा। नाटकादि में निर्वेदादि भावों का आस्वाद किया ही जाता है, उनकी चर्वणा ठीक उसी तरह होती है, जैसे रत्यादि स्थायी भावों की। आस्वाद विषय होने के कारण मथुर, अम्ल आदि रस कहलाते हैं, क्योंकि उनका रसन आस्वाद विषय होने के कारण मथुर, अम्ल आदि रस कहलाते हैं, क्योंकि उनका रसन (स्वाद) प्राप्त किया जाता है। यह रसन निर्वेदादि भावों में भी पूरी तरह मौजूद है, इसलिए ये भी रस हैं। इनको रस मानने में कोई आपित्त नहीं होनी चाहिए। 'इस उक्ति के अनुसार कई विद्वानों ने दूसरे रसों को भी स्वीकार किया है, और इस तरह उन उन रसों के दूसरे स्थायी माव की भी कल्पना हो जाती है। अतः धनजय का कारिका में केवल आठ ही भाव गिनाना तथा वित्तितर का भी 'अष्टावेव' इस तरह संख्या का अवधारण कर देना ठीक नहीं

वैठ पाता । उन विद्वानों से यह मत विरुद्ध जान पड़ता है। इसी पूर्वपक्ष रूप शंका का समाधान करते हुए धनक्षय ने आगे की कारिका अवतरित की है:—

श्रत्रोच्यते-

निर्वेदादिरतादृष्यादस्थायी स्वद्ते कथम्। वैरस्यायैव तत्पोषस्तेनाष्टौ स्थायिनो मताः॥ ३६॥

हम बता चुके हैं कि स्थायी भाव वह है जो विरुद्ध या अविरुद्ध भावों से विच्छिन्न नहीं हो पाता, वह समुद्र की तरह उन्हें आत्मसात् कर लेता है। यह ताद्रुप्य (इस तरह से विरुद्ध या अविरुद्ध भाषों से विच्छिन्न न होने का गुण) निर्वेदादि में नहीं पाया जाता। अतः स्थायी की न्नोतें पूरी न उतरने से निर्वेदादि को स्थायी कैसे मान सकते हैं, तथा उनकी चर्वणा कैसे हो सकती है ? यदि निर्वेदादि की काव्य नाटकादि में पुष्टि होगी भी तो वह रस के स्थान पर वेरस्य (रसविकार) उत्पन्न करेगी। अतः उन्हें रस के स्थायी नहीं माना जा सकता, इसी लिए हमने आठ ही स्थायी माने हैं।

(श्रताद्रूप्यात् = ) विरुद्धाविरुद्धाविच्छेदित्वस्य निर्वेदादीनामभावादस्थायित्वम् , श्रत एव ते चिन्तादिस्वस्वव्यभिचार्यन्तिरता श्रिप परिपोषं नीयमानां वैरस्यमावहन्ति । न च निष्फळावसानत्वमेतेषामस्थायित्वनिबन्धनम् , हासादीनामप्यस्थायित्वप्रसङ्गात् । पारम्पर्येण तु निर्वेदादीनामपि फळवस्वात् , श्रतो निष्फळत्वमस्थायित्वे प्रयोजकं न भवति किन्तु विरुद्धैरविरुद्धैर्मावैरितरस्कृतत्वम् । न च तिन्नवेदादीनामिति न ते स्थायिनः, ततो रसत्वमि न तेषामुच्यते श्रतोऽस्थायित्वादेवैतेषामरसता ।

स्थायों भाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह विरोधी तथा अविरोधी भावों से विच्छेदित नहीं होता। निर्वेदादि माव दूसरे भावों से विच्छित्र हो जाते हैं इसलिए इनमें 'विरुद्धाविरुद्धविच्छेदितत्व' नहीं माना जा सकता। इसके अभाव के कारण**ुनिर्वेदा**दि स्थायी भी नहीं दन सकते । कुछ कवि लोग निर्वेदादि के साथ चिन्ता आदि अपने-अपने अविरोधी व्यभिचारियों का समावेश कर काव्य में उनकी पुष्टि कराते हैं, किन्तु वहाँ वे पुष्ट नहीं हो पाते । चिन्तादि सम्नारियों के द्वारा दूसरे विरोधी रसों से अलग कर दिये जाने पर भी निर्वेदादि की पृष्टि रस के स्थान पर वैरस्य ही उत्पन्न करती है। जो चर्वणा सहदयों को शृक्षारादि (रत्यादि) के परिपोष से होती है, तथा जो आनन्द संवित् का अनुभव इनसे होता है, वह निर्वेदादि से नहीं। यदि कोई यह कहे कि निर्वेदादि भावों का अन्त (परिणाम ) फलरहित है. इसलिए उनको स्थायी नहीं माना जा सकता, तो यह बात नहीं है। निष्फलावसानत्व के ही कारण इनको स्थायी न मानने पर तो हास आदि भावों को भी स्थायी नहीं मानना पड़ेगा। हास आदि भावों के परिणाम भी फलरहित हो हैं, क्योंकि हास के आश्रय को मनोरजन के अतिरिक्त ऐहिक या पारलौकिक फल प्राप्ति नहीं होती। और ध्यान से देखा जाय तो निर्वेदादि भी फलरहित नहीं हैं; क्योंकि निर्वेदादि किसी न किसी स्थायों के अङ्ग बन कर आते हैं; यह स्थायी फलरहित नहीं होता, इस तरह परम्परा से वे भी फलयुक्त हो ही जाते हैं। इसलिए जी भी भाव निष्फल हैं, वे स्थायी नहीं हैं, यह कोई नियम नहीं है; फलरहितता को हम स्थायी न मानने का कारण (प्रयोजक) नहीं मानते। यदि किसी भाव को स्थायी घोषित न करने का कोई कारण है, तो वह केवल यही कारण हो सकता है कि असुक भाव विरोधो तथा अविरोधी भावों से तिरस्कृत हो जाता है। विरोधी तथा अविरोधी भावों से तिरस्कृत न होना ही वह कसीटी है जिस पर भाव के स्थायित्व की परख होती है.

यही उसका प्रयोजक है। निर्वेदादि भावों में यह बात नहीं पाई जाती, अतः वे स्थायी नहीं हैं। जब वे भाव ही नहीं तो उनके रस (शान्तादि) भी नहीं हो सकते, उन्हें 'निर्वेदादिष्विप तद प्रकाम मस्तीति तेऽिप रसाः' के आधार पर रस भी नहीं कहा जा सकता। जब इनमें से कोई भाव स्थायी नहीं तो वे रस भी नहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि स्थायी भाव तथा उनके रस आठ ही हैं।

[स्थायी भावों व रसों का निर्धारण हो जाने पर; उनकी संख्या नियत कर देने पर; एक प्रश्न उठना स्वभाविक है, कि रस व स्थायो का कान्य-नाटक से क्या सम्बन्ध है। कान्य या नाटक के द्वारा रस की प्रतीति किस तरह से, किस प्रक्रिया से, कौन से न्यापार से होती है। इसके विषय में विद्वानों के कई मत है। धनक्षय व धनिक के विरोधी मतों में प्रमुख मत ध्वनिवादियों का है जो रस तथा कान्य में न्यक्ष्यन्यक्षक मान सम्बन्ध मानते हैं, तथा इस सम्बन्ध के लिए अभिया, लक्षणा तथा तात्पर्य इन तोन वृत्तियों (शब्दिक्तयों) से भिन्न तुरीया वृत्ति-न्यक्षना-की कल्पना करते हैं। इविनकार तथा आनन्दवर्धन दोनों हो रस को वान्य, लक्ष्य या तात्पर्या मानने से सहमत नहीं, वे इसे अभिन्यक्ष्य मानते हैं। धनज्ञय तथा धनिक मीमांसक हैं, वे अभियानवादी हैं, तथा लोल्डर के दीर्घरीर्घतराभिधान्यापार को भी मानते हैं जहाँ अभियान्यापार वाण की तरह काम करता माना गया है:—सौयमिषोरिव दीर्घतरोऽभिधान्यापार:। स्थायो मान तथा रस की प्रतीति को वे तात्पर्य या वाक्यार्थ ही मानते हैं। इसलिए ध्वनिवादियों की न्यक्षना तथा उसके आधार पर रस या मान की न्यक्ष्यता का खण्डन करने के लिए वृत्तिकार 'वाच्या प्रकरणादिश्यों' इस कारिका के पहले ध्वनिवादी के पूर्वपक्षी मत को विश्वद रूप से रखता है, जिसके उत्तर में इस कारिका में धनक्षय ने अपना सिद्धान्तपक्ष प्रतिष्ठापित किया है।]

कः पुनरेतेषां कान्येनापि सम्बन्धः ? न ताबद्वाच्यवाचकभावः स्वराब्देरनावेदि-तत्वात्, नहि श्रङ्कारादिरसेषु कान्येषु श्रङ्कारादिशब्दा रत्यादिशब्दा वा श्रूयन्ते येन तेषां तत्परिपोषस्य वाभिधेयत्वं स्यात्, यत्रापि च श्रूयन्ते तत्रापि विभावादिद्वारकमेव रसत्वमेतेषां न स्वशब्दाभिषेयत्वमात्रेण ।

प्रश्न होना स्वामाविक है कि स्थायी मावों तथा उनके रसों का कान्य से किस प्रकार का सम्बन्ध है ? यह तो स्पष्ट है कि कान्य (नाटकादि) के ही द्वारा—देख कर (या सुन कर) सहृदय रस की चर्वणा करते हैं; किन्तु रस चर्वणा कान्य का साक्षाद अर्थ, वान्यार्थ है, लक्ष्यार्थ है, अथवा इससे भी भिन्न कोई दूसरा अर्थ इसे माना जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर ध्वनि तथा न्यजना की कल्पना करने वाले आचार्य इस प्रकार से देते हैं। उनके मतानुसार कान्य तथा रस में वान्यवाचक माव सम्बन्ध नहीं मान सकते; न तो रस वान्य ही है, न कान्य (कान्य ही नहीं कान्य में वर्णित विभावादि भी) उसका वाचक ही। शब्द की अब तक दो शक्तियाँ मानी जाती रही हैं, अभिधा तथा लक्ष्यणा, जिनके साथ तात्वर्य नामक वाक्यवृत्ति का भी समावेश किया जाता है। अभिधा शक्ति के द्वारा शब्द तथा उसके अर्थ में जो सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, वह सम्बन्ध वाच्यवाचक माव सम्बन्ध कह्लाता है। जैसे 'गौः' शब्द 'साखादिमान् पशु' का वाचक है, तद्विशिष्ट पशु उसका वाच्य। कान्य तथा रस के विषय में ऐसा नहीं कहा जाता।

१. ध्वनिवादियों के इस मत का विवेचन भूमिका भाग में द्रष्टव्य है।

मान लीजिए कि कान्य (अर्थात कान्य प्रयुक्त शब्द ) रस के वाचक है, तथा मुख्या (अभिषा) वृत्ति के द्वारा साक्षात रूप में उसका बीध कराते हैं, तो ऐसी दशा में शक्तार, वीर आदि शब्दों का प्रयोग तत्तत्काव्य में अवस्य होना चाहिए। तभी तो रस वाच्य रूप में प्रतीत हो सकता है। किन्तु काञ्यगत वास्तिवकता इससे सर्वथा भिन्न है। हम किसी भी शक्कारादि रस के काव्य को ले लें। ऐसे काव्यों में शक्कारादि शब्दों या उनके स्थायी माव रत्यादि के वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता; ऐसा प्रयोग किसी भी काव्य में नहीं सुना जाता है। वाच्यार्थ की प्रतीति तभी होगी, जब उसके साक्षात वाचक शब्द का अवणेन्द्रिय से सिन्नकर्ष हो। जब काव्य में शृक्षार या रित (रस अथवा उसके भाव) का साक्षात प्रयोग ही नहीं होता, तो फिर रस या स्थायी भाव की पुष्टि को वाच्य कैसे मान सकते हो, वह अभिधेयत्व की कोटि की ग्रहण ही कैसे कर सकता है। मान लीजिये, कुछ स्थलों पर ऐसे शब्दों का प्रयोग देखा भी जाता है, किन्तु यहाँ भी यह नहीं कहा जा सकता कि तत्तत भाव या तत्तत् रस की प्रतीति उन शब्दों के प्रयोग के ही कारण है। भाव या रस का परिपोष विभाव अनुभाव तथा सञ्चारी के कारण होता है। अतः शब्दों के प्रयोग होने पर भी वहाँ उस कान्य में वर्णित विभावादि के कारण ही रस प्रतीति होती है, खाली शब्दों के द्वारा ही रस बाच्य नहीं हो सकता। (यदि किसी काव्य में केवल रत्यादि भाव या शृक्षारादि रस के वाचक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाय, और विभावादि का सुवार सन्निवेश न ही पाय, तो रसचर्वणा हो ही न सकेगी। साथ ही ध्वनिवादी के अनुसार तो कमी-कभी काव्य के भाव या रस के स्वशुब्द का प्रयोग-स्वशुब्दनिवेदित दोष भी माना गया है।)

(इस विवेचना से यह स्पष्ट है कि भाव या रस की प्रतीति अभिधा से मानना वास्तविकता से दूर जाना है, जब कि कान्यादि में उसके अभिधायक या वाचक शब्द हैं ही नहीं। इस तरह 'घटादि' शब्द के उच्चारणाभाव में 'घटादि' के अर्थ की प्रतीति मान छेने का प्रसंग उपस्थित हो सकता है। वस्तुतः कान्य रस या भाव का वाचक कभी नहीं माना जा सकता।)

नापि लक्ष्यलक्षकभावः -तत् सामान्याभिधायिनस्तु -लक्षकस्य पदस्याप्रयोगात् नापि लक्षितलक्षणया तत्प्रतिपत्तिः । यथा 'गङ्गायां घोषः' इत्यादौ तत्र हि स्वार्थे स्रोतोलक्ष्ये घोषस्यावस्थानासम्भवात्स्वार्थे स्खलत्तृतिर्गङ्गाशब्दः स्वार्थाविनाभृतत्वोपलक्षितं तटमुपल-

१. उदाइरण के लिए— शियता सिवधेऽप्यनीश्वरा सफलीकर्तुं महो मनोरथान्। दियता दियताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥ (पण्डितराज)

अथवा,

सवन कुल छाया सुखद, सीतल मन्द समीर। मन है, जात अजी वहै, वा जमुना के तीर॥ (विहारी)

इन दोनों पर्चों में रित भाव या शृक्षार रस के वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं है, तथापि सह्दयों को संयोग तथा विप्रलम्भ शृक्षार की कमशः प्रतीति हो रही है, यह अनुभवसिद्ध ही है। २. पकाविम्बाधरीधीं तां दृष्टा प्रोचत्कुचां मुदा।

सखे मनसि निस्तन्द्री भावी रति रजायत ॥ (अनुवादस्य )

इस पद्य में विणित रित भाव या श्रृङ्गार रस 'भावी रितः' इसके प्रयोग के कारण प्रतीत नहीं हो रहा है, अपितु यहाँ 'स्व शब्द निवेदित दोष' ही है। इसके स्थान पर 'सखे मनसि निस्तन्द्रं मधुभित्रमजायत' इस पाठ के कर देने पर भी भावप्रतीति में कोई भेद न आयगा, प्रत्युत दोष भी न रहेगा। यहाँ तदाचक कोई शब्द नहीं है। क्षयति । श्रत्र तु नायकादिशन्दाः स्वार्थेऽस्खलद्भतयः कर्थमिवार्थान्तरमुपलक्षयेयुः ?। को वा निमित्तप्रयोजनाभ्यां विना मुख्ये सत्युपचरितं प्रयुजीत ? श्रत एव 'सिंहो माणवकः' इत्यादिवत गुणवृत्त्यापि नेयं प्रतीतिः।

कान्य तथा उसके कार्यभूत रस में वाच्यवाचकभाव का निराकरण करने के बाद पूर्वपक्षी उसके लक्ष्यलक्षकभाव का निराकरण करता है। काव्य तथा रस में लक्ष्यलक्षकभाव भी नई है। न तो काव्य लक्षक ही है, न रस लक्ष्य ही। अभिषा के बाद दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा। अभिथाका निराकरण करने पर कुछ लोग रस को लक्ष्य मानकर उसको लक्षणा

व्यापारगम्य माने, तो यह मत भी ठीक नहीं।

(जब हम देखते हैं कि किसी वाक्य में प्रयुक्त कोई शब्द साक्षात् अर्थ को लेने पर प्रकरण में ठीक नहीं बैठ पाता, तो हम उस दशा में मुख्यार्थ का त्याग कर देते हैं, तथा दूसरे अर्थ की प्रतीति करते हैं। यदि यह दूसरा अर्थ किसी न किसी तरह मुख्यार्थ से सम्बद्ध रहता है, तथा उस प्रकार के शब्द से मुख्यार्थ का वाथ होने के कारण वैसे अमुख्यार्थ की ( जो कि मुख्यार्थ से सम्बद्ध है) प्रतीति कराने में कोई न कोई कारण (रूढि या प्रयोजन) विद्यमान रहता है,तो उस अर्थ की प्रतीति को इम लक्षणाव्यापारगम्य मानते हैं, क्योंकि वह दूसरा अर्थ मुख्यावृत्ति के द्वारा प्रतीत नहीं हो पाता। इस तरह लक्षुणा शक्ति के कियाशील होने में तीन शर्तों का होना आवश्यक है-मुख्यार्थवाथ, तद्योग; रूढि अथवा प्रयोजन । इसी वात को मन्मट ने काव्यप्रकाश में कहा हैं-

मुख्यार्थवाधस्तबोगो रूहितोऽध प्रयोजनात ।

अन्योऽथौं लक्ष्यते यत् सा लक्षणाऽऽरोषिता क्रिया॥ ( काव्यप्रकाश २-९ )

लचाणा का इम प्रसिद्ध उदाइरण ले सकते हैं:- 'गङ्गायां घोषः', जहाँ 'गङ्गा' का अभिधा शक्ति के द्वारा प्रतीत वाच्यार्थ है 'गङ्गा की धारा, गङ्गा का प्रवाह', जब कि गङ्गा में आभीरों की बस्ती (घोष) स्थित नहीं रह सकती। प्रवाह तो कभी भी किसी बस्ती का आधार नहीं हो सकता। फलतः मुख्यार्थका बाथ हो जाता है, वाच्यार्थठीक नहीं बैठता। इसके बाद इसका अर्थ 'गका के तीर पर आभीरों की बस्ती 'यह लेना पहता है। अभिधा के केवल सक्देतित शब्द तक ही सीमित रह सकने के कारण, इस अर्थ की प्रतीति किसी दूसरी वृत्ति 'लक्षणा' के द्वारा होती है। यहाँ 'गङ्गातीर' 'गङ्गाप्रवाह' के समीप है, इस तरह उन दोनों में योग है ही, साथ ही 'गङ्का' शब्द का प्रयोग करने का यह प्रयोजन है कि गङ्कातीर में भी गङ्गाप्रवाह की शीतलता तथा पवित्रता की प्रतिपत्ति हो। इस तरह 'गङ्गायां घोषः' में लक्षणा है।)

काव्य तथा रस में लक्ष्यलक्षकभाव इसलिए नहीं माना जा सकता कि लक्षणा व्यापार सामान्यशब्द ( गङ्गादि ) का प्रयोग विशिष्ट धर्मवाले पदार्थ ( गङ्गातीरादि ) में किया जाता है। (मीटे तौर पर सामान्य का अर्थ बतानेवाले शब्द का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग लक्षणा है।) ्यदि रस को काव्य का लक्ष्य मार्ने, तो काव्य में ऐसे लक्षक शब्दों (पदों) का प्रयोग होना चाहिए, जो ( मुख्या वृत्ति न सही, लक्षणा से ही ) रस की प्रतीति करावें। काव्य में ऐसा नहीं होता, इसलिए लक्षितलक्षणा (अजहक्रक्षणा) के द्वारा रस की पृष्टि या प्रतीति होती है,

इस सम्बन्ध में यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि 'अभिधावृत्तिमात्रिका' के रचयिता मुक्लभट्ट ने रसको लक्षणागम्य ही माना है। 'दुर्वारा मदनेववो' आदि उदाहरण को लेकर वे इसमें विप्रलम्मशृङ्गार को लक्ष्य मानते लिखते हैं:-

<sup>&#</sup>x27;तात्पर्याचीचनसामध्याच विप्रकम्भशृङ्गार्याक्षेप इत्युपादानात्मिका लक्षणा।' ( अभिधावृत्तिमात्रिका पू. १४ )

पेसा नहीं कहा जा सकता। इसे स्पष्ट करने के लिए इम लक्षणा के प्रसिद्ध उदाहरण 'गङ्गायां धोषः' लेकर उसकी अर्थ प्रक्रिया की तुलना रसप्रतीति की प्रक्रिया से कर सकते हैं। इससे साफ होगा कि रस लक्षणाव्यापार का विषय है ही नहीं।

'गङ्गाया घोषः' इस उदाहरण में हम देखते हैं कि 'गङ्गा' का वाच्यार्थ (स्वार्थ, मख्यार्थ) गङ्गा का स्रोत या गङ्गा का प्रवाह है। किन्तु गङ्गा के स्रोत पर घोष की स्थिति असम्भव है। इस तरह से 'गङ्गा' शब्द इस वाक्य में अपने अर्थ की प्रतीति कराने में असमर्थ है, उसकी गति स्खलित हो जाती है। जब वह अपने स्वार्थ की प्रतीति नहीं करा सकता, तो उस स्वार्थ से सम्बद्ध ( अविनाभत ) गङ्गातर को लक्षित करता है। ठीक यही बात रस के बारे में कहना ठीक नहीं होगा । काञ्य में वर्णित दुष्यन्तादि नायक, तथा उनसे सम्बद्ध विभावदि ही रस के प्रत्यायक है, यह तो सर्वमान्य है। ऐसी दशा में दृष्यन्तादि के अभिधायक शब्द ही रस के लक्षक हो सकते हैं। जब दृष्य-तादि शब्दों के द्वारा रस लक्षित होता है, तो लक्षणा के हेतत्रय के अनुसार सबसे पहले दृष्यन्तादि शब्दों के मुख्यार्थ दृष्यन्तादि का ती बाथ होना आवश्यक ही है। पर नाटकादि में दुष्यन्तादि शब्दों में मुख्यार्थ नाथ स्वीकार छेने से ती बढ़ी गडबड़ी हो जायगी। दुष्यन्तादि शब्द दुष्यन्तादि की प्रतीति कथमपि नहीं कराते. यह तो विरोधी पक्ष की भी मान्य नहीं होगा। अतः स्पष्ट हो जाता है कि काव्य के नायकादि शब्द स्वलदगति नहीं है। जब वे स्वलदगति नहीं है, तो दूसरे अर्थ-लक्ष्यार्थ (रस) की प्रतीति कैसे करायेंगे, वे रस को लक्षित कर ही कैसे सकते हैं ? साथ ही लक्षणा के प्रयोग में रूढि या प्रयोजन का होना भी आवश्यक है, पर यहाँ न तो शब्द स्खलद्रति ही हैं. न प्रयोजन ही दिखाई देता है।

यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि अभिषा तथा शुद्धा लक्षणा से रस की प्रतीति न होती है, तो रस को उपचार प्रतीत या गौणी लक्षणा के द्वारा प्रतिपादित मान लिया जाय, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं।

यदि वाच्यत्वेन रसप्रतिपत्तिः स्यात्तदा केवलवाच्यवाचक भावमात्रव्युत्पन्नचेतसामप्य-रसिकानां रसास्वादो भवेत् । न च काल्पनिकत्वम् –श्रविगानेन सर्वसहृद्यानां रसास्वा-दोद्भृतेः । श्रतः केविदिभिधालक्षणागौणीभ्यो वाच्यान्तरपरिकल्पितशक्तिभ्यो व्यतिरिक्तं व्यक्षकत्वलक्षणं शब्दव्यापारं रसालङ्कारवस्तुविषयमिच्छन्ति ।

(जिस तरह शुद्धा लक्षणा में मुख्यार्थवाध, तबोग तथा प्रयोजन कारण होता है, उसी

१. लक्षणा के द्वारा तुरीयकक्षाविनिविष्ट व्यंग्यार्थं की प्रतीति कराने की चेष्टा करने वाले आचार्यों का खण्डन ध्वनिवादियों ने इसी आधार पर किया है। काव्यप्रकाशकार मम्मटकी निम्न प्रसिद्ध कारिका इस सम्बन्ध में उद्धृत की जासकती है, जहाँ व्यंग्य की (जिसमें रस भी सम्बल्धित है) लक्ष्य न मानने के कारण बताये गये हैं:—

कक्ष्यं न मुख्यं, नाष्यत्र वाधी योगः फकेन नो । न प्रयोजन मेतस्मिन् न च शब्दः स्खलद्भतिः ॥ (काव्यप्रकाश कारिका १२, पू. ६०.)

२. प्राभाकर मीमांसक गौणी को अलग से वृत्ति मानते हैं, जब कि भाट्ट मीमांसक (तथा व्यंजनावादी भी) उसे लक्षणा के ही अन्तर्गत मानकर लक्षणा के शुद्धा तथा गौणी, ये दो भेद, उपचारामिश्रितत्व तथा उपचार मिश्रितत्व के आधार पर करते हैं। प्रभाकर मीमांसकों का यह मत प्रतापरूद्रीयकार विद्यानाथ ने उद्धत किया है:—

गौणवृत्तिर्लक्षणातो भिन्नेति प्राभाकराः । तद्युक्तम् । तस्या लक्षणायामन्तर्भावात् ।

-प्रतापरुद्रीय (के पी. त्रिवेदी सं.) पृ. ४४.

तरह गीणी में भी ये तीन कारण अवश्य होते हैं। शुद्धा तथा गीणी का परस्पर प्रमुख भेद यह है कि शुद्धा में तथाग किसी साइश्येतर सम्बन्ध (कार्य-कारण, सामीप्य, अङ्गाङ्गिमाव आदि सम्बन्ध ) के कारण होता है, जब कि गीणी में वह साइश्य सम्बन्ध पर आधृत होता है। इसी को उपचार भी कहते हैं। जहां दो भिन्न पदार्थों के अत्यधिक साइश्य के कारण उन दोनों में भेदप्रतीति को द्विपा दिया जाय, उसे उपचार कहते हैं:—'अत्यन्तं विशकिलतयों: साइश्या-तिश्यमिहम्ना मेदप्रतीतिस्थगन मुपचारः।' 'मुखं चन्द्रः' (मुख चन्द्रमा है), गी वीहीकः' (पंजाबी बैल है); 'सिंहो माणवकः' (बचा शेर हैं) आदि में मुख तथा चन्द्र, गीः तथा वाहीक माणवक तथा सिंह इन परस्पर अत्यन्त भिन्न पदार्थों में कमशः आह्नादकत्वादि, मीम्ध्यादि, तथा शौर्यादि के साइश्य के कारण अमेद स्थापित कर दिया गया है। यह साइश्य ही मुख्य वृत्ति के स्थान पर उपचरित वृत्ति का, वाचक शब्द के स्थान पर उपचरिक शब्द के प्रयोग का निमित्त तथा प्रयोजन है। प्रयोक्ता वाहीक के साथ 'गीः' का प्रयोग इस निमित्त से करता है कि श्रोता को इस बात की प्रतीति हो जाय कि (यह) पंजाबी उतना ही मूर्ख है, जितना पशु-बैल ।)

इस देखते हैं कि जहाँ कहीं 'सिंही माणवकः' आदि उदाहरणों में गौणी (उपचार) गृति का प्रयोग होता है, वहाँ किसी निमित्त तथा प्रयोजन की स्थिति अवस्य होती है, वहाँ शौर्यादि के सादृश्य की प्रतीति कराना प्रयोजन होता है। यदि किसी सादृश्य की प्रतीति कराना नहोता, तो मुख्य के स्थान पर अमुख्य पद का प्रयोग उन्मत्तप्रकृषित ही होगा। जब किसी भी अर्थ (माणवकादि) का वाचक शब्द विषमान है, तो ऐसा कौन होगा जो विना किसी निमित्त या प्रयोजन के उपचरित शब्द (सिंहादि) का भी प्रयोग करे ? रसादि को उपचारृत्ति का विषय नहीं माना जा सकता। जैसे 'सिंहो माणवकः' में सिंह तथा माणवक (बचा) में समान शौर्य देखकर उस शौर्य के सादृश्य की प्रतीति कराना, उपचारृत्ति का प्रयोजन है, वैसे रस तथा काव्य में भी कोई सादृश्य है तथा उसकी प्रतीति कराना किव को अमीष्ट है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। काव्य तथा रस में कोई अतिशय सादृश्य है ही नहीं, जब ऐसा सादृश्य है ही नहीं, तो उसकी प्रतीति कराने का भी प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अगर विरोधी पक्ष के इस मत को इस मान भी लें कि काव्य रस की प्रतीति अभिधाशक्ति

35 20

१. काव्य में मुख्यार्थवाध होने पर ही तो हम रस को उपचारगम्य मान सकते हैं; पर काव्य में प्रयुक्त पदादि में मुख्यार्थवाध-स्खंडद्रतित्व-' होता ही नहीं है। प्रस्तुत मुख्यार्थ से ही रस की प्रतीति तीसरे क्षण में होती है। इसीलिए व्यक्तवार्थ को (रस को भी) गौणीवृत्ति का विषय नहीं माना जा सकता है, इस वात को व्यन्तिकार ने इस कारिका में निवद किया है:—

मुख्यां वृत्ति परित्यज्य, गुणवृत्यार्थदर्शनम् । यदुद्दिर्य फलं तत्र शब्दो नैव स्खलद्गतिः ॥ (ध्वन्यालोक. उद्योत १. कारिका २०.)

इसी को अभिनवगुप्त ने अपने 'लोचन' में ठीक उसी उदाइरण को छेकर स्पष्ट किया है, जिसको वृत्तिकार धनिक ने ऊपर पूर्वपक्षी के मत में उद्भुत किया है। आचार्य अभिनवगुप्त ने बताया है कि 'सिंहो बटुः' उदाइरण में भी उपचार के द्वारा 'सिंह' शब्द का अन्वय 'बटु' से बटित हो जाता है, किन्तु उसका प्रयोजन—शौर्यातिशय की प्रतीति—तो उपचारागम्य माना ही नहीं जा सकता (ठीक यहा बात रसके बारे में कही जा सकती है)। उपचार के प्रयोजन को भी उपचारागम्य मानने में तो अनवस्था दोष आ जायगा।

<sup>&#</sup>x27;यदि च सिंहो वटुः'' इति शौर्यातिशये प्यवगमयितन्ये स्खलद्गतित्वं शब्दस्य, तत्ति प्रियोजनान्तर प्रतीति नैव कुर्यादिति किं वा तस्य प्रयोगः। उपचारेणकरिष्यतीति नेत, तत्रापि प्रयोजनान्तर मन्वेष्यम्। तत्राष्युपचारेऽनवस्या, अथ न तत्र स्खलद्गतित्त्वम्।' (लो. पृ. २७६) (मद्रास सं.)

के द्वारा कराते हैं, तथा काव्य या काव्योपात्त शब्द रस के वाचक है, तथा रस वाच्यार्थ, तो इस मत को मानने पर यह भी मानना होगा कि जिस किसी व्यक्ति को उस उस शब्द के साक्षात सङ्गेतित अर्थं का ज्ञान है, उसे रसचर्वणा अवस्य होगी। इम दो आदिमयों को छे केते हैं. दोनों को शब्द तथा उनके मुख्यार्थ का व्यावहारिक ज्ञान है। उनमें से एक सहृदय है, दूसरा सहृदय नहीं है। इम एक काव्य की लेकर उनको सुनाते हैं। वे दोनों काव्य का मुख्यार्थ समझ लेते हैं। पर सहृदय व्यक्ति उसके उपनिषद्भृत रस का भी आनन्द उठाता है, जब कि अस्तिक न्यक्ति को उस कान्य में कोई आनन्द नहीं आता। यदि रस वाच्यार्थ या मुख्यार्थ ही होता, तो मुख्यार्थ को समझने वाले व्यक्ति को भी रसास्वाद होना चाहिए था। पर वास्तविकता यह नहीं है। वाच्यवाचक भाव मात्र का ज्ञान हो जाने भर से अरसिक व्यक्तियों को रसास्वाद नहीं हो पाता। अतः इस युक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि रस वाच्यार्थ नहीं है, न काव्य व रस में वाच्यवाचक भाव ही है।

कछ लीग ऐसे भी हैं जो काव्योपात्त शब्दों के द्वारा रस प्रतीति की किसी दूसरे ही दंग से समझाने का प्रयत्न करते हैं। ये लोग रस की काल्पनिक मानते हैं। इन लोगों का यह मत है कि कवि अपने काव्य के शब्दों को अपने ईप्सित रस का काल्पनिक सङ्केत मान लेता है। इस प्रकार इन इन इन्दों के प्रयोग से अमुक कान्य में अमुक रस की प्रतीति होगी, ऐसी कल्पना कर छेता है। पर यह मत भी ठीक नहीं। रस को काल्पनिक नहीं मान सकते। यदि रस काल्पनिक होता, तो फिर उसकी प्रतीति कुछ ही छोगों को हो पाती, जिन्हें काव्य के रचियता कवि की उस करपना-उस करिपत सक्केत का पता है। किन्तु, ऐसा नहीं है। इस बात में कोई विरोध नहीं कि सभी रिसकों को एक साथ रस का आस्वाद प्राप्त होता है। अतः रस काल्पनिक नहीं है।

इस ऊपर के तर्क के आधार पर कुछ लोग (ध्वनिवादी) रस, अलङ्कार तथा वस्तुरूप ( व्यंग्य या प्रतीयमान ) अर्थं की प्रतीति व्यक्षकत्वरूप नये शब्दव्यापार (व्यक्षना शक्ति ) . के द्वारा मानते हैं; जो वाच्यार्थोदि की प्रतीति के लिए कल्पित अभिधा, लक्षणा या गौगी शक्ति से सर्वथा भिन्न है।

(यहाँ यह बता दिया जाय कि ध्वनिवादी काव्यार्थ के तीन रूप मानते हैं -एस. वस्त तथा अलङ्कार । रस रूप काव्यार्थ में काव्य में उपात्त शब्दों का मुख्यार्थ रत्यादि भाव या श्वकारादि रस की व्यक्षना कराता है, वह उन्हें सहृदयहृदय के आस्वाद का विषय बनाता है। वस्त रूप काव्यार्थ में काव्य का वाच्यार्थ, जो स्वयं वस्तु रूप या अलङ्कार रूप होता है, किसी वस्त की व्यक्षना कराता है। अलङ्काररूप काव्यार्थ में काव्य का वस्तुरूप या अलङ्काररूप वाच्यार्थ, अलङ्कार की व्यञ्जना करता है। वस्तु तथा अलङ्कार व्यञ्जक भी हो सकते हैं. व्यङ्गच

१. मिलाइये - शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणेव न वेधते।

वेद्यते स तु काञ्यार्थतत्त्वशै रेव केवलम् ॥ (ध्वन्यालोक कारिका. १०७)

२. व्यङ्गथार्थ के काल्पनिक मानने के मत को प्रकारान्तर से विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में भी उद्भुत किया है, तथा उसका खण्डन किया है, यद्यपि विश्वनाथ करपना के स्थान पर वहाँ 'सचनबुद्धि' का प्रयोग करते हैं:-

किन्न, वस्वविक्रयादौ तर्जनीतोल्नेन दशसंख्यादिवत स्चनबुद्धिवेधोऽप्ययं न भवति । ( साहित्यदर्पण परिच्छेद ५; वृ. ३९०)

३. मिलाइये-

तस्मात् अभिधातात्पर्यं कक्षणाव्यतिरिक्त श्रव्यां इसी व्यापारी ध्वननयोतनव्यक्षनप्रत्याय-नावनमनादिसोदरव्यपदेशनिरूपकोऽभ्युपगन्तव्यः। (लोचन, पू. ११५-मद्रास संस्करण)

भी। रस सदा न्यक्तय ही होता है, उसका व्यक्तक, कान्य का मुख्यार्थ (वाच्यार्थ), वस्तुरूप होगा या अल्ह्यारूप। उपर ध्वनिवादी ने बताया है कि प्रतीयमान अर्थ अभिधादि के द्वारा प्रतीत हो ही नहीं सकता। उसके लिए व्यक्तना नामक व्यापार की करपना करनी ही पड़ेगी, इसे स्पष्ट करने के लिए धनिक ने पूर्वपक्षी के मत को तोन उदाहरणों से स्पष्ट किया है। इन तीनों उदाहरणों का प्रयोग आनन्दवर्धन ने अपने 'आलोक' (ध्वन्यालोक) में किया है। धनिक ने उन्हीं के आधार पर पूर्वपक्ष को स्पष्ट किया है।)

तथा हि विभावानुभावव्यभिचारिमुखेन रसादिप्रतिपत्तिरूपजायमाना कथिमव वाच्या

स्यात्, यथा कुमारसम्भवे—

'विवृण्वती शैलसुतापि भावमङ्गैः स्फुरद्वालकदम्बकल्पैः । साचीकृता चाहतरेण तस्यौ मुखेन पर्यस्तविलोचनेन ॥'

इत्यादावनुरागजन्यावस्थाविशेषानुभाववद्गिरिजालक्षणविभावोपवर्णनादेवाशाब्दापि शः क्षारप्रतीतिकदेति, रसान्तरेष्वप्ययमेव न्यायः, न केवलं रसेष्वेव यावद्वस्तुमात्रेऽपि ।

हम बता चुके हैं कि रस को प्रतीति काञ्योपात्त शब्दों के हारा नहीं होती। वह तो विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के निवन्थन के द्वारा होती है। अतः काञ्योपात्त शब्दों या काञ्य का उसे वाच्यार्थ कैसे मान। जा सकता है। इसे स्पष्ट करने के लिए हम कुमारसम्भव के सृतीय सर्ग से निम्न पद्म ले सकते हैं:—

कोमल तथा छोटे चन्नल कदम्ब के समान सुन्दर अङ्गों से भाव को प्रकट करती हुई पार्वती भी, ( उस समय, जब कामदेव ने शिव को अपने बाण का लक्ष्य बनाया ), इधर उधर चन्नलता

से फॅके हुए नेत्र वाले सुन्दर मुख से कुछ टेड़ो होकर बैठी थी।

इस पद्य में शिव विषयक रित भाव के आलम्बन विभावरूप पार्वती का वर्णन किया गया है। पार्वनीरूप विभाव में अनुराग के कारण उत्पन्न अवस्था वाले अनुभावों; अर्कों का पुलक, नेत्रों का चान्नत्य, मुख का साचीकरण आदि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आलम्भव विभाव (पार्वती) का उसके अनुभावों के साथ वर्णन शक्कार की प्रतीति करा रहा है। यद्यपि यहाँ रित भाव या शक्कार रस का वाचक शब्द नहीं है, फिर भी शक्कार की प्रतीति उत्पन्न हो ही रही है। यह बात शक्कार के बारे में ही नहीं है, दूसरे रसों के विषय में भी लागू होती है।

रस ही नहीं वस्तु या अलङ्कार भी जहाँ प्रतीयमानरूप में प्रतीत होते हैं, वहाँ शब्द के बाचक न होने पर भी उनकी प्रतीति होती ही है। हम वस्तुमात्र या अलङ्कारमात्र का एक एक उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ रस की प्रधानता नहीं है।

यथा—'भम धम्मित्र वीसद्धो सो सुणहो श्रज्ज मारिस्रो तेण।

गोळाणड्कच्छकुडज्ञवासिणा दरिश्रसीहेण ॥'
( 'श्रम धार्मिक विश्रब्धः स श्वाऽय मारितस्तेन ।
गोदावरीनदीकच्छकुझ वासिना दासिंहेन')

इत्यादौ निषेधप्रतिपत्तिरशाब्दापि व्यज्जकशक्तिमूळैव ।

बस्तुमात्र जैसे — 'हे धार्मिक, अब तुम आनन्द से गोदावरों के तीर पर घूमा करों, अब तुम्हें चिन्ता 'हे धार्मिक, अब तुम आनन्द से गोदावरों के कछार पर कुं में रहने वाले बलवान् सिंह ने उस करने की आज मार डाला है, (जिसके डर से तुम वहाँ जानेसे घवराया करते थे)।' १

१. बूमहुँ अब निहचिन्त है धार्मिक गोदातीर बा कूकर की कुछ में मारची सिंह गँभीर ॥ (अनुवादक )

किसी नायिका का उपपित से मिलने का सङ्केतस्थल गोदावरी के तीर का कुल है। पर एक धार्मिक पुष्पचयन के लिए वहाँ जा जाकर उनके चौर्यरतादि के कार्य में विझ उपस्थित कर देता है। नायिका उसका आना रोकने के लिए एक कुत्ता पाल लेती है, जो तापस की कुआ में आने नहीं देता, उसे भौंक कर डराता है। पर धार्मिक भी तो अपनी पूजा आदि धार्मिक किया में विझ कैसे कर सकता था ? वह कुत्ते से नहीं घवराता। उसका पृष्पचयन करना जारी रहता है, और साथ ही हमारे नायक-नायिका का दुर्भाग्य, कि उनका ग्रम कार्य सदा टोक दिया जाता है। नायिका इस बुढे थार्मिक से बचने की नई योजना बनाती है। एक दिन वह बड़ी खशी से धार्मिक की यह खुशखबरी सुनाती है कि उसे परेशान करने वाछे कुत्ते को गोदातीर के कुछ में रहने वाछे शेर ने फाड़ खाया है, अब धार्मिक को सताने वाला कत्ता नहीं है. इसलिए वह मजे से गोदातीर पर अमण करे। पर वाच्य के इस तरह नियोजित करने पर भी नायिका का अभिप्राय यह है, कि इस खबर को सन कर धार्मिक महाराज शेर के खाये जाने के डर से वहाँ जाना छोड़ दें। नायिका के इस वाक्य का व्यक्तार्थ तो यह है:- 'बच्च, उथर पैर भी न रखना, नहीं तो जान खतरे में होगी।' चाहे गाथा में प्रकट रूप में 'वहाँ मजे से अमण करो' इस वाच्यरूप विधि का प्रयोग हुआ है, पर व्यक्तार्थ 'वहाँ कभो न जाना' इस निषेव की प्रतीति कराता है। इस प्रकार गाथा में विधिरूप वाच्य वस्त के द्वारा निषेधरूप व्यक्त वस्त की व्यक्तना कराई गई है।

इस गाथा में निषेध का स्पष्ट प्रयोग नहीं है। काञ्य में 'मम' (अम) का प्रयोग हुआ है 'ण भम' (न अम) का नहीं। इसलिए शाब्दिक या वाञ्य रूप में तो विध्यर्थ ही प्रतोत होगा। किन्तु यह सहदयानुभव सिद्ध है कि यह कुलटा नायिका अपने चौर्यरत का निर्वाध सम्रार चाहने के कारण धार्मिक का गोदातीर पर जाना पसन्द नहीं करती, तथा कुत्ते के मारे जाने की सूठी खबर उड़ा रही है। इसलिए गाथा का निषेध रूप अर्थ पुष्ट हो जाता है। गाथा में निषेधवाचक शब्दों के अभाव के कारण निषेध प्रतीति अशाब्द हो माननी होगी। अतः उसे अभिधाविषयक न मान कर, व्याजना शक्तिविषयक मानना पड़ेगा।

तयालहारेष्वपि-

'कावण्यकान्तिपरिपृरितिदिष्मुखेऽस्मिन् स्मेरेऽधुना तव मुखे तरलायताक्षि । क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये सुन्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः'

इत्यादिषु 'चन्द्रतुरूयं तन्वीवदनारिवन्दम्' इत्यायुपमायळङ्कारप्रतिपंत्तिर्व्यञ्जकत्व-निवन्धनीति । न चासावर्थापत्तिजन्या-अनुपपयमानार्थापेक्षाभावात् । नापि वाक्यार्थत्वं व्यङ्ग्यस्य—तृतीयकक्षाविषयत्वात् । तथा हि—'अम धार्मिक' इत्यादौ पदार्थविषया-भिधाळक्षणप्रथमकक्षातिकान्तिकयाकारकसंसर्गात्मकविधिविषयवाक्यार्थकक्षातिकान्ततृतीय-कक्षाकान्तो निषेधात्मा व्यङ्ग्यळक्षणोऽर्थो व्यञ्जकशक्त्यधीनः स्फुटमेवावभासते अतो नासौ वाक्यार्थः।

ठीक यहा बात अलङ्काररूप प्रतीयमान अर्थ के बारे में कही जा सकती है। जैसे निम्न उदाहरण में—

हे चन्नल नेत्र वाली सुन्दरी, समस्त दिशाओं को अपने लावण्य (सौन्दर्य) की कान्ति से प्रदीप्त करने वाले, मुस्कराते हुए तुम्हारे मुख को देख कर भी यह समुद्र विच्कुल क्षुब्ध नहीं होता, इस बात को देख कर में मानता हूँ कि समुद्र सचमुच ही जड़राशि (पानी का समृह; मूखं) है। तुम्रारा मुख पूर्ण चन्द्रमा है। समुद्र पूर्णिमा के चन्द्र को देखकर चन्नळ व क्षुच्य होता ही है। पर तुम्हारे मुखरूपी पूर्णचन्द्र को देख कर उसका क्षुच्य नहीं होना उसके 'जड़राशिख' की पृष्टि कर देता है। तुम जैसी अनिन्य मुन्दरी को देख कर किसका मन चन्नळ न होगा। यदि कोई व्यक्ति चन्नळ न हो, तो वह मेरी समझ में मूखं है।

इस पद्य में 'नायिका का मुख पूर्ण चन्द्रमा है' इस रूपक अलङ्कार की प्रतीति हो रही है, पर पद्य में इस ढङ्क की पदावली नहीं कि इस अर्थ की शाब्दिक या वाच्य कहा जा सके। अतः इस रूपक अलङ्कार रूप अर्थ की अभिधा का विषय न मान कर व्यञ्जनाप्रतिपाद्य ही मानना ठीक होगा। ऊपर के पद्य में 'नायिका का मुखकमल चन्द्र के समान है' यह उपमादि अलङ्कार की प्रतिपत्ति व्यञ्जना के हो द्वारा होती है।

(कुछ लोग व्यक्तवार्थ को अर्थापत्तियाह्म मान लेते हैं। मीमांसकों ने यथार्थ ज्ञान के साधनरूप प्रमाणों में एक नये प्रमाण को करपना की है। यह प्रमाण अर्थापत्ति कहलाता है। जहाँ वाक्य का अर्थ ठीक नहीं बैठ पाता हो और बाहर से वाक्य में प्रयुक्त पदों में अनुपपछ मानता हो, वहाँ अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा अर्थ की प्रतीति मानी जाती है। उदाहरण के लिए 'मीटा देवदत्त दिन में नहीं खाता' (पीनो देवदत्तो दिवा न मुक्के) इस वाक्य में 'देवदत्त कभी खाता ही नहीं' ऐसा अर्थ नहीं ले सकते। क्योंकि वह खाना ही न खाता होता, तो मीटा न रह पाता, पतला हो जाता। इसलिए यहाँ 'अर्थात् वह रात में खाता है' (अर्थात् रात्री मुक्के) इस अर्थ की प्रतीति अर्थापत्ति से हो जाती है। इसी सरणि से व्यक्तयार्थ-रसादि-की भी प्रतीति हो ही सकती है यह व्यक्तनाविरोधी का मत है।)

जिस तरह 'पीनो देवदत्तो दिवा न अक्कें इस वाक्य का देवदत्तिविषयक रात्रिभक्षण रूप अर्थाथिति प्रमाण वेच है, ठीक वैसे ही रस भी अर्थापित्त के द्वारा काक्योपात्त वाक्यों से प्रतीत हो जायगा, यह मत मानना ठीक नहीं। वस्तुतः रसचर्वणा अर्थापित्तवेच या अर्थापित्तवन्य नहीं है। अर्थापित्त वहाँ ही होगी, जहाँ अर्थ ठीक नहीं वैठता हो। कान्योपात्त शब्दों का वान्यार्थ तो ठीक वैठ ही जाता है; अतः वहाँ 'अर्थात्' की आपत्ति नहीं करनी पहली। रसादि की चर्वणा के पूर्व वहाँ अनुपपद्यमानार्थत्व होता ही नहीं। रसादि की प्रतीति में, अर्थ ज्ञान ठीक नहीं वैठने पर हो अर्थापित्त हो सकती है।

व्यक्त यरूप रसादि को वाक्यार्थ भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि व्यक्त य की प्रतीति सदा तीसरे क्षण में होती है, वह तृतीय कक्षा का विषय है। इम इसे स्पष्ट करने के लिए कोई भी काव्य ले सकते हैं। उदाहरण के लिए 'अम भामिक' वाली गाधा ले लें। सबसे पहले इस गाधा में 'अम' 'धार्मिक' 'विश्वक्थः' आदि पदों में से प्रत्येक पद का अभिधा वृत्ति के दारा स्वतन्त्र रूप में वाच्यार्थ प्रतीत होगा। जब काव्योपात्त समस्त पद स्वतन्त्र रूप से वाक्य के पूर्वो की अपनी—अपनी अभिधा से अपना—अपना वाच्यार्थ बता चुकेंगे, तब फिर सारे वाक्य में क्रिया तथा कारक के संसग्या अन्वय के द्वारा वाक्यार्थ की प्रतीत होगी। इस तरह वाक्यार्थ तक पहुँचने में दो क्षण लगेंगे। पहले क्षण में, पहली कक्षा में, शब्द अपने निजी बाच्यार्थ का स्वतन्त्र होकर प्रत्यायन करायेंगे। दूसरे क्षण में, दूसरी कक्षा में, वे कारक किया के आधार पर ( अथवा आकाह्वा, योग्यता तथा आसत्ति के आधार पर ) अन्वित होंगे तथा सम्मूर्ण वाक्य फिर वाक्यार्थ की प्रतीति करायेगा। इसके बाद व्यक्तयार्थ की, रसादि की प्रतीति हो सकेगी। इस तरह व्यक्तयार्थ सदा तृतीय कक्षाविषयक होगा। 'अम धार्मिक' में पहले अलग-अलग पद का अर्थ हुआ, फिर सारे वाक्य का 'वहाँ कर्सा वृत्ता, निश्चिन्त होकर घूमो, विश्विन्त होकर घूमो' इस विधिहण वाक्यार्थ का; तब तीसरे क्षण में जाकर 'वहाँ कभी न जाना' यह निषेषहण घूमों देश विधिहण वाक्यार्थ का; तब तीसरे क्षण में जाकर 'वहाँ कभी न जाना' यह निषेषहण

व्यक्तवार्थं प्रतीत हो सकेगा। इस तरह यह निषेधरूप व्यक्तवार्थं तृतीय कक्षा का विषय है। यह सर्वमान्य है कि शब्द, बुद्धि तथा कमें एक ही क्षण तक रहते हैं। 'शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्यव्यापारामावः' इस न्याय के अनुसार पदार्थप्रत्यायक अभिधा केवल वाच्यार्थ तक ही सीमित रहती है। दूसरे क्षण का वाक्यार्थ भी बुद्धि के ज्ञान का विषय उसी क्षण तक रहता है। तब तीसरे क्षण में बुद्धि को जिस अर्थ का ज्ञान होता है वह न तो वाच्यार्थ ही है, न वाक्यार्थ ही। वह इन सब से मिन्न व्यक्तवार्थ है, जिसकी प्रतिपत्ति व्यक्तवार्शक्ति के आधीन है, यह स्पष्ट ही प्रतीत हो जाता है। व

नतु च तृतीयकक्षाविषयत्वमश्रूयमाणपदार्थतात्पर्येषु 'विषं मुंदव' इत्यादिवाक्येषु निषेधार्थविषयेषु प्रतीयत एव वाक्यार्थस्य । न चात्र व्यक्षकत्ववादिनापि वाक्यार्थस्वं नेष्यते तात्पर्यादन्यत्वाद्धनेः । तन्न, स्वार्थस्य द्वितीयकक्षायामविश्रान्तस्य तृतीयकक्षाभानवात् , सैच निषेधकक्षा । तत्र द्वितीयकक्षाविधौ क्रियाकारकसंसर्गानुपपत्तेः प्रकरणात्पितिर वक्तिर पुत्रस्य विषमक्षणनियोगामावात् ।

रसबद्वाक्येषु च विभावप्रतिपत्तिलक्षणद्वितीयऋक्षायां रसानवगमात्।

इस सम्बन्ध में, तात्पर्य में व्यक्षना का समावेश करने वाला ध्वतिवादी के सम्मुख यह युक्ति रखता है। इम एक वाक्य के लें 'विषं मुंक्ष्व मा चास्य गृहे मुक्धाः'—'चाहे विष खालो, पर इसके घर कभी न खाना'। इस वाक्य में 'विषं मुंक्ष्व' (जहर खालों) इसका प्रयोग हुआ है, यहाँ पदार्थ रूप में विधि का प्रयोग हुआ है, किन्तु पदार्थ का तात्पर्य निषेध रूप में ही हैं। 'इस शहु के घर कभी खाना न खाना' यह निषेधरूप वाक्यार्थ तीसरे क्षण में ही प्रतीत होता है। अतः 'विषं मुङ्क्ष्व' इस वाक्य को इस बात का उदाहरण माना जा सकता है कि तात्पर्य रूप वाक्यार्थ तृतीय कक्षा का विषय भी हो सकता है। यदि कोई कहे कि यहाँ

१. वाक्यार्थ के विषय में मीमांसकों के दो दल हैं। भाट्ट मीमांसक यह मानते हैं कि वाक्यार्थ की प्रतीति आकाङ्का, योज्यता तथा सन्निधि के आधार पर वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थों के अन्वित होने पर तात्पर्य कृति के द्वारा होता है। तथा यह वाक्यार्थ पदार्थ से सर्वधा मित्र होता है-'विशेषवपुरपदार्थोऽपि वाक्यार्थः'। ये लोग सबसे पहले अभिधा के द्वारा पदार्थ ( वाच्यार्थ ) प्रतीति, तदनन्तर ताल्पर्य वृत्ति के द्वारा वाक्यार्थ प्रतीति मानते हैं। अतः इन्हें अभिहितान्वयवादी कहा जाता है। दूसरे लोग जो प्रभाकर भट्ट के अनुयायी हैं इस वृत्ति को नहीं मानते। वे अभिधा से ही वाक्यार्थ प्रतीति भी मानते हैं। उसके मतानुसार लोगों को किसी भी अर्थ का ज्ञान वाक्य रूप में ही होता है-पदों का प्रयोग, पदों के स्वतन्त्र वाच्यार्थं का ज्ञान भी वे अस्वयन्यतिरैक से ही करते हैं। 'देवदत्त गाय लाओ, 'बोड़ा लाओ, घोड़ा ले जाओ, गाय ले जाओ' आदि वाक्यों को सुन कर ही बचा भाषा सीखता है, तथा तत्तत अर्थ का ग्रहण 'आवापीहाप' से करता है। पर वारीकी में पहुँचने पर प्रभाकर भी इस वाच्यार्थ रूप वाक्यार्थ के 'सामान्य' तथा 'विशेष' दो रूप मानते जान पड़ते हैं (देखिये, काव्यप्रकाश उछास ५)। इस प्रकार वाक्यार्थ तो दोनों ही मानते हैं, इसमें समानता है। हाँ, उनकी प्रतिपत्ति की सरणि या प्रक्रिया में दोनों सम्प्रदायों में परस्पर भेद है। इन्हीं लोगों के मतानुयायी आलङ्कारिकों ने-जिनमें धनञ्जय व धनिक भी शामिल है-व्यक्त यार्थ को वाक्यार्थ या ताल्पर्य में हो शामिल करने की चेष्टा की है। इन्हीं लोगों का विरोध ऊपर किया गया है। ध्वनिवादी के इसी विरोध को धनिक ने पूर्वपक्ष के रूप में रक्खा है।

निषेधार्थं रूप अर्थ वाक्यार्थं नहीं है, तो ऐसा खुद व्यञ्जनावदी भी मार्नेगे । व्यञ्जनावादी स्वयं ध्वनि को तारपर्य से भिन्न मानते हैं: तथा यहाँ तारपर्य है। अतः यहाँ पर व्यक्षनावादी भी वाक्यार्थ नहीं है, ऐसा न कहेंगे। वे भी यहाँ वाक्यार्थ मार्नेगे ही। यदि विरोधिपक्ष, इस तरह से तृतीय कक्षा तक तारपर्य वृत्ति का विषय तथा वाक्यार्थ माने तो ठीक नहीं। 'विषं मंख्वं' में पहली कक्षा में 'विवं' तथा 'मंक्ष्व' के ज्यस्त पदों के अर्थ की प्रतीति होती है। दितीय कक्षा में वाक्य अन्वयघटित होकर प्रकरणसम्मत अर्थ की प्रतीति करता है। इसी प्रकरणगत अन्वित अर्थ को वाक्यार्थ कहेंगे। इस वाक्य को लेने पर इम देखते हैं कि 'विष खालो' यहीं तक दितीय कक्षा नहीं है। जब तक वाक्यार्थ दितीय कक्षा में विश्रान्त नहीं हुआ है. तब तक तृतीय कक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता। कहने का तात्पर्य यह है कि 'विष खालो' तक पूर्ण रूप से वाक्य का प्रकरण घटित नहीं हो पाता, विधिरूप अर्थ पूर्ण वाक्यार्थ नहीं होने के कारण अर्थ की आकाङ्का बनी ही रहती है। इस तरह द्वितीय कक्षा यहीं समाप्त नहीं हो जाती, वह तो 'उस शत्र के' घर पर भोजन न करना' इस निषेधार्थ रूप वान्यार्थ पर जाकर विश्रान्त होती है। अतः निषेत्र की प्रतीति द्विनीय कक्षाविषयक ही है। अतः द्वितीय कथा के समाप्त होये विना हो इस निषेशक्त अर्थ में तृतीय कथा मानना अनुचित है, उसमें तनीय कक्षा का सर्वथा अभाव है। प्रकरण के पर्यालीचन से पता चलता है कि इस वाक्य का प्रयोग पिता ने अपने पुत्र के प्रति किया है। दितीय कक्षा में वाक्यार्थ ज्ञान होते समय जब हम देखते हैं कि यह वाक्य पिता ने पुत्र से कहा है, जो यह कभी नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र विष खाले, तो हमें यह पता लगता है कि यहाँ 'मुंध्व' किया के साथ 'कर्ता' (त्वं) तथा कर्म (विषं) इन कारकों का अन्वय ठीक तरह उपपन्न नहीं होता। क्योंकि यह स्पष्ट है कि पिता का पुत्र के प्रति यह आदेश नहीं है कि 'सचमुच विष खालो,' किन्तु यह कि शृञ्ज के घर न खाना। इसलिए पूरा अर्थ दियीय कक्षा का ही विषय है।

और यह नियम है कि रसादि ज्यङ्गचार्य सदा तृतीयकक्षानिविष्ट ही हैं। यह निश्चित है। रस से युक्त वाक्यों में हम देखते हैं कि वाक्यार्थ विभाव, अनुभाव या सम्नारी परक होता है। विभावादि के ज्ञान वाली द्वितीय कक्षा में ही रस प्रतीति नहीं हो जाती, क्योंकि विभावादि तो रस की ज्यञ्जना के साधन हैं, अतः उनका प्राग्माव होना आवश्यक है। विभावादि के

साथ साथ ही, दितीय कक्षा में ही, रस प्रतिपत्ति कभी नहीं होगी।

तदुक्तम्—'श्रप्रतिष्ठमविश्रान्तं स्वार्थे यत्परतामिदम् । वाक्यं विगाहते तत्र न्याथ्या तत्परताऽस्य सा ॥ यत्र तु स्वार्थविश्रान्तं प्रतिष्ठां तावदागतम् । तत्प्रसर्पति तत्र स्यात्सर्वत्र ध्वनिना स्थितिः ॥'

इत्येवं सर्वत्र रसानां व्यङ्ग्यत्वमेव । वस्त्वलङ्कारयोस्तु क्षचिद्वाच्यत्वं क्षचिद्यङ्ग्यत्वं, तत्रापि यत्र व्यङ्ग्यस्य प्राधान्येन प्रतिप्रतिस्तत्रैव ध्वनिः, श्रन्यत्र गुणीभूतव्यङ्गयत्वम् ।

जैसा कि ध्वनिकार ने कहा भी है:-

'जब तक वाक्य अपने अर्थ पर समाप्त नहीं हो पाता, तथा पूरी तरह ठीक नहीं बैठता, तथा किसी दूसरे अंश तक अर्थ को उपपन्न करता है; तब तक उस अर्थ तक वाक्य का वाक्यार्थ

१. ध्यान रिखये विभावादि।कारण से रसरूप कार्य तक पहुँचने का क्रम असंलक्ष्य भले ही हो, पर वहाँ क्रम का सर्वथा अभाव नहीं चाहे वह क्रम 'शत्तपत्रपत्र' के भेदन के सदृश त्वरित हो। 'शतपत्रपत्रभेदन्यायेनाकलनात्'।

माना जायगा। वाक्यार्थ के ठीक न कैठने पर जहाँ कहीं वाक्यांर्थ ठीक कैठे वहीं तक (विष्मुंह्व आदि वाक्यों में निषेषहरूप अर्थ तक) तत्परता-वाक्यार्थंपरता मानी जायगी।

लेकिन जहाँ वाक्य, वाक्यार्थ में आकर समाप्त हो जाता है, तथा अर्थ पूर्णंतः प्रतिष्ठित या उपपन्न हो जाता है, और वाक्य किसी अन्य अर्थ का बोध कराने के लिए फिर से आगे बढ़ता है, तो ऐसे स्थलों पर वाक्यार्थ तो पहले ही विश्वान्त हो चुका है, अतः यह अन्य अर्थ व्यक्त्य ही होता है, ऐसे स्थलों पर ध्वनि का ही विषय होता है। '

इन कारिकाओं के आधार पर स्पष्ट है कि विभावादि रूप वाक्यार्थ के विश्वान्त होने पर प्रतीत रस व्यक्त्य ही हैं, वाक्यार्थ नहीं। वस्तु तथा अलङ्कार के वारे में दूसरी बात है। वे कहीं व्यक्त्य भी होते हैं, कहीं वाच्य भी, किन्तु रस सदा व्यक्त्य ही होता है। लेकिन वस्तु तथा अलङ्कार के व्यक्त्य रूप में भी जहाँ व्यक्त्यार्थ वाच्यार्थ से प्रधान है, वहीं ध्विन होगी, और स्थानों पर वाच्यार्थ के समकक्ष होने पर या वाच्यार्थ के प्रधान होने पर व्यक्त्यार्थ गोण होगा, अतः वे काव्य गुणीभूत व्यक्त्य ही कहलायँगे।

१. ध्वनिवादी काव्य के तीन भेद करता है:—ध्वनि (उत्तम), गुणीभूत व्यक्त्य (मध्यम) तथा चित्रकाव्य (अधम) यह भेद व्यक्त्यार्थ की प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर किया जाता है।

(१) ध्विन काव्य में व्यङ्गथार्थ वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारी तथा प्रधान होता है— 'इद मुत्तम मितशियिनि व्यङ्गथे वाच्याद् ध्विनर्बुथैः कथितः।

जैसे:-

निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोऽधरो नेत्रे दूर भनअने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः। मिथ्यावादिनि दृति वान्धवजनस्याज्ञातपीडोद्गमे वापी स्नात मितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्॥

'हे बान्यवों की पोड़ा न जानने वाली झूठी दूति, तू यहाँ से बावली में नहाने गई थी, उस अथम के पास न गई। तेरे स्तनों के प्रान्त भाग का सारा ही चन्दन खिर गया है, तेरे अथर ओष्ठ की लाली मिट गई है, दोनों नेत्रों के किनारे अअन रहित हैं, तथा तेरा यह दर्बल शरीर भी पुलकित हो रहा है।'

यहाँ 'तू उस अधम के पास न गई' इस विधिरूप वाच्यार्थ से 'ये सब चिह्न वापी स्नान के नहीं है, अपितु तू मेरे प्रिय के साथ रमण करके आई है' यह व्यक्त यार्थ प्रतीत होता है, जो काव्य में वाच्यार्थ से प्रधान है। अतः व्यक्त यार्थ के वाच्यार्थ से प्रधान होने के कारण यहाँ ध्वति काव्य है।

(२) गुणोभूत व्यक्तय में व्यक्तयार्थ बाच्यार्थ से प्रधान नहीं होता। (अतादृशि गुणीभृतव्यक्तयं व्यक्तये तु मध्यमम्)

जैसे-

वाणीरकुडक्रुड्डीणसउणिकोलाइलं सुणन्तीय । घरकम्मवावडाय बहुय सीअन्ति अक्रार्द्र ॥ ( वानीरकुक्षोड्डीनशकुनिकोलाइलं श्रुप्वन्त्याः । गृहकर्मव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यक्रानि ॥ )

'वेसत कुछ से उड़ते पश्चियों के कीलाइल की सुनती हुई, घर के काम में व्यस्त, बहू के अङ्ग शिथिल हो रहे हैं।' तदुक्तम्—'यत्रार्थः शब्दो वा यमर्थसुपसर्जनीकृतस्वार्थौ ।

व्यङ्काः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभाः कथितः ॥

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः ।

काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥'

जैसा कि ध्वनिकर ने कहा है:-

'जिस कान्य में शब्द अथवा उसका वाच्यार्थ, अथवा दोनों एक साथ, अपने वाच्यार्थ को तथा स्वयं को गौण बना कर किसी अलौकिक रमणीयता वाले व्यङ्गचार्य को अभिन्यिक्ति करते हैं, उस कान्य को ध्वनि कहा जाता है। भाव यह है कि ध्वनि कान्य में या तो शब्द अपने वाच्यार्थ को गौण बना कर व्यङ्गचार्थ की प्रधान रूप में प्रतीति कराता है, या वाच्यार्थ स्वयं को गौण बना कर व्यङ्गचार्थ की प्रतीति कराता है, या शब्द और अर्थ दोनों एक साथ वाच्यार्थ तथा स्वयं को गौण बना कर व्यङ्गचार्थ की प्रतीति कराते हैं। (ध्यान रखने की बात है, इसीके आधार शब्दशक्तिमूलक, अर्थशक्तिमूलक, तथा उभयशक्तिभूलक, वे तीन ध्वनिभेद किये जाते हैं।)'

जिस कान्य में वाक्यार्थ (वाच्यार्थ) के प्रधान होने पर, रसादि (रस, वस्तु, या अरुक्कार, अथवा रस, भावादि ) उसके अक्क बन जाते हैं, उस कान्य में रसादि रसवत् आदि अलक्कार बन जाते हैं, ऐसा इमारा मत है। (इन स्थलों पर जहाँ न्यक्क्यार्थ वाच्यार्थ का अक्क हो जाता है, गुणीभृत न्यक्क्य नामक कान्य होता है।)

यथा—'उपोढरागेण' इत्यादि । तस्य च घ्वनेर्विवक्षितवाच्याविवक्षितवाच्यत्वेन द्वैविध्यम् , अविवक्षितवाच्योऽप्यत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थोऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्यश्चेति द्विधा । विवक्षितवाच्यश्च असंलच्यक्रमः क्रमद्योत्यश्चेति द्विविधः, तत्र रसादीनामसंलच्यक्रमध्य- नित्वं प्राधान्येन प्रतिपत्तौ सत्यां श्रक्षत्वेन प्रतीतौ रसवदलक्कार इति ।

जैसे 'उपोडरागेण' आदि पद्य में व्यङ्गचार्थ वाच्यार्थ का अङ्ग हो गया है, तथा प्रधानता वाच्यार्थ की ही है। पूरा पद्य यों है:—

यहाँ शकुनि कोलाइल सुन कर अङ्गों का शिथिल पड़ जाना वाच्यार्थ है। प्रकरणादि के वश से शकुनियों के उड़ने के कारणभूत, वेतस कुछ में उपपित के आगमन की व्यङ्गयार्थ रूप में प्रतीति हो रही है। यहाँ यह व्यङ्गयार्थ प्रथम तो उतना चमत्कारशुक्त नहीं है, जितना कि 'अङ्गों के शिथिल पड़ जाने वाला' वाच्यार्थ। दूसरे यह व्यङ्गयार्थ वाच्यार्थ का साधन बन कर उसे स्पष्ट करता है। व्यङ्गयार्थ की प्रतीति होने पर ही 'अङ्गों के शिथिल पड़ने' का अर्थ घटित होता है। व्यङ्गयार्थ यहाँ वाच्यार्थ का उपस्कारक हो गया है। इस प्रकार व्यङ्गयार्थ के अप्रधान (गौण) होने के कारण यहाँ गुणीभृत व्यङ्गया है।

(३) चित्रकान्य में शब्दालङ्कार या अर्थालङ्कार रूप वाच्यार्थ इतना अधिक होता है, कि व्यङ्गयार्थ सर्वथा नगण्य वन जाता है, जैसे—

विनिगैतं मानद मात्ममन्दिरात् भवत्युपश्चत्य यदृच्छ्यापि तम् । ससम्भ्रेन्द्रद्रतपातितागैंछा निमोच्चिताक्षोन भियाऽमरावती ॥

ह्यग्रीव के निकलने की खबर सुनते ही इन्द्र अमरावती की अर्गला को बन्द करा देता था, मानों अमरावती डर के मारे आँखें बन्द कर लेती थी। इस अर्थ में उत्प्रेक्षा रूप अर्थालङ्कार वाला वाच्यार्थ ही प्रधान है; इयग्रीव की वीरता वाला व्यङ्गय नगण्य। उपोडरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं श्रशिना निश्चामुखम् । यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोपि रागा**र्** गल्तितं न लक्षितम् ॥

'चन्द्रमा के उदय का वर्णन है। उदयकालीन ललाई लिए चन्द्रमा पूर्व दिशा में उदित हो रहा है, उसकी किरणों से सारा अन्धकार नष्ट हो गया है। जलाई (राग) को धारण करने वाले चन्द्रमा ने रात्रि के प्रारम्भिक अंश को, जिसमें तारे झिलमिला रहे थे, इस तरह प्रहण किया कि उसकी ललाई (प्रवाश) के कारण रात्रि ने अपने सारे अन्धकार रूपी वस्त्र को फिसलते ही न जाना। इस प्रस्तुत वाच्यरूप चन्द्रवर्णन के द्वारा किन ने यहाँ नायक-नाथिका-व्यवहार रूप अप्रस्तुत व्यक्ष्यार्थ की प्रतीत कराई है। यहाँ पर समासीकि नामक अलङ्कार है। व्यक्षच रूप में शब्दों के खिष्ट प्रयोग के कारण नायक-नाथिका-व्यवहार समारीप प्रतीत हो रहा है। प्रेम को धारण करते हुए नायक (चन्द्रमा) ने चन्नल प्रतिलयों वाले नाथिका (निशा) के मुख को इस तरह चूम लिया कि उस नाथिका ने प्रेम के आवेश के कारण आगे से गिरते हुए (गलित होते हुए) अपने समस्त वस्त्र को भी न जाना। नायक के चूमने पर राग के कारण नायिका के वस्त्र एक दम शिथिल हो गये, और इसे राग के वशीभूत होने के कारण नाथिका जान भी न पाई।

इस उदाहरण में व्यक्तवार्थ गीण ही है, क्योंकि प्रधानता प्रस्तुत चन्द्रोदय वर्णनरूप वाच्यार्थ की ही है। अतः यहाँ गुणीभृत व्यक्तय ही है। तथा यह व्यक्तवार्थ समासोक्ति रूप

अलङ्कार का उपनिवन्धक है।

इस ध्वनि के सर्वप्रथम दो भेद हैं:—विविश्वतिवाच्य (अभिधामूलक), तथा अविविश्वित-वाच्य (लक्षणमूलक) अविविश्वतिवाच्य के भी दो भेद होते हैं:—अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य तथा अर्थान्तर संक्रमितवाच्य। विविश्वतिवाच्य ध्वनि के असंलक्ष्यक्रम तथा संलक्ष्यक्रम (क्रमचीत्य) ये दो भेद होते हैं। जब काच्य में रसादि की प्रतिपत्ति प्रधानरूप से हो, असंलक्ष्य क्रम ध्वनि होती है। यदि रसादि अङ्गरूप में प्रतीत होते हो, तो वहाँ ध्वनि नहीं होती, वहाँ पर रसवत अलङ्कार हो होता है।

१. ध्विन के मोटे तीर पर १८ भेद माने जाते हैं। इनमें भी पहले पहल लक्षणा के आधार पर दो भेद, तथा अभिधा के आधार पर दो भेद होते हैं। इन्हें कमशः अर्थान्तर संक्रमित वाच्य, अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य, असंलक्ष्यक्रम व्यङ्गय तथा संलक्ष्यक्रम व्यङ्गय कहा जाता है। ध्विन के भेदोपभेदों के विशेष प्रपन्न के लिए ध्वन्यालोक या काव्यप्रकाशादि द्रष्टव्य हैं। यहाँ दिङ्मात्ररूप में इन चार ध्वनिभेदों को स्पष्ट कर देना पर्याप्त होगा।

अविविचितद्वाच्य ध्विनः — नहाँ लक्षक पद के द्वारा प्रतीत प्रयोजनरूप व्यक्तयार्थ काव्य में प्रधान हो, वहाँ लक्षणामू क अविविद्धितवाच्य ध्विन होती है। लक्षणा के दो भेद होते हैं: — लक्षणलक्षणा तथा उपादान लक्षणा। अतः इन्हीं के आधार इस ध्विन के भी दो भेद हो जाते हैं। लक्षणलक्षणा वाले व्यक्तयार्थ की प्रधानता हो तो वहाँ अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य होगा। उपादान लक्षणा में अर्थान्तर संक्रमितवाच्य ध्विन होगा। इन दोनों के उदाहरण कमशः ये हैं: —

# (क) अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यः—

उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते, सुजनता प्रथिता भवता परम्। विद्धदीहृश मेव सदा सखे सुखित मास्स्व ततः शरदां शतम्॥

इस पद्य में किसी अपकारी व्यक्ति के प्रति कहा जा रहा है:—'आपने हमारा बड़ा उपकार किया है, कहाँ तक कहें। आपने बड़ी सज्जनता बताई है। सगवान् करे आप इसी श्रत्रोच्यते—

### चाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिश्या वा यथा किया। वाक्यार्थः कारकैर्युका स्थायीभावस्तथेतरैः॥ ३०॥

ध्वनिवादी के इस पूर्वपक्ष का — जिसके अनुसार रस व्यङ्गय है, तथा व्यङ्गनाशक्ति प्रति-पांच है-खण्डन करते हुए धन जय निम्न कारिका में अपने सिद्धान्तपक्ष का अवतरण करते हैं:—

किसी वाक्य को सुनकर या पढ़कर उस वाक्य के प्रकरण—वक्ता, श्रोता, देश, काल आदि का ज्ञान प्राप्त करके, इस प्रकरण के द्वारा हम वाक्य में प्रयुक्त

तरह उपकार करते सैकड़ों वर्ष छुखो रहें। यहाँ इस वाच्यार्थ के बाद 'आपने हमारा बड़ा अपकार किया है' इस उक्ष्यार्थ के प्रतीत होने पर उतीयकोटि में व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है जो उस व्यक्ति की नीचता ध्वनित करता है। अतः यहाँ वाच्यार्थ के पूर्णतः तिरस्कृत हो जाने से अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य ध्वनि है।

#### ( ख ) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य :--

मुखं विकसितिस्मितं विश्वतविक्रमप्रेचितं, समुच्छिलितंविश्रमा गतिरपास्तसंस्था मितः। उरो मुकुलितस्तनं जधनमंत्तवन्थोद्धुरं बतेन्दुवदनातनो तरुणिमोद्गमो मोदते॥

यौवन से युक्त किसी नायिका की देखकर, उसके यौवन के नूतन प्रादुर्भाव की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है। इस चन्द्रमुखी नायिका के शरीर में यौवन का उद्गम प्रसन्न हो रहा है। यीवन सचमुच अहोभाग्य है कि वह इस चन्द्रमुखी के शरीर में प्रविष्ट हुआ है। इसीलिए यौवन फूला नहीं समाता। यौवन के प्रादुर्भाव के समस्त चिह्न इस नायिका में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके मुख में मुस्कराइट विकासत हो रही है। जिस तरह फूल के विकक्षित होने पर सुगन्य फूट पड़ती है, वेंसे ही इसके मुख में सुगन्ध मरी पड़ी है। इससे नायिका पश्चिनी है यह भी व्यक्षना हो रही है। इसकी आंखों ने बाँकेपन की भी वश में कर लिया है। इसकी टेढ़ी चितवन सब लीगों की वश में करने की क्षमता रखती है। जब यह चलती है, तो ऐसा जान पड़ता है कि विलास और लीला खुलक पड़ रहे हों। इसमें विलास तथा लीला का प्राचुर्य है। अतः इसका प्रत्येक अङ्ग मनोहर है। इसकी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं रहती। यौवन के आगम के कारण इसका मन अत्यधिक अधीर तथा चब्रल हो गया है। पहले तो भोलेपन के कारण बड़े लोगों के सामने प्रियतम की देखकर इसकी बुद्धि मर्यादित रहती थी. किन्तु अब वैसी नहीं रहती। ग्रुठजनों के सामने अब भी वंसे तो मर्यादापूर्ण ही रहती है, पर त्रियतम को देखकर मन से अधीर हो उठती है। इसके वक्षःस्थल में स्तन मुक्कालित हो गये हैं। कली की तरह ये स्तन भी कठिन हैं तथा आलिक्नन योग्य है। इसके जवनस्थल के अवयव उभर आये हैं। इसका अत्यधिक रमणीय हो गया है, इन सब बातों को देखकर यह जान पड़ता है कि नायिका ने यीवन में पदार्पण कर लिया है।

यहाँ 'मोदते' 'विकसित' 'विश्वत' 'समुच्छिलत' भुकुलित' आदि शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। इनसे यीवन का नायिका को पाकर अपने आपको सौमाग्यशाली समझना, मुख का मुगन्धित होना, आदि आदि व्यङ्गयार्थों की प्रतीति होती है, जिन्हें ऊपर पद्य की व्याख्या में स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ ये पद अपने वाच्यार्थ को रखते हुए लक्ष्यार्थ की प्रतीति कराकर व्यङ्गयार्थ प्रतिपत्ति कराके हैं।

कारकों की सहायता से वाक्य में सात्तात उपात शब्द के वास्यार्थ के रूप में किया का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कभी कभी वाक्य में क्रिया का सात्तात् वाचक शब्द उपात नहीं होता, फिर भी प्रकरणानुकूछ किया का (बुद्धिस्थ क्रिया का) अध्याहार कर ही छिया जाता है। इस प्रकार वाक्य में चाहे किया वाच्य हो, या बुद्धिस्थ हो; वही वाक्य का वाक्यार्थ है। ठीक इसी तरह विभावानुभावन्यभिचारी के हारा स्थायी भाव कान्य के वाक्यार्थ (तात्वर्य) के रूप में प्रतीत होता है। स्थायी भाव भी वाक्य में बुद्धिस्थ किया की भांति वाच्य न होकर प्रकरण संवेच है।

यथा लौकिकवाक्येषु श्रूयमाणिकयेषु 'गामभ्याज' इत्यादिषु श्रश्र्यमाणिकयेषु च— 'द्वारं द्वारम्' इत्यादिषु स्वशब्दोपादानात्प्रकरणादिवशाद्धिसिचिवेशिनी क्रियेव कारको-पचिता काव्येष्विप क्षित्र स्वशब्दोपादानात् 'प्रीत्ये नवोढा प्रिया' इत्येवमादौ क्षिचच प्रकरणादिवशाचियताभिहितविभावाद्यविनाभावाद्या साक्षाद्भावकचेतिस विपरिवर्तमानो रत्यादिः स्थायी स्वस्वविभावानुभावव्यभिचारिभिस्तत्तच्छब्दोपनीतैः संस्कारपरम्पर्या परं ग्रौढिमानीयमानो रत्यादिर्वाक्यार्थः।

इस देखते हैं कि किसी भी लौकिक वाक्य में दो प्रकार के पदों का प्रयोग होता है, एक कारक पद, दूसरे किया पद। इन्हीं को भर्तेहरि तथा दूसरे वैयाकरणों ने सिद्ध पद तथा साध्य पद कहा है। वाक्य का तात्पर्य वही होगा, जो अभी तक सिद्ध नहीं है, किन्तु साध्य ही है। अतः किया में हो वाक्य का तात्पर्य निहित होता है। किसी भी वाक्य में कियारूप वाक्यार्थ (तात्पर्य) का होना आवश्यक हैं, चाहे उस किया के वाचक शब्द का प्रयोग वाक्य में हुआ हो या न हुआ हो। उदाहरण के लिए हम दो लौकिक वाक्यों को लेते हैं, एक में किया वाच्य

विविधितवाच्य — जहाँ अभिधा द्वारा प्रतीत वाच्यार्थ ही व्यङ्गवार्थ प्रतीति कराता हो, वहाँ विविधितवाच्य ध्विन होगा। इसके प्रक्रिया के आधार पर दो भेद होते हैं। एक में वाच्यार्थ से व्यङ्गवार्थ तक पहुँचने का क्रम लक्षित होता है, दूसरे (रसादि) में यह 'श्रतपत्र-पत्रभेदन्याय' से असंलक्ष्य होता है। इस तरह इसके संलक्ष्यकम व्यङ्गव तथा असंलक्ष्यकम व्यङ्गव तथा असंलक्ष्यकम व्यङ्गव दो भेद होते हैं। इसके हम हिन्दी काव्य से दो उदाहरण दे रहे हैं।

(ग) संख्यक्रमन्यङ्गध-

पत्राही तिथि पाइये वा घर के चहुँपास । नित प्रति पून्यो ही रहत, आनन ओप उजास ॥

यहाँ वाच्य रूप वस्तु से 'नायिका मुख पूर्ण चन्द्र है' इस अलङ्कार (रूपक अलङ्कार) की व्यङ्गयार्थप्रतीति हो रही है। यहाँ वस्तुरूप वाच्यार्थ से रूपक अलङ्काररूप व्यङ्गयार्थ तक का कम अच्छी तरह लक्षित हो जाता है।

( घ ) असंख्यक्रमन्यक्रय-

सवन कुंज छाया छुबद सीतल छुरिम समीर । । मन है जात अजी नहें, वा जमुना के तीर ॥

ः यहाँ वाच्यार्थं के द्वारा विप्रलम्म शृङ्गार की व्यञ्जना हो रही है। वाच्यार्थं स्मृति तथा कौरसुक्यनामक सञ्जारिभावों की प्रतीति कराकर उनके द्वारा विप्रलम्म शृङ्गार की अभिव्यञ्जना कराता है। वाच्यार्थं से इस रसरूप व्यङ्गयार्थं तक पहुँचने का क्रम लक्षित नहीं है। अतः यहाँ असंलक्ष्यक्रम व्यङ्गय ध्वनि है।

ध्थान रखिये, इन चारों उदाहरणों में व्यङ्गथार्थ ही वाच्यार्थ से प्रधान है, अतः ध्वनि काव्य है। ऐसा न होने पर काव्य में ध्वनित्व नहीं हो पाता, वह गुणीभूत व्यङ्गय हो जाता है। है, श्रूयमाण है, दूसरे में वह केवल बुद्धिस्थ है, प्रकरणवेच है। 'गा मभ्याज' (गा ले जावी) इस वाक्य में या ऐसे ही दूसरे लौकिक वाक्यों में 'अभ्याज' आदि किया श्रूयमाण है, वक्ता इस किया के वाचक शब्द का साक्षात प्रयोग करता है, तथा श्रोता की वह शब्द कर्णशब्कुली के द्वारा छुनाई देता है। दूसरे वाक्यों में किया का साक्षात उपादान न भी पाया जाय, जैसे 'द्वारं द्वारं' इस वाक्य में किया श्रूयमाण नहीं है, वक्ता उसका साक्षात प्रयोग नहीं करता पर प्रकरणवश 'दरवाजा खोलो' या 'दरवाजा बंद करो' अर्थ लिया जा सकता है। दोनों ही वाक्यों में चाहे शब्द का प्रयोग हो, चाहे प्रकरण के द्वारा ही किया दुद्धिस्थ हो जाय, दोनों स्थानों पर कारकों के द्वारा पुष्ट होकर किया ही वाक्यार्थ का रूप धारण करती है। कारकपरिपुष्ट किया ही वाक्यार्थ या वाक्य का तात्पर्य है।

ठीक यही बात काव्य के विषय में लागू होती है। काव्य में कभी कभी तो रत्यादि भाव के वाचक शब्दों का साक्षात् प्रयोग पाया जाता है, जैसे 'प्रोत्ये नवोडा प्रिया' जैसे उदाहरणों में रित भाव के वाचक शब्द (प्रीत्ये) का साक्षात् उपादान पाया जाता है। दूसरे उदाहरणों में जो श्वक्तार रस या रित भाव के प्रतिपादक हैं, ऐसे शब्दों का उपादान नहीं भी हो सकता है। ऐसे काव्यों में प्रकरण आदि के आधार पर हो काव्य के द्वारा वाच्यरूप में उपात्त (अभिहित) विभाव, अनुभाव, तथा सन्नारी भावों के साथ स्थायी भाव का अविनामाव सम्बन्ध होने के कारण, रत्यादि स्थायी भाव सहदय के चित्त में ठीक उसी तरह स्फुरित होने लगता है, जैसे प्रकरणादि के कारण किसी वाक्य में प्रयुक्त कारकादि के द्वारा उनसे अविनामावतया सम्बद्ध किया की प्रतिपत्ति होती है। इन रत्यादि स्थायी भावों के तत्तत् विभावों, अनुभावों या सन्नारियों का तो काव्य में साक्षात् शब्द से उपादान होता है, ये तो साक्षात् वाच्यरूप में प्रतिपन्न होते ही हैं, ये संस्कार परम्परा के कारण, विभावों के पूर्वानुभव के आधार पर रत्यादि स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। इस प्रकार काव्य में वाच्यरूप में उपात्त विभावादि के द्वारा प्रतीत, काव्य में वाच्यरूप से उपात्त विभावादि के द्वारा प्रतीत, काव्य में वाच्यरूप से उपात्त करवात्र करवात्र करवात्र का वाक्यरूप से प्रतीत रत्यादि स्थायी भाव, किसी व्यञ्जना जैसी करियत शक्ति का विषय न होकर, काव्य का वास्तविक वाक्यार्थ ही है।

न चाऽपदार्थस्य वाक्यार्थत्वं नास्तीति वाच्यम्-कार्यपर्यवसायित्वात्तात्पर्यशक्तेः ।
तथा हि-पौरुषेयमपौरुषेयं वाक्यं सर्वं कार्यपरम्-श्रतत्परत्वेऽनुपादेयत्वादुन्मत्तादिवाक्यवत् । काव्यशब्दानां चान्वयव्यतिरेकाभ्यां निरितशयसुखास्वादव्यतिरेकेण प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोः प्रशृत्तिविषययोः प्रयोजनान्तरानुपल्ण्धेः स्वानन्दोद्भृतिरेव कार्यत्वेनावधार्यते,
तदुद्भृतिनिमित्तत्वं च विभावादिसंस्पृष्टस्य स्थायिन एवावगम्यते, श्रतो वाक्यस्याभिधानशक्तिने तेन रसेनाऽऽकृष्यमाणा तत्तत्त्वार्थापेक्षितावान्तरिवभावादिप्रतिपादनद्वारा स्वपर्यवसायितामानीयते, तत्र विभावादयः पदार्थस्थानीयास्तत्संसृष्टो रत्यादिर्वाक्यार्थः ।
तदेतत्काव्यवाक्यं यदीयं ताविमौ पदार्थवाक्यार्थां ।

रसादि प्रतीयमान अर्थ वाक्य में प्रयुक्त पदों के वाज्यार्थ तो है ही नहीं, अतः अश्र्यमाण पदों वाळे अर्थ को वाक्यार्थ कैसे माना जा सकता है। वाक्य तो पदों का सङ्घात है, अतः पदों के वाज्यार्थों का समूह ही वाक्यार्थ कहा जा सकता है। ऐसी दशा में 'अम धार्मिक' आदि उदाइरणों में निषेधवाची पद के न होने से निषेध को पदार्थ मान के कारणवाक्यार्थ नहीं माना जाना चाहिए। ठीक यही बात रस के विषय में कही जा सकती है। यदि पूर्वपक्षी इस प्रकार की दलोठ दे, तो ठीक नहीं। अपदार्थ रसादि को वाक्यार्थ नहीं माना जा सकता, यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि ताल्पर्य शक्ति का पर्यवसान वक्ता के प्रयोजन (कार्य) तक रहत

है। जिस प्रकार अभिषा शक्ति का साध्य वाच्यार्थ है, लक्षणा शक्ति का साध्य लक्ष्यार्थ है, ठीक बेसे ही ताल्पर्य शक्ति वक्ता के कार्य को प्रतिपादित करती है। अतः जहाँ तक वक्ता का कार्य प्रसारित होगा, वहीं तक ताल्पर्यशक्ति का क्षेत्र होगा। यदि वक्ता का कार्य 'निषेशक्त' है, यदि वक्ता को निषेश्यर्थ ही अभीष्ट है तो ताल्पर्य शक्ति की सीभा वहाँ तक मानी जाय गी, उसका खोतन कराने के बाद ही ताल्पर्य शक्ति क्षीण होगी। संसार में जितने वाक्यों का प्रयोग होता है, चाहे वे लौकिक भाषा के वाक्य हों, या वैदिक वाक्य हों, किसी कार्य को लेकर आते हैं, उस प्रयोजन की सिद्धि हो उस वाक्य का लक्ष्य होता है। यदि वाक्य में कोई कार्य या प्रयोजन न होगा, तो उन्मत्त प्रलपित की तरह उस वाक्य का लौकिक उपयोग न हो सकेगा। कार्यहीन वाक्य का प्रयोग करने पर वक्ता, श्रीता को किसो प्रकार के भाव की प्रतिपत्ति न करा सकेगा, वह उन्मत्त्रलाप के समान निरर्थक ध्वनिसमूह (न कि वाक्य) होगा। अतः स्पष्ट है कि किसी भी लौकिक या वैदिक वाक्य में कार्यपरत्व होना आवश्यक है।

काव्य में शब्दों के द्वारा विभावादि अर्थ की प्रतीति होती है, तथा विभावादि स्थायी भाव तथा रस की प्रतीति कराते हैं। ऐसी दशा में काव्य के शब्दों (काव्य में प्रयुक्त वाक्य) का विभावादि रूप अर्थ से अन्वय व्यतिरेक रूप सम्बन्ध है। यदि काव्य में तदिभिधायक शब्दों का प्रयोग होगा तो विभावादि की प्रतीति होगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार काव्योपात शब्दादि ही विभावादि की प्रतीति कराते हैं। इन काव्योपात्त शब्दों या विभावादि में ही निरतिशय मुख का आस्वाद-रस रूप अर्जीकिक आनन्द की चर्वणा-नहीं पाया जाता. अपितु वह 'रस' इनका प्रतिपाद है। इस प्रकार कान्यप्रयुक्त शब्दों की प्रवृत्ति, उनका प्रयोग, विभावादि स्थायी भाव एवं रस के लिए होता है। इनमें भी विभावादि स्थायी भाव तथा रस के प्रतिपादक हैं, रस व भाव उनके प्रतिपाध । कान्य, कान्योपात्तशब्द, विभावादि, तथा स्थायी भाव एवं रस के परस्पर सम्बन्ध की पर्यालीचना करने पर कान्य रूप वाक्य का इमें केवल एक ही कार्य अथवा प्रयोजन दिखाई पड़ता है, वह है सहृदय के चित्त में आनन्दोदभृति करना। इस प्रयोजन के अतिरिक्त काव्य का और कोई प्रयोजन दिखाई नहीं पड़ता, अन्य किसी भी काव्यप्रयोजन की उपलब्धि नहीं होती, इसलिए आनन्दोद्भृति को ही काव्य का कार्य माना जायगा। यह आनन्दोद्भृति विभावादि से युक्त स्थायी के ही कारण होती है। कान्य में विभावादि से युक्त स्थायी भाव की पर्यांकोचना करने पर ही सहृदय को आनन्द की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्यप्रयुक्त वाक्य की प्रतिपादक शक्ति (तालपर्य शक्ति) कान्य के प्रतिपाय तत्तत् रस के द्वारा आकृष्ट होती है, कार्य रूप रस उस शक्ति को क्रियमाण होने को बाध्य करता है। इसलिए वाक्य की प्रतिपादक तात्पर्य शक्ति को रस रूप स्वार्थ की प्रतीति कराने के लिए विभावादि अन्य साधनों की आवश्यकता होती है, तथा उन विभावादि के प्रतिपादन के द्वारा ही वह शक्ति रस की प्रतीति करा कर पर्यवसित होती है। रस प्रतीति की सरिण में कान्यप्रयुक्त पदों के अर्थ (पदार्थ) विभावादि है, तथा इन विभावादि से संसुष्ट रत्यादि स्थायी भाव काव्य का वाक्यार्थ है। इस प्रकार वह कान्यवाक्य हो है, जिसके विमाव पदार्थ हैं, और स्थायी भाव वाक्यार्थ। (अत: स्पष्ट है कि स्थायी भाव तथा रस की प्रतीति व्यङ्गच न होकर, काव्य का वाक्यार्थ है, तथा उसको प्रतीति व्यक्षना नामक करिपत शक्ति का विषय न होकर, ताल्पर्यशक्ति का क्षेत्र है।)

१. एक वस्तु के होने पर, दूसरी वस्तु का होना, तथा एक के अभाव में, दूसरी वस्तु का न रहना, अन्वयन्थितरेक सम्बन्ध कहलाता है। (तत्सत्त्वे तत्सत्त्वं अन्वयः, तदमावे तदमावः व्यतिरेकः।)

न चैवं सित गीतादिवत्सुखजनकत्वेऽपि वाच्यवाचकभावानुपयोगः विशिष्टविभावा-दिसामग्रीविदुषामेव तथाविधरत्यादिभावनावतामेवस्वानन्दोद्भृतेः, तदनेनातिप्रसङ्गोऽपि निरस्तः ईदृशि च वाक्यार्थनिरूपर्यो परिकल्पिताभिधादिशक्तिवशेनेव समस्तवाक्यार्था-वगतेः शक्त्यन्तरपरिकल्पनं प्रयासः यथावोचाम काव्यनिर्णये—

हम देखते हैं कि गीतादि के श्रवण के बाद सुख (आनन्द) उत्पन्न होता है। पर गीतादि उस सुख के वाचक नहीं, न वह सुख गीतादि का वाच्य ही। ठीक इसी तरह काव्य तथा उससे प्राप्त सुख (निरतिश्य आनन्दरूप रस) के बारे में कहा जा सकता है। अतः काव्य तथा रस के विषय वाच्यवाचक भाव का उपयोग नहीं हो पाता। यदि पूर्वपक्षी ऐसी युक्ति दे, तो ठीक नहीं। गीतादि तथा तज्जनित सुख वाला दृष्टान्त काव्य तथा रस के बारे में देना ठीक नहीं होगा। हम देखते हैं कि काव्य से प्रत्येक व्यक्ति को रस प्रतीति नहीं होती। जो लोग विशिष्ट विभावादि सामग्री का ज्ञान रखते हैं, तथा उस प्रकार के रत्यादि भाव की भावना से युक्त हैं, केवल उन्हीं सहदयों के हृदय में काव्य को सुन कर तक्तत् रसपरक आनन्द की प्रतीति होती है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इन विभावादि के ज्ञान से रिहत तथा रत्यादि भावों की भावना से शून्य, अरसिकों को आनन्द की प्रतीति नहीं होती।

इस प्रकार हमें पता चलता है कि रस के वाक्यार्थ रूप में निरूपित कर देने पर अब तक दार्शनिकों तथा आलक्कारिकों द्वारा स्वीकृत अभिधा आदि (तात्पर्यशक्ति, लक्षणा) शक्ति के द्वारा ही समस्त श्रूयमाणपदार्थ या अश्रूयमाणपदार्थ की प्रतीति हो ही जाती है। इसलिए व्यक्षना जैसी अलग से शक्ति की करपना व्यर्थ का प्रयत्न है। इसी बात को हम काव्यनिर्णय वामक दूसरे अव्य में बता चुके हैं।

'तास्पर्यानतिरेकाच व्यजनीयस्य न घ्वनिः।

किमुक्तं स्यादश्रुतार्थतात्पर्येऽन्योक्तिरूपिणि ॥ १॥

धनिक ने कान्यनिर्णय से उद्धृत इन कारिकाओं में से प्रथम पाँच कारिकाओं में न्यक्षनावादी पूर्वपक्ष को उद्घृत किया है, तथा बाद की दो कारिकाओं में सिद्धान्तपक्ष की प्रतिष्ठापना की है। इनमें भी चतुर्थ कारिका में धनिक का सिद्धान्तपक्ष वादिववाद के रूप में आ गया है। अतः १, २, ३ तथा ५ कारिका में ही पूर्वपक्ष है।

ह्यअना तथा ध्विन के विरोधियों का कहना है कि काव्य में प्रतीयमान या व्यअनीय अर्थ का समावेश तात्पर्य में ही हो जाता है' इसिक्ए प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति तात्पर्यशक्ति के द्वारा ही हो जाती है, किर इसके लिए व्यअना जैसी शक्ति की करपना, या इस प्रतीयमान अर्थ को ध्विन कहना ठीक नहीं।' इन ध्विनविरोधियों से हम पूछना चाहते हैं कि जहाँ वक्ता का तात्पर्य श्र्यमाण नहीं है, उसका काव्य में साक्षात प्रयोग नहीं हुआ है, पर किर भी अन्योक्ति के कारण प्रतीयमान अर्थ की व्यअना हो ही रही है; ऐसे स्थलों पर अश्रतपदार्थ में वाक्यार्थ (तात्पर्य) कैसे माना जा सकेगा। (जैसे कस्त्व भोः कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटकं आदि पूर्वोदाहृत पद्य को ले लेजिय। इस पद्य में कहने वाला किव शाखोटक जैसे जड़ वृक्ष के निर्वेद में नहीं है, क्योंकि वहाँ वक्ता का प्रयोजन नहीं है। इसिक्ए व्यक्षार्थ का शाखोटक के निर्वेद में नहीं है, क्योंकि वहाँ वक्ता का प्रयोजन नहीं है। इसिक्ए व्यक्षार्थ का

१. धनिक ने दशरूपक की 'अवलोक' वृत्ति के अतिरिक्त 'कान्यनिर्णय' नामक अलङ्कार-ग्रन्थ की रचना की थी। किन्तु खेद का विषय है कि धनिक का कान्यनिर्णय अनुपलन्ध है। कान्यनिर्णय में धनिक ने न्यञ्जनावृत्ति का विशेष रूप से खण्डन किया था, इसका पता इस वृत्ति में उद्भृत कान्यनिर्णय की कारिकाओं से चलता है।

तात्पर्यं में अन्तर्भाव महीं हो सकता। व्यक्षना की अपेक्षा होने पर ध्वनि की भी सिद्धि हो ही जाती है।)

विषं भक्षय पूर्वी यश्चैवं परसुतादिषु । प्रसज्यते प्रधानत्वाद्धनित्वं केन वार्यते ॥ २ ॥

तात्पर्यवादी 'बिषं मक्षय, मा चास्य गृहे मुङ्क्थाः' (विष खाको, इसके घर भोजन न करों) इस वाक्य के आधार पर व्यक्षना तथा ध्वनि का समावेश तात्पर्य शक्ति तथा तात्पर्य में करते हैं। उनका कहना है कि प्रकरणज्ञान के बाद क्का के पित्रादि हितेषी होने पर 'जहर खाको' वाला विध्यर्थ ठीक नहीं बैठता, क्योंकि कोई पिता या मित्र पुत्रमित्रादि से यह न कहेगा। अतः उसका निषेषार्थरूप अर्थ लेता पड़ेगा। यह निषेधार्थ अश्र्यमाणपद है, तथा ध्वनिवादी भी यहाँ तात्पर्य मानता ही है। प्रतीयमान रसादि भी ठीक इसी तरह अश्र्यमाणपद है, तथा पद हैं, तथा वे तात्पर्य (वाक्यार्थ) ही माने जाने चाहिए। इस ध्वनिविरोधी मत की दलील का उत्तर देते हुए ध्वनिवादी कहता है कि जो अश्र्यमाणपदादि में आप लोगता त्पर्य मानते हैं, वह भी ठीक नहीं, क्योंकि 'विषं मक्षय' इस वाक्य से प्रतीत अर्थ जिसका प्रयोग पुत्रादि के लिए किया गया है, वहाँ भी 'जहर खा लेने से भी बुरा शत्रु भोजन है' यह प्रतीयमान अर्थ तात्पर्यशक्ति के द्वारा प्रतीत नहीं हो पाता, अतः यहाँ ध्वनि ही है तथा इसकी प्रतीति व्यक्षना व्यापार से ही होती है। इस अर्थ में ध्वनित्व की कीन मना कर सकता है?

ध्वनिश्चेत्स्वार्थविश्रान्तं वाक्यमर्थान्तराश्रयम् । तत्परत्वं त्वविश्रान्तौ, तत्र विश्रान्त्यसम्भवात् ॥ ३ ॥

ध्विन वहीं होगी, जहां स्वार्ध (वाक्य का तात्पर्यार्ध) एक बार समाप्त हो गया हो, वह विश्रान्त हो गया हो, तथा वाक्य किसी दूसरे तात्पर्यार्थिभिन्न प्रतीयमान अर्थ का आश्रय छे। जैसे 'श्रम धार्मिक' वाक्य में तात्पर्य विध्यर्थ में ही विश्रान्त हो जाता है, किन्तु वाक्य निषेध-रूप प्रतीयमान की भी प्रतीति कराता है। ऐसे स्थलों पर ही ध्विन हो सकेगी। यदि स्वार्थ विश्रान्त नहीं हो सका है, तो उसकी विश्रान्तिसीमा तक तात्पर्य माना जायगा। पर इस बात से ध्विनिवरोधी सहमत नहीं है। ध्विनिवरोधी धनिक का कहना है कि जहां कहीं व्यक्तय माना जाता है, वहां व्यक्तय या ध्विन मानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि किसी भी वाक्य के वाक्यार्थ या तात्पर्यार्थ की विश्रान्ति होना असम्भव है—काव्य के प्रयोजन पर ही जाकर वह विश्रान्त होता है।

( इस तृतीय कारिका में 'तत्परत्वं त्विविशान्ती' तक पूर्वपक्षी ध्विनवादी का मत है, 'तत्र विश्रान्त्यसम्भवाद' यह सिद्धान्तपक्षी धनिक का 'मत है। आगे की चतुर्थ कारिका में भी सिद्धान्त पक्ष ही उपनिवद्ध हुआ है। पञ्चम कारिका में फिर ध्विनवादी का मत है, तथा षष्ठ एवं सप्तम कारिका में पुनः सिद्धान्त पक्ष की प्रतिष्ठापना।)

१. इस सम्बन्ध में यह कह देना होगा कि मम्मट आदि ध्वनिवादियों ने इस वाक्य के निषेषरूप अर्थ की व्यक्त न मानकर तात्पर्य ही माना है। 'विषं मक्षय' वाळे वाक्यार्थ का निषेधार्थ वे 'मा चास्य गृहे मुंक्क्थाः' इस उत्तरार्थ परक मानते हैं तथा 'च' से सम्बद्ध होने के कारण दोनों वाक्यों को उद्देश्यविधेयरूप से सम्बद्ध मान लेते हैं। अतः इस उदाहरण को व्यञ्जना का उदाहरण वे भी नहीं मानते। मम्मट यहाँ तात्पर्य में अश्रूयमाणपदत्व भी नहीं मानते, क्योंकि इस वाक्य के उत्तरार्थ में 'मा चास्य गृहे मुंक्क्थाः' में निषेध स्पष्टतः वाच्य है। (देखिये—काष्यप्रकाश उद्धास ५, ए. २८८)

### एतावत्येव विश्रान्तिस्तात्पर्यस्येति किंकृतम् । यावत्कार्यप्रसारित्वात्तात्पर्यं न तुलावृतम् ॥ ४ ॥

ध्वनिवादी ताल्पर्य के अविश्रान्त होने पर तो ताल्पर्य शक्ति का विषय मानता है, तथा उसके विश्रान्त होने पर भी अर्थान्तरप्रतीति होने पर उसे व्यक्तवार्थ मानते हुए व्यक्तना तथा ध्विन का विषय मानता है। इस विषय में सिद्धान्त पक्षी उससे यह पूछता है कि किसी भी (अमुक) वाक्य में ताल्पर्य यहीं तक है, बस इसके आगे नहीं, उसकी यहां विश्रान्ति हो जाती है, इस बात का निर्धारण किसने कर दिया है? वस्तुतः किसी भी वाक्य के वाक्यार्थ या ताल्पर्य की कोई निश्चित सीमा निबद्ध नहीं की जा सकती। ताल्पर्य तो जहां तक वक्ता का प्रयोजन (कार्य) होता है, वहीं तक फैला रहता है; इसलिए वह इतना ही है, इससे अधिक नहीं ऐसा तौल या माप जोख नहीं है। ताल्पर्य को किसी तराजू पर रख कर नहीं कहा जा सकता, कि इतना ताल्पर्य है, बाकी अन्य वस्तु। इसलिए तुम्हारा व्यक्तय भी ताल्पर्य ही में अन्तिनिविष्ट हो जाता है।

#### श्रम धार्मिक विश्रव्धमिति श्रमिकृतास्पदम् । निर्व्यावृत्ति कथं वाक्यं निषेधमुपसर्पति ॥ ५ ॥

घ्वनिवादी 'अम धार्मिक विश्वन्धः' वाली प्रसिद्ध गाथा को लेकर निस्न युक्ति के आधार तात्पर्यवादी से वाद करता है कि इस गाथा में निषेधक्तप अर्थ वाक्यार्थ नहीं माना जा सकता। इस गाथा में वाक्य 'अमिकिया' की प्रतीति कराता है। नायिका धार्मिक को 'मजे से घूमो' यही कह रही है। इस गाथा का वाक्य विध्यर्थपरक ही है, अतः तात्पर्य विध्यर्थ में ही होगा। वाक्य में तो स्पष्टतः निषेध का उल्लेख नहीं, वह अमणिकिया के बोधक पद से ही युक्त है, अमणिकिया के बोधक पद का वहां प्रयोग नहीं है। इसल्लिए ऐसा वाक्य निषेध परक कैसे हो सकता है ? अतः निषेधपरक अर्थ की प्रतीति तात्पर्य से भिन्न वस्तु है। इमारे मत में वह व्यक्तयार्थ है, तथा व्यक्तना शक्ति के द्वारा प्रतिपाद्य है।

### प्रतिपायस्य विश्रान्तिरपेक्षापूरणायदि । वक्तुर्विवक्षिताप्राप्तेरविश्रान्तिर्ने वा कथम् ॥ ६ ॥

ध्वनिवादी के मत का खण्डन, तथा तारपर्य दृत्ति की स्थापना का उपसंहार करते दृष्ट धिनिक सिद्धान्तपक्ष का निवन्धन कर रहे हैं:—आप लोग 'भ्रम धार्मिक विश्वन्धः' दत्यादि गाथा में केवल इसलिए विध्यर्थमात्र की तारपर्य मान लेते हैं कि वहां अपेक्षा की पूर्णता हो जाती है। जब कोई श्रोता इस वाक्य को सुनता है, तो वह विध्यर्थरूप में अर्थ लगा लेता है, तथा उसे वाक्यार्थ पूर्ति के लिए किसी अन्य पद की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए ध्वनिवादी इस विध्यर्थ में तारपर्य की विश्वान्ति मान लेते हैं। ठीक है श्रोता की दृष्टि से यहां विश्वान्ति हो भी, तो भी वक्ता (कुल्डा नायिका) का अभिप्राय तो विध्यर्थक नहीं है। यदि विध्यर्थ तक ही अर्थ मान लें, तो वक्ता के अभिप्राय की प्रतीति न हो सकेगी, तथा वाक्य का सच्चा अर्थ तो वक्ता का अभिप्राय ही है। जब तक वक्ती नायिका का आश्वय-'तुम वहां कभी न जाना, नहीं तो तुम्हें शेर मार डालेगा'-ज्ञात नहीं होता, तब तक वाक्यार्थ की अविश्वान्ति क्यों नहीं होगी? वस्तुतः इस गाथा में वक्त्री कुल्डा नायिका के अभिप्राय को, निषेशक्त्य अर्थ की, जान लेने पर ही तात्पर्य की विश्वान्ति हो सकेगी, उसके पूर्व कदापि नहीं।

पौरुषेयस्य वाक्यस्य विवक्षापरतन्त्रता । वक्षभिष्रेततात्पर्यमतः काव्यस्य युज्यते ॥ ७ ॥' इति । कोई भी लौकिक या पौरुषेय वाक्य किसी न किसी विवक्षा पर आश्रित रहता है । जब कोई वक्ता किसी भी वाक्य का प्रयोग करता है, तो वह किसी बात को कहना चाहता है। लौकिक वाक्य में तात्पर्यार्थ उसी वस्तु में होगा, जो वक्ता का अभिप्राय है। ठीक यही बात काव्य में भी घटित होती है। काव्य में रसादि अर्थ (जिन्हें ध्वनिवादी व्यङ्गच कहते हैं), काव्य के या कि वे अभिप्रेत हैं, अतः वे तात्पर्य हो हैं।

त्रतो न रसादीनां काव्येन मह व्यङ्गयव्यङ्गकभावः । किं तर्हि भाव्यभावकसम्बन्धः १ काव्यं हि भावकं, भाव्या रसादयः । ते हि स्वतो भवन्त एव भावकेषु बिशिष्टविभावादि-मता काव्येन भाव्यन्ते ।

अतः यह सिद्ध हो गया है कि का॰य का रस के साथ व्यक्त व्यक्षक सम्बन्ध नहीं है, न तो का॰य व्यक्षक ही है, न रसादि व्यक्त इही। तो फिर इन दोनों में कौन सा सम्बन्ध है ? का॰य तथा रस में परस्पर भा॰यभावक भाव या भा॰यभावक सम्बन्ध है। का॰य भावक है, रसादि भा॰य। सहदय के मानस में स्थायी भाव या रस की चवंणा होती है, इसी चवंणा को भावना' भी कहते हैं। इसीके आधार पर का॰य भावक है, रस उसके भा॰य। रसादि सहदय के हदय में अपने आप ही पैदा होते हैं, तथा तत्तत् रस के अनुकूल विशिष्ट विभावों के द्वारा का॰य उनकी भावना कराता है।

न चान्यत्र शब्दान्तरेषु भाव्यभावकळक्षणसम्बन्धाभावात् काव्यशब्देष्वपि तथा भाव्यमिति वाच्यम्-भावनाकियावादिभिस्तथाङ्गीकृतत्वात् । किंख मा चान्यत्र तथास्तु अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिह तथाऽवगमात् । तदुक्तम्—

काव्य तथा रस के भाव्यभावक सम्बन्ध के विषय में पूर्वपक्षा एक शक्का उठा सकता है कि दूसरे शब्दों तथा उनके अथों में भाव्यभावक रूप सम्बन्ध नहीं पाया जाता। काव्य के शब्द भी, इतर शब्दों की ही तरह हैं, इसलिए काव्य तथा उनके अर्थ रसादि में भी भाव्यभावक लक्षण सम्बन्ध का अभाव ही होना चाहिए। यनिक का कहना है कि पूर्वपक्षी के द्वारा यह शक्का उठाना ठोक नहीं। भावना नामक किया को मानने वाले भावनावादी मीमांसकों ने भावना' किया में माव्यभावक सम्बन्ध माना ही है। उनके मतानुसार 'स्वर्गकामोयजेत' या 'युत्रकामोयजेत' इत्यादि श्वतिसञ्चोदित वाक्यों के प्रमाण के अनुसार यागादि किया से स्वर्गीद

१. काञ्य तथा रस के परस्पर सम्बन्ध, एवं विभावादि तथा रसादि के परस्पर सम्बन्ध के विषय में रसशास्त्र में चार मत विशेष प्रसिद्ध हैं। ये मत भट्ट लोखट, शङ्क के भट्ट नायक, तथा अभिनवगुप्तपादाचार्य के हैं। इन मतों का संक्षिप्त विवेचन इसी अन्य के भूमिका भाग में द्रष्टव्य है। भट्ट नायक ने व्यञ्जनावादियों का खण्डन करते हुए विभावादि एवं रस में परस्पर 'भोज्यभोजक' सम्बन्ध माना है। उन्होंने इसके लिए अभिधा के अतुपल्ड्य अन्य 'हृदय-दर्पण' में इसका विवेचन किया गया था। धनिक का काव्य तथा रस में भाव्यभावक सम्बन्ध मानना भट्ट नायक का ही प्रभाव है। सम्भवतः धनिक को हृदय दर्पण का भी पता हो। वैसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि रस व काव्य के सम्बन्ध के विषय में धनिक का कोई स्वतन्त्र मत नहीं रहा है। वह प्रमुखतः भट्ट लोखट के 'दीर्घदीर्घतरव्यापार' तथा भट्ट नायक के भावना व्यापार से प्रभावित हुवा है, जिसमें धनिक ने तात्पर्यशक्ति बाला मत भी मिला दिया है, जो भट्ट लोल्लट का 'दीर्घदीर्घतर अभिधाव्यापार' ही है। एक स्थान पर धनिक शङ्क के भी ऋणी हैं, जहां वे दुष्यन्तादि की 'मृण्मयिद्दिर के समकक्ष रख कर शङ्क के 'चित्रतुरगादिन्त्याय' का ही आश्रय लेते हैं।

की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मीमांसक यागादि किया तथा स्वर्गादि फल में 'भावना' किया की करपना करते हैं। यागादि किया रूप कारण के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति रूप कार्य निष्पन्न होता है। यागादि किया भावक है, स्वर्गप्राप्ति भाव्य। इस प्रकार मीमांसक दर्शनकों ने इस सम्बन्ध को माना ही है, इसलिए यह भाव्यभावक सम्बन्ध की करपना शास्त्रानुमोदित है। शब्दों के अन्य लौकिक प्रयोग में, या अन्य लौकिक स्थलों पर यह भाव्यभावक सम्बन्ध नहीं होता, यह तो काव्य तथा रस के सम्बन्ध में ही घटित होता है। इस बात की पृष्टि काव्य तथा रस के परस्पर अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध से हो जाती है। काव्य में रसादि भावक पदों का प्रयोग नहीं होगा तो किसी तरह भी रस की 'भावना' (चवंणा) न हो सकेगी, तथा उसके होने पर सह-दयहदय में रसादि अवस्य भावित होंगे, इस अन्वयव्यतिरेक सरिण से यह स्पष्ट है कि काव्य तथा रस में माव्यभावक सम्बन्ध है।

'भाषाभिनयसम्बन्धान्भावयन्ति रसानिमान् । बस्मात्तस्मादमी भावा विशेया नाट्ययोक्तृभिः ॥' इति ।

जैसा कि कहा भी गया है:-

भाव, भावों तथा अभिनय के द्वारा, अथवा भावों के अभिनय के द्वारा रसों की भावना कराते हैं, इसीलिए नाट्यप्रयोक्ता इन्हें भाव कहते हैं। इससे यह सिद्ध है कि स्थायी भाव रसों की भावना कराते हैं। अतः रस भाव्य है, यह भी स्पष्ट हो जाता है। इसके आधार पर काव्य तथा रस में भाव्यभावक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है।

कथं पुनरगृहीतसम्बन्धेभ्यः पदेभ्यः स्थाय्यादिप्रतिपत्तिरिति चेत् ? लोके तथावि-धचेष्ठायुक्तस्रीपुंसादिषु रत्याद्यविनाभावदर्शनादिहापि तथोपनिबन्धे सति रत्याद्यविनाभूत चेष्ठादिप्रतिपादकशब्दश्रवणादिभिधेयाऽविनाभावेन लाक्षणिकी रत्यादिप्रतीतिः। यथा च काव्यार्थस्य रसभावकत्वं तथाऽग्रे वच्यामः।

कान्योपात्त पदों से रत्यादि स्थाया भावों की प्रतीति के विषय में पूर्वपक्षी फिर प्रश्न उठाता है कि कान्योपात्त पदों का रत्यादि भावों से कोई सम्बन्ध नहीं है, अन्य शब्दों तथा उनके अथों में अभिधा न्यापार इसलिए काम करता है कि वे अर्थ उन उन पदों के सङ्कितित अर्थ होते हैं। स्थायी कान्योपात्त शब्दों का सङ्कितित अर्थ तो है ही नहीं। अतः रत्यादि से कोई सम्बन्ध न होने से कान्योपात्त पद स्थायी आदि भावों या रस की प्रतीति कैसे करायेंगे? इस शङ्का का उत्तर सिखान्तपक्षी यों देता है। इस संसार में दो प्रेमियों को देखते हैं, या स्त्री पुरुषों के परस्पर अनुराग को देखते हैं। ये स्त्री पुरुष नाना प्रकार की प्रेमपरक चेष्टाओं से शुक्त दिखाई देते हैं। इनकी ये चेष्टाएँ देखकर अविनाभाव सम्बन्ध से हम रत्यादि का भी दर्शन कर केते हैं। उन अनुरागपूर्ण चेष्टाओं को देखकर हम उनके परस्पर प्रेम को जान केते हैं। ठोक यही बात कान्य के विषय में कही जा सकती है। कान्य में तत्तत्त स्थायी माव की चेष्टाएँ निबद्ध की जाती हैं। कान्य में प्रयुक्त शब्द इन चेष्टाओं के वाचक हैं। इस प्रकार कान्योपात्त शब्द के सुनने से चेष्टाओं की प्रतीति होती है और चेष्टाएँ अविनाभाव सम्बन्ध के द्वारा रत्यादि स्थायी भाव की प्रतीति करातो हैं। इस प्रकार कान्योपात्त शब्दों के अवण से अभिधेय चेष्टादि से सम्बन्ध रत्यादि की प्रतीति लाक्षणिक है, उसे लक्षणशिक्तगम्य मानना होगा। कान्य का वाच्यार्थ रस की मावना कैसे कराता है, इसे हम आगे बतार्येंग।

रक्षः स एव स्वाद्यत्वाद्रसिकस्यैच वर्तनात्। नाबुकार्थस्य वृक्षत्वात्काभ्यस्यातत्परत्वतः॥ ३८॥ द्रपुः प्रतीतिवींडेर्प्यारागद्वेषप्रसङ्गतः । लोकिकस्य स्वरमणीसंयुक्तस्येव दर्शनात् ॥ ३६ ॥

रस्यादि स्थायी भाव स्वाच होता है, सहदय उसका आस्वाद करते हैं, इस छिए छौकिक स्वाद के विषय 'रस' की भांति यह भी रस कहछाता है। यह रस रसिक सहत्य में ही पाया जाता है, अनुकार्य राम, दुव्यन्त, सीता, या शकुन्तला में यह नहीं पाया जाता । रस का स्वाद, रस की चर्चणा रसिकों को, दर्शक सामाजिकों को, ही होती है, अनुकार्य पात्रों को नहीं। अनुकार्य पात्रों की तो केवल कथा भर ली जाती है, काच्य का प्रयोजन सामाजिकों को रसास्वाद कराना ही है। काव्य के अनुकार्य रामादि तो भूतकाल के हैं, उन्हें रसचर्वणा हो ही कैसे सकती है। वस्तुतः रसचर्वणा नाटकादि क.च्य के द्रष्टा सामाजिक में ही मानी जा सकती है। यदि अनुकार्य रामादि में मानी जायगी, तो वे भी ठीक उसी तरह होंगे, जैसे हम आमतौर पर व्यावहारिक संसार-चेत्र में, अपनी नायिका से युक्त किसी नायक को देखते हैं। किन्हीं दो प्रेमी प्रेमिका को श्रुकारी चेष्टा करते देख हमें रस प्रतीति नहीं होती, हमें या तो छजा होगी, था ईर्ष्या, राग या द्वेष । यदि अनुकार्य दुष्यन्तादि में रस मान छं, तो सामाजिकों को रसास्वाद नहीं हो सकेगा, प्रत्युत उनके हृदय में छज्जा, ईर्ष्या, राग या ह्रेष की उत्पत्ति होगी। श्रङ्गारी चेष्टा देखकर बड़े छोगों को छजा होगी, दूसरों को ईर्ष्यादि। अतः अनुकार्य नायकादि में रस मानने पर दोष आने के कारण सामाजिक में ही रसस्थिति माननी होगी।

काव्यार्थोप आवितो रसिकवर्ती रत्यादिः स्थायी भावः स इति प्रतिनिर्दिश्यते, स च स्वाद्यतां निर्भरानन्दसंविदात्मतामापाद्यमानो रसो रसिकवर्तीति वर्तमानत्वात्, नानु-

कार्यरामादिवर्ती वृत्तत्वात्तस्य।

कान्य के वाच्यार्थ के द्वारा उद्घावित रत्यादि स्थायी भाव जो रिसकों के हृदय में रहता है, कारिकाके 'सः' (वह ) पद के द्वारा निर्दिष्ट हुआ है। यही भाव जब आस्वाद का विषय बनता है, सामाजिक के हृदय में अलौकिक आनन्दघन चेतना को विकसित करता है, तो रस कहलाता है, क्योंकि वह रिसक सामाजिकों में ही रहता है। नाटकादि कान्य का प्रत्येक द्रष्टा रसचवैणा नहीं कर सकता, उसके लिए रिसक (सहृदय) होना आवश्यक है। अतः रस की स्थित रिसक में ही होती है। रिसक तो वर्तमान है, अनुकार्य रामादि अतीत काल से सम्बद्ध है, अतः रस की स्थित अनुकार्य रामादि में नहीं मानो जा सकती।

श्रथ शब्दोपहितरूपत्वेनावर्तमानस्यापि वर्तमानवदवभासनिमध्यत एव, तथापि तदवभासस्यास्मदादिभिरननुभूयमानत्वादसत्समतेवाऽऽस्वादं प्रति, विभावत्वेन तु रामादेवर्तमानवदवभासनिमध्यत एव । किश्व न काव्यं रामादीनां रसोपजननाय कविभिः प्रवत्यते, श्रापि तु सहदयानानन्दयितुम् । स च समस्तभावकस्वसंवेद्य एव ।

यदि चानुकार्यस्य रामादेः श्रृङ्गारः स्यात्ततो नाटकादौ तद्दर्शने लौकिके इव नायके श्रृङ्गारिण स्वकान्तासंयुक्ते दृश्यमाने श्रृङ्गारवानयमिति प्रेक्षकाणां प्रतीतिमात्रं भवेच रसानां स्वादः, सत्युक्षाणां च लजा, इतरेषां त्वसूयानुरागापहारेच्छादयः प्रसज्येरन् । एवं च सति रसादीनां व्यङ्ग्यत्वमपास्तम् । श्रम्यतो लब्धसत्ताकं वस्त्वन्येनापि व्यज्यते प्रदीपेनेच घटादि, न तु तदानीमेवाभिष्यञ्जकत्वाभिमतेरापाद्यस्वभावम् । भाव्यन्ते च विभाषादिभिः प्रेक्षकेषु रसा इत्यावेदितमेष ।

कोई कहे कि कान्य में तो अनुकार्य रामादि का वर्णन वर्तमान की तरह ही किया जाता है, तो ठीक है। कान्य में उपाल शब्दों के द्वारा रामादि अनुकार्य पात्रों का रूप इस तरह उपस्थित किया जाता है कि साक्षात रूप में वर्तमान न होने पर भी नाटकादि में वे ही वर्तमान हैं, इस तरह का आमास होता है। कित तथा सामाजिक दोनों को ही इस प्रकार की प्रतीति इष्ट भी है, (अन्यथा रस प्रतीति न होगी)। इतना होने पर भी रामादि का वर्तमान के रूप में आमास हम लोगों (सामाजिकों) को ही होता है, अतः अनुकार्य रामादि की आस्वाद (रस) की दृष्टि से सत्ता है हो नहीं, आस्वाद की दृष्टि से वे अवर्तमान ही हैं। रामादि का वर्तमान के रूप में अवभास सामाजिकों की रस प्रतीति का कारण (विभाव) है। विभाव रूप में उनका इस प्रकार निवन्थन कित व सामाजिक दोनों को अभीष्ट है। साथ ही यह भी बात ध्यान देने की है कि (अवभृति आदि) कित रामादि की रस प्रतीति के लिए कान्य की रचना नहीं करते। कित कान्य की रचना इसल्डिए करता है कि उससे सहदय सामाजिक आनन्दित हो, उन्हें रसास्वाद हो। इस रस का अनुसव समस्त सहदय के स्वतः प्रमाण का विषय है।

अगर यह मान भी लिया जाय कि श्रृङ्गार (रस) की प्रतीति अनुकार्य रामादि की होती है, तो नाटकादि के दर्शन पर दर्शकों को वैसे हो कोई भी रसास्वाद न होगा, जैसे लौकिक प्रेमी को अपनी कान्ता से युक्त देखकर दर्शकों को केवल इतनी ही प्रतीति होती है कि यह युवक श्रृङ्गार से युक्त है। रसास्वाद की बात तो जाने दीजिये, ऐसी अवस्था में देखने वाले सज्जन व्यक्तियों को लज्जा होगी, क्योंकि दूसरे लोगों की श्रृङ्गारी चेष्टा देखना उन्हें पसन्द नहीं। दूसरे विलासी दर्शकों को ई॰ यां, अनुराग, देव होगा, शायद उन्हें यह भी इच्छा हो कि ऐसी सुन्दर नायिका का अपहरण कर लिया जाय। अतः रस को नायकादि अनुकार्य पात्रों में नहीं माना जा सकता।

इस निष्कर्ष से यह भी निराकृत हो जाता है कि रस व्यक्तय है। रस को व्यक्तय मानने वाले लोगों के मत का खण्डन इस ढक्न से भी हो जाता है। व्यक्तना उसी वस्तु की हो सकती है, जो पहले से हो स्वतन्त्ररूप से विद्यमान हो, तथा किसी दूसरी वस्तु से व्यक्तित हो। उदाहरण के लिए घट की सत्ता प्रदीप से पहले ही है तथा स्वतन्त्र है, तभी तो प्रदीप घट को (अन्यकार में) व्यक्तित करता है। रसादि पहले से ही होते तो विभावादि या काव्योपात्त शब्दादि उनकी व्यक्तना करा सकते थे। अतः रस की पूर्व सत्ता न होने पर, व्यक्तनावादी उसे व्यक्तय नहीं मान सकते। विभावादि के द्वारा रसों को भावना (आस्वाद या चर्वणा) दर्शकों, सामाजिकों में होती है, यह बात हम पहले ही बता चुके हैं।

नतु च सामाजिकाश्रयेषु रसेषु को विभावः कथं च सीतादीनां देवीनां विभावत्वे-नाऽविरोधः ? उच्यते—

### धीरोदात्ताद्यवस्थानां रामादिः प्रतिपादकः। विभावयति रत्यादीन्स्वदन्ते रसिकस्य ते॥ ४०॥

सामाजिकों में रस की स्थिति मानने पर यह प्रश्न उठना स्वामाविक है कि उनके विभाव कौन है; तथा सीता आदि पूज्य देवियों को श्वकारादि का विभाव मानने में दर्शकों के लिए दोष क्यों नहीं होता। इस प्रकार सामाजिकों की रसचवणा के विभाव कौन हैं? तथा सीतादि को विभाव मानने में अविरोध कैसे स्थापित होगा? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर निम्न कारिका में दिया जाता है।

नाटकादि में वर्णित अनुकार्य रामादि तद्नुकूछ धीरोदात्त आदि अवस्था के

प्रतिपादक हैं। ये रामादि सामाजिकों में रखादि स्थायी भाव को विभावित करते हैं, रखादि स्थायी भाव की प्रतीति में कारण बनते हैं। ये रखादि स्थायी भाव ही रिसक सामाजिक के द्वारा आस्वादित किये जाते हैं।

नहि कवयो योगिन इत्र ध्यानचक्षुषा ध्यात्वा प्रातिस्विकी रामादीनामवस्थामितिहा-सवदुपनिवधन्ति, किं तर्हि १ सर्वलोकसाधारणा स्वोत्प्रेक्षाकृतसिक्षधीः धीरोदात्ताच्यवस्थाः किचदाश्रयमात्रदायिनीः (वि) दधित ।

कि रामादि का वर्णन ठीक उसी तरह से नहीं करते, जैसा पुराणितिहास में होता है। किव योगियों की तरह ध्यान करके जानचक्ष के द्वारा रामादि के अतीत चरित्र का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी अवस्था का हू-ब-हू वर्णन ठीक उसी तरह नहीं करते, जैसा इतिहास में पाया जाता है। तो फिर किव कैसा वर्णन करते हैं? किव तो लौकिक व्यवहार के आधार पर ही उनका निवन्धन करते हैं। वे अपनी उत्प्रेक्षा (कल्पना) से रामादि में तत्तत प्रकार की उन धीरोदात्तादि अवस्था का चित्रण करते हैं, जो किन्हीं अनुभृत राजादि (आश्रय) में किव ने देखी है। इस प्रकार किव अपने ही लौकिक जीवन में प्रत्यक्ष किये राजा आदि में धीरोदात्तादि अवस्था देख कर उसमें कुछ कल्पना का समावेश कर रामादि की अवस्था का निवन्धन करते हैं।

### ता एव च परित्यक्तविशेषा रसद्देतवः।

काव्य में वर्णित वे रामादि ही जब अपने विशेष व्यक्तिस्व (रामखादि) को छोड़ कर सामान्य (नायकमात्र) रूप धारण कर छेते हैं, तो सहृद्य के हृद्य में रस प्रतीति कराने के कारण (विभाव) बन जाते हैं।

तत्र सीतादिशब्दाः परित्यक्तजनकतनयादिविशेषाः स्त्रीमात्रवाचिनः किमिवानिष्टं कुर्युः किमर्थं तर्ह्यापादीयन्त इति चेत् ? उच्यते—

# क्रीडतां मृण्ययैर्यद्वत्रज्ञानां द्विरदादिभिः ॥ ४१ ॥ ः स्वोत्सादः स्वदते तद्वस्क्षोतृणामर्जनादिभिः ।

कारिका से स्पष्ट है कि सीता, शकुन्तला आर्थि पात्र अपने विशिष्ट व्यक्तित्व की छोड़ कर सामान्य रूप को धारण कर लेते हैं, दूसरे शब्दों में वे साधारणीकृत हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठ सकता है कि काव्य में सीतादि शब्द जनकतनयादि के विशेष व्यक्तित्व को छोड़ कर केवल को मात्र का बोध कराने लगते हैं, यह मान लेने पर उनका किसी भी तरह का अनिष्ट नहीं होगा। तो फिर काव्य में उनका उपादान क्यों होता है ? जब सीता वहाँ परित्यक्त जनकतनयात्व धारण करती है, तो फिर उसके प्रति आदरादि का माव न हो सकेगा, तथा उससे रसास्वाद भी कैसे होगा ? इसीका उत्तर देने हुए कहते हैं ?

छोटे बच्चे मिट्टी के बने हुए हाथी, घोड़े आदि से खेळते हैं। वे उन्हें सच्चे हाथी, सच्चे घोड़े ही समझ कर खेळते हैं, तथा उनसे आनन्द प्राप्त करते हैं। ठीक इसी तरह काच्य के श्रोता सामाजिक भी अर्जुन आदि पात्रों के हारा उन पात्रों में उत्साह देख कर स्वयं उत्साह का आस्वाद करते हैं। यद्यपि अर्जुनादि, मृण्मय द्विरदादि की तरह ही अवास्तविक हैं केवळ प्रतिकृति मात्र हैं, तथापि सामाजिकों को उनसे आनन्द प्राप्ति होती है।

एतदुक्तं भवति-नात्र छौकिकश्वन्नरादिवत्स्त्र्यादिविभावादीनामुपयोगः, किं तर्हि प्रतिपादितप्रकारेण छौकिकरसविळक्षणत्वं नाट्यरसानाम् ?। यदाह—'श्रष्टौ नाट्यरसाः स्मृताः' इति ।

इस विषय में यह कहा जा सकता है कि कान्य का श्वकार ठोक उसी तरह नहीं है जैसा लौकिक श्वकार। लौकिक श्वकार में जैसे स्त्री आदि विभावों का प्रयोग होता है, उस तरह कान्य में नहीं होता है। तो फिर यहाँ क्या होता है? कान्य का रस (नाट्यरस) सांसारिक रस से सर्वथा विलक्षण, तथा भिन्न है, इसको इम बता चुके हैं। जैसे कहा भी है कि नाट्यरस संख्या में केवल आठ ही होते हैं।

काव्यार्थभावनास्वादो नर्तकस्य न वार्यते ॥ ४२ ॥

नर्तक (नट) को रसास्वाद होता है या नहीं, इस विषय में हमारा मत यह है कि नर्तक को भी रसास्वाद हो सकता है। हम नर्तक के काष्यार्थ भावना-रस-के आस्वाद का निषेध नहीं करते।

नर्तकोऽपि न लौकिकरसेन रसवान् भवति तदानीं भोग्यत्वेन स्वमहिलादेरप्रहणात् काव्यार्थभावनया त्वस्मदादिवत्काव्यरसास्वादोऽस्यापि न वार्यते ।

नाटकादि में अनुकार्य रामादि के अनुकारणकर्ता नट भी लौकिक रस से रसयुक्त नहीं माने जा सकते, क्योंकि वे नाटक में अनुकारण करने वाली महिला को भोग्य रूप में प्रहण नहीं कर सकते। अतः उनमें लौकिक रस की रिथित नहीं मानी जा सकती। वैसे काल्यार्थ की भावना के द्वारा नर्तक को भी रसास्वाद हो सकता है, पर उस दशा में नर्तक मो हमारी तरह सामाजिक होगा। भाव यह है यदि नर्तक सहृदय है, तो सामाजिक के रूप में, सामाजिक के दृष्टिकोण से, वह रसास्वाद कर सकता है। उसे कथमपि रसास्वाद नहीं होता, ऐसा हमारा मत नहीं है।

कथं च काव्यात्स्वानन्दोद्घृतिः किमात्मा चासाविति व्युत्पाद्यते— स्वादः काव्यार्थसम्भेदादात्मानन्दसमुद्भवः। चिकासविस्तरत्तोभवित्तेषैः स चतुर्विघः॥ ४३॥ श्रङ्कारवीरवीभत्सरौद्रेषु मनसः क्रमात्। हास्याद्भुतभयोत्कर्षकरुणानां त एव हि॥ ४४॥ श्रतस्तज्जन्यता तेषामत एवावधारणम्।

काव्य से आनन्द कैसे उत्पन्न होता है, तथा यह आनन्द किस प्रकार का होता है, इसीकी स्पष्ट करते हैं:—

कान्यार्थ के ज्ञान के द्वारा आत्मा में (सहदय के हृदय में) विशेष प्रकार के आनन्द का उत्पन्न होना स्वाद कहलाता है। यह स्वाद चार प्रकार का माना जाता है— चित्त का विकास, चित्त का विस्तर, चित्त का जोभ, तथा चित्त का विज्ञेप। ये चारों प्रकार के मनोविकार-विकास, विस्तर, जोभ तथा विज्ञेप—क्रमशः श्रङ्कार, चीर, बीभत्स तथा रीद्र रसों में पाये जाते हैं। ये चारों मनःप्रकार ही क्रमशः हास्य, अद्भुत, भय तथा करुण में पाये जाते हैं। इस प्रकार श्रङ्कार तथा हास्य में विकास, चीर तथा अद्भुत में विस्तर, बीभत्स तथा भय में जोभ, एवं रौद्र तथा करुण में विज्ञेप की स्थित होती है। इसीलिए हास्यादि चार रसों को श्रङ्कारादि चार रसों से उत्पन्न माना जाता है, तथा 'आठ ही रस है' इस प्रकार की अवधारणोक्ति भी इसीलिए कही गई है, क्योंकि मन की चार स्थितियों से चार श्रङ्कारादि तथा चार तज्जन्य हास्यादि का ही सम्बन्ध घटित होता है, (नौ या दस वाली रस संख्या का नहीं)।

काव्यार्थेन = विभावादिसंस्रष्टस्थाय्यात्मकेन भावकचेतसः सम्भेदे = अन्योन्यसंव-लने प्रत्यस्तमितस्वपरविभागे सति प्रबलतरस्वानन्दोद्भृतिः स्वादः, तस्य च सामान्या- त्मकत्वेऽपि प्रतिनियतिकावादिकारणजन्येन सम्मेदेन वतुर्धा वित्तभूमयो भवन्ति । तद्यया—श्रुक्तारे विकासः, वीरे विस्तरः, बीमस्त्रे क्षोमः, रौद्रे वित्तेष इति । तद्ग्येषां चतुर्णा हास्याद्धतभयानककरणानां स्वसासभीलब्यपश्चिष्ठाणां त एव चत्वारो विकासा-वाक्षेतसः सम्भेदाः, श्रत एव—

'श्रृङ्गाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच करुणो रसः । वीराचैवाहृतोत्पत्तिर्वीभत्साच भयानकः ॥'

इति हेतुहेतुमद्भाव एव सम्भेदापेक्षया दर्शितो न कार्यकारणभावाभिप्रायेण तेषां

कारणान्तरजन्यत्वात्।
काञ्य का वास्तिवक अर्थ विभावादिकों से युक्त स्थायी भाव है, अतः काञ्यार्थ शब्द से
इस कारिका में विभावादियुक्त स्थायी भाव रूप अर्थ का तात्पर्य है। इस काञ्यार्थ के द्वारा
सहदय के चित्त में अनुकार्थ राभादि के सद्दा अवस्था का संवलन हो जाता है। सद्दय
स्थायी भाव रूप काञ्यार्थ का अनुशालन कर 'स्व' तथा 'पर' के विभाग को भूल जाता है,
उसका चित्त साथारणोक्तत हो जाता है। इस स्थिति में सहदय को जिस महान् आनन्द की
उसका चित्त साथारणोक्तत हो जाता है। इस स्थिति में सहदय को जिस महान् आनन्द की
प्रतीति होतो है, वही स्वाद (रस) कहलाता है। यह स्वाद वैसे तो सभी रसों में सामान्य
प्रतीति होतो है, कही स्वाद (रस) कहलाता है। यह स्वाद वैसे तो सभी रसों में सामान्य
प्रतीति होता है, किर भी अलग्ज-अलग्ग रस के अलग इक्त विभाव पाये जाते हैं,
इसलिए इस भेद के कारण सहदय के चित्त की चार प्रकार की स्थितियाँ माई जाती हैं।
इसलिए इस भेद के कारण सहदय के चित्त की चार प्रकार की स्थितियाँ माई जाती हैं।
इसलिए इस भेद के कारण सहदय के चित्त की चार प्रकार की स्थितियाँ माई जाती हैं।
इसलिए इस भेद के कारण सहदय के चार प्रकार में विक्षेप। स्वन्नारादि
जैसे—स्वन्नार में विकास, वीर में विक्ष्तर, बीमत्स में क्षीभ, तथा रीद्र में विक्षेप। स्वन्नारादि
इन चार रसों से इतर हास्य, अद्भुत, भयानक, तथा करण इन चार रसों में भी—जिनकी
इन चार रसों से इतर हास्य, अद्भुत, भयानक, तथा करण इन चार दसों में भी—जिनकी
इन चार रसों से इतर हास्य, अद्भुत, भयानक, तथा करण इन चार दसों सम्भेद के आधार
पर माना जाता है।

'शृङ्गार से हास्य, रीद्र से करुण, बीर से अद्भुत, तथा बीमत्स से मयानक रस की उत्पत्ति होतो है।'

इस वचन में शृक्षारादि की कमशः हास्यादि का हेतु, तथा हास्यादि की हेतुमान् माना है, इसका केवल यही कारण है कि उनमें एक सी चित्तभूमि पाई जाती है, जो दूसरे रसों में नहीं। इस भेद की बताने के लिए ही इस कार्यकारण भाव का उल्लेख हुआ है। इस कार्यकारण भाव के प्रदर्शन का यह अर्थ नहीं है कि एक उनके कारण हैं, तथा दूसरे कार्य, इसों कि हास्यादि के कारण (विभाव) शृक्षारादि के कारणों (विभावों) से सर्वथा भिन्न हैं।

'श्रृक्तरानुकृतियां तु स हास्य इति कीर्तितः ।' इत्यादिना विकासादिसम्भेदैकत्वस्येव स्फुटीकरणात्, अवधारणमप्यत एव 'अष्टी' इति सम्भेदान्तराणामभावात् ।

ननु च युक्तं शृक्षारवीरहास्यादिषु प्रमोदात्मकेषु वाक्यार्थसम्भेदात् आनन्दोद्भव इति, करुणादौ तु दुःखात्मके कथिमवासौ प्रादुष्यात् ? तथाहि—तत्र करुणात्मककाच्य अवणादुःखाविभावोऽश्रुपातादयश्च रिसकानामि प्रादुर्भवन्ति, न चैतदानन्दात्मकत्वे सित युज्यते । सत्यमेतत् किन्तु तादश एवासावानन्दः सुखदुःखात्मको यथा प्रहरणादिषु सम्मोगावस्थामा कुद्दमिते ल्लीणाम्, अन्यश्च लौकिकाल्करणाल्काव्यकरूणः, तथा खत्रोत्तरा रिसकानां प्रवृक्तयः । यदि च लौकिककरणबद्दुःखात्मकल्बमेवेह स्थात्तदा न कश्चिदत्र प्रवर्तेत, ततः करुणैकरसानां रामायणादिमहाप्रबन्धानामुच्छेद एवं भवेत्। श्रश्रुपाताद-यश्चेतिवृत्तवर्णनाकर्णनेन विनिपातितेषु लौकिकवैक्कव्यदर्शनादिवत् प्रेक्षकाणां प्रादुर्भवन्तो न विरुध्यन्ते तस्माद्रसान्तरवत्करुणस्याप्यानन्दात्मकत्वभेव।

'श्रुक्तार के अनुकरण को हास्य रस कहते हैं' इस उक्ति के द्वारा विकासादि के सम्भेद को ही स्पष्ट किया गया है। इसीलिए यह अवधारण भी दिया गया है कि 'र्सों की संख्या आठ ही होती हैं;' क्योंकि चार चित्तभूमियों के आठ ही रसभेद हो सकते हैं, नौ या दस नहीं। साथ हो मन की चित्तभूमियों भी चार ही प्रकार की पाई जाती है।

रस का स्वरूप, उसकी संख्या, तथा उनकी चित्तभूमियों का निर्देश करने पर रस के आनन्द स्वरूप के विषय में एक प्रश्न उठता है। जैसा कि बताया गया है रस को स्थित में सहृदय की चित्तवृत्ति अलीकिक आनन्द से युक्त हो जाती है, यही आनन्दास्वाद रस है। जब हम रसों की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शृक्षार, वीर हास्य आदि रसों (अह्मुत को भी ले सकते हैं) में देखने वाले को सुख मिलता है। ये रस सुखारमक है अतः इन रसों वाले काव्य के अर्थ से सहृदय के मानस में आनन्दोत्पत्ति होना ठीक भी है। लेकिन यही बात करुण आदि रसों के विषय में कहना ठीक नहीं। दुःखात्मक करुण, बीभत्स, भयानक तथा रीद्र रसों से आनन्दोत्पत्ति कैसे हो सकती है? पूर्वपक्षी अपने मत को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि करुणात्मक काव्य को सुन कर रसिक व्यक्ति आँस्परित हैं, रोते हैं, इस प्रकार उनके हृदय में दुःख का आविर्माव होता ही है। अगर करुणादि को आनन्दरूप माना जाय, वे आनन्दात्मक होते, तो रसिक को उनके आस्वाद के समय रोना नहीं चाहिए।

इसी शङ्का का उत्तर देते हुए वृत्तिकार धनिक सिद्धान्तपक्ष निबद्ध करते हैं:-

तम्हारा यह कहना बहुत ठीक है कि करण काव्यों के अवण से रसिक लोगों को दृःख होता है, तथा रोते हैं. आँख गिराते हैं। पर लौकिक करुणादि से काव्यगत करुणादि का भेद है। काव्यगत करुणादि दुःखपरक होते हुए भी आनन्दात्मक हैं। जैसे सुरत के समय स्त्रियों का कुट्टमित, उनके नखक्षत, दन्तक्षत, प्रहारादि रसिकों को सुख तथा दुःख से मिश्रित आनन्द प्रदान करते हैं, ठीक वैसे ही करुण रस में रसिकों को आनन्द की प्रतीति होती है। साथ ही लौकिक करुण से काव्य का करुण रस भिन्न है, इसीलिए रसिक छोग करुण काव्य के प्रति अत्यधिक प्रवृत्त होते हैं। अगर काव्यगत करुण रस भी छौकिक करुण रस की तरह दु:खात्मक ही होता, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे काव्य का अनुशीलन न करता। ऐसा होने पर तो करुण रसपरक काव्यों—रामायण जैसे महाकाव्यों का उच्छेद ही हो जायगा। ऐसे कार्व्यों की कोई पूछ न होगी। पर बात दसरी ही है। लोग रामायणादि करण रसपरक काव्यों को बढ़े चाव से पढते-सनते हैं. तथा रसास्वाद प्रहण करते हैं, अतः करुण रस काव्य भी आनन्दोत्पत्ति अवस्य करते हैं. यह सिद्ध है। वैसे कथा के वर्णन को सुनने पर रिसक सामाजिक दुःख का अनुभव करके औं स उसी तरह गिराता है, जैसे लौकिक ज्यवहार में किसी दुखी व्यक्ति को देख कर इम लोग आँस गिराते हैं। अतः सामाजिकों का ऐसे वर्णनों को सुन कर आँस गिराना रस का या आनन्द का विरोधी नहीं है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि शृक्षारादि रसों की तरह करुण रस से भी आनन्दोत्पत्ति होती है, वह भी आनन्दात्मक है।

पहुछे की एक कारिका में शान्त रस का रसत्व तथा श्रम का स्थायित्व निषिद्ध किया गया है—'शममपि केचित प्राहुः पुष्टिर्नांध्येषु नैतस्य'। यहाँ पर उसी शम स्थायी भाव तथा शान्त रस के विषय में पुनः सिंहावलोकन करते हुए सिद्धान्तपक्ष का उच्लेख किया जाता है। शान्तरसस्य चाऽनिमेनेयत्वात् यद्यपि नाट्येऽनुप्रवेशो नास्ति तथापि सूच्नातीता-दिवस्तूनां सर्वेषामिष शब्दप्रतिपाद्यताया विद्यमानत्वात् काव्यविषयत्वं न निवायते श्रत-स्तदुच्यते—

शमप्रकर्षोऽनिर्वाच्यो मुद्तितादेस्तदात्मता ॥ ४४ ॥

हम बता जुके हैं कि श्वान्त रस का अभिनय नहीं हो सकता। इसलिए नाटक में शान्त से का प्रवेश, शान्तरस का निवन्धन नहीं होता। यद्यपि नाटक में शान्तरस नहीं पाया जाता, फिर भी सहम, अतीत आदि सभी वस्तुओं की प्रतिपत्ति शब्द के द्वारा कराई जा सकती है, अतः वे भी काव्य के विषय तो हो ही सकती है। सहम, अतीत आदि वस्तुएँ काव्य का विषय नहीं हो सकती, हमारा यह मत नहीं है। इसी को कारिकाकार यों स्पष्ट करते हैं:—

शम नामक स्थायी भाव का प्रकर्ष-शान्तरस अनिर्वाच्य है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुःख, सुख, चिन्ता, राग, द्वेष सभी से परे है, तथा वह सुदिता, मैत्री, करुणा एवं उपेचा से प्रतीत होता है।

शान्तो हि यदि तावत्—

'न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा । रसस्तु शान्तः कथितो सुनीन्द्रैः सर्वेषु भावेषु शमप्रधानः ॥'

इत्येवंळक्षणस्तदा तस्य मोक्षावस्थायामेवात्मस्वरूपापत्तिळक्षणायां प्रादुर्भावात , तस्य च स्वरूपेणानिवंचनीयतां श्रुतिरिप-'स एष नेति नेति' इत्यन्यापोहरूपेणाह । न च तथाभूतस्य शान्तरसस्य सहदयाः स्वादियतारः सन्ति, अर्थापि तदुपायभूतो मुदितामे-त्रीकरुणोपेक्षादिळक्षणस्तस्य च विकासविस्तारक्षोभविचोपरूपतैवेति तदुक्त्यैव शान्तरसा-स्वादो निरूपितः ।

शान्तरस का निम्न लक्षण माना जाता है:-

'जहाँ दुःख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, न चिन्ता है न द्वेष, न कोई राग है, न कोई इच्छा, वह शान्तरस है, ऐसा मुनीन्द्र भरत ने कहा है। समस्त भावों में श्रम स्थायी भाव प्रधान होता है।

यदि शान्तरस का यही लक्षण है, तो यह अवस्था केवल मोक्षावस्था में ही प्राप्त हो सकती है, जब कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। यह मोक्षावस्थारूप आत्मप्राप्ति स्वरूपतः अनिवंचनीय है, उसका वर्णन करना अश्ववय है। इसकी अनिवंचनीयता का प्रमाण सगवती श्रुति है जहाँ कहा गया है कि 'वह आत्मरूप यह नहीं है, यह नहीं है'। जब शान्तर स सांसारिक विषयों से विराग वाला है, तो फिर उससे रिसक सहदयों को — लौकिक सामाजिकों को कोई आनन्द नहीं मिलेगा। वैराग्यशुक्त शान्तरस का आस्वाद रागी लौकिक रिसक नहीं करेंगे। वैसे शान्तरस अनिवंचनीय है, तथा उसका वर्णन नहीं हो सकता, फिर भी किसी तरह यहाँ पर शान्तरस के आस्वाद का औपचारिक निरूपण किया ही जाता है। शान्तरस के उपाय है चित्त की चार प्रकार की वृत्तियाँ — मुनी, करुणा तथा उपेक्षा। ये चारों वृत्तियाँ चित्त की पूर्वोक्त चार भूमियों — विकास, विस्तर, क्षोभ तथा विश्लेप—का ही प्रतिरूप हैं। अतः उनके कारण शान्तरस में चारों प्रकार की चित्तम् मियों का निरूपण किया जा सकता है।

इदानौ निभावादिनिषयावान्तरकाव्यव्यापारप्रदर्शनपूर्वकः प्रकरखेनोपसंहारः प्रतिपाद्यते-पदार्थैरिन्दुनिर्वेदरोमाञ्चादिस्य रूपकैः । काव्याद्विभावसञ्चार्यनुभावप्रख्यतां गतेः ॥ ४६ ॥ भावितः स्वदते स्थायो रसः स परिकीर्तितः ।

अब रसादि का विवेचन कर केने पर प्रकरण का उपसंहार करते हुए विभावादिरूप इतर काव्यव्यापारों का प्रदर्शन करते हैं:—

चन्द्रमा जैसे विभाव, निर्वेद जैसे सञ्चारी भाव तथा रोमाञ्च जसे अनुभावों के द्वारा भावित स्थायी ही रस है। कान्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ इन्दु (चन्द्रमा) आदि विभाव परक, निर्वेद आदि भाव परक तथा रोमाञ्चादि अङ्गविकार परक होता है। ये ही चन्द्र, निर्वेद, रोमाञ्च आदि कमशः विभाव, सञ्चारी तथा अनुभाव के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा जब स्थायी रस भावित होता है, तो वह रस कहलाता है।

अतिशयोक्तिरूपकाव्यव्यापासहितविशेषेश्वन्द्रायैर्हीपनविभावैः प्रमदाप्रभृतिभिराल-म्बनविभावैनिर्वेदादिभिर्व्यभिचारिभावै रोमाश्वाशुभूत्वेपकटाक्षायैरनुभावैरवान्तरव्यापारतया पदार्थीभूतैर्वाक्यार्थः स्थायोभावो विभावितः = भावरूपतामानीतः स्वदते स रस इति प्राक्प्रकर्शे तात्पर्यम्।

काव्य व्यापार मे अतिश्रयोक्ति के रूप में वर्णित चन्द्रमा, नदीतीर, आदि उद्दीपनविभाव, रमणी आदि आलम्बनविभाव, निर्वेदादि व्यभिचारी भाव, रोमाञ्च, अश्च, अञ्चेप, कटाञ्च आदि अनुभावों की ही प्रतीति कराई जाती है। अतः चन्द्रादि जो काव्योपात्त अव्दों के पदार्थ है अपने द्वारा अविनाभाव सम्बन्ध से विभावादि की प्रतीति कराते हैं। ये चन्द्रादि विभावादि ही वाक्यार्थरूप स्थायी भाव को भावनाविषयक बनाकर आस्वाद्यरूप में प्रतिपन्न करते हैं, ति वह स्थायी भाव रस हो जाता है। भाव यह है सहदय सामाजिक तत्तत् काव्य में विणत चन्द्र, निर्वेद, अश्च आदि विभाव, सम्बारी भाव तथा अनुभावों को काव्योपात्त पदार्थ के रूप में अहण करता है, किर ये पदार्थ सहदय हृदय में स्थित स्थायी भाव को भावनागम्य बनाते हैं, और सहदय सामाजिक को आस्वादरूप आनन्द की प्राप्ति होती है। यही आस्वाद रूप आनन्द रस है। वतः रस कुछ नहीं विभावादि के द्वारा मावित (भावनाविषयीकृत) स्थायी भाव की ही परिषष्ट दशा है।

विशेषलक्षणान्युच्यन्ते, तत्राचार्येण स्थायिनां रत्यादीनां श्वः रादीनां च पृथग्लक्ष-णानि विभावादिप्रतिपादनेनोदितानि । स्रत्र तु—

१. भूमिका भाग में इस देख चुके हैं कि भरत के नाड्यस्त्र 'विभावानुभावन्यभिचारि-संयोगाद रसनिन्वितः' के 'संयोगाद' पद का अर्थ अलग २ आचार्यों ने अलग २ लगाया है। भट्ट लोइट के मतानुसार उसका अर्थ है—उत्पाय-उत्पादकभाव, श्रृङ्क के मत से इसका अर्थ है—अनुमाप्यानुमापकभाव, भट्ट नायक के अनुसार इसका अर्थ 'भोग्यभोजकभाव' है तथा अभिनवगुप्त या ध्वनिवादी के मत में 'व्यक्तव्यजकभाव। धनजय 'संयोगात' को 'भावितः' पद से स्पष्ट कर 'भान्यभावकसम्बन्ध' मानते हैं। जिस तरह लोइट, श्रृङ्क, भट्ट नायक तथा अभिनवगुप्त के मतों को कमशः उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, मुक्तिवाद तथा अभिन्यक्तिवाद (या व्यक्तिवाद) कहा जाता है, धनजय के रसवादी मत को वैसे ही 'भावनावाद' कहा जा सकता है। पर इम बता चुके हैं कि धनजय तथा धनिक का रस सम्बन्धी मत कोई स्वतन्त्र कहाना नहीं है, अपितु भट्ट लोइट तथा भट्ट नायक के मतों की ही खिचड़ी है।

THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND ADDRESS.

# त्तच्यान्यं विभावन्याद्मेदाद्रसभावयोः ॥ ४७ ॥ ः निष्यान्य

क्रियत इति वाक्यशेषः।

अब तक सामान्य रूप से रस तथा स्थायी माव का विवेचन किया गया। अब आठ स्थायी भावों तथा आठ रसों का विशेष लक्षण निवद्ध करते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में स्थायी भावों तथा रसों का लक्षण अलग अलग किया है। इसका कारण यह है कि उन्होंने विभावादि के वर्णन के द्वारा उनका वर्णन किया है। विभावादि के द्वारा प्रतिपादन करने के कारण उनका पृथक् पृथक् लक्षण किया गया है। पर यहाँ हम दोनों का एक साथ ही लक्षण करते हैं।

रस तथा उसके भाव (स्थायी भाव) का विभाव (आलम्बन तथा उद्दीपन) एक ही होता है, तथा उनमें कोई मैद नहीं है, अपि तु अभेद है, क्योंकि भाव की ही परिपुष्ट स्थिति रस कही जाती है, अतः उनका लच्चण एक ही किया जाता है। भरत मुनि की तरह अलग अलग लच्चण नहीं किया गया है।

तत्र तावच्छ्रं क्षारः—

रम्यदेशकलाकालवेषभोगादिसेवनेः॥
प्रमोदातमा रतिः सैव यूनोरन्योन्यरक्तयोः।
प्रहच्यमाणा श्रङ्गारो मधुराङ्गविचेष्टितैः॥ ४८॥

इत्यमुपनिवध्यमानं काव्यं श्वज्ञारास्त्रादाय प्रभवतीति कव्युपदेशपरमेतत् ।

सवसे पहले श्वज्ञार तथा उसके स्थायी रितमान का सीदाहरण लक्षण उपनिवद्ध करते हैं।

परस्पर अनुरक्त युवक नायक नायिका के हृद्य में, रम्य देश, काल, कला, वेश,
भोग, आदि के सेवन के हारा आत्मा का प्रसन्न होना रित स्थायी भाव है। यही रित
स्थायी भाव नायक या नायिका के अङ्गों की मधुर चेष्टाओं के ह्वारा एक दूसरे के हृद्य
में परिष्ठष्ट (प्रहर्षित ) होकर श्वज्ञार रस होता है।

इस प्रकार रम्य देशादि के द्वारा परिपुष्ट रित के उपनिवद्ध करने पर काव्य से शृङ्गार की चर्वणा होती है, इसलिए यह लक्षण कवियों के उपदेश के लिए किया गया है।

तत्र देशविभावो यथोत्तररामचरिते—

'स्मर्सि स्रुतनु तस्मिन्पर्वते छद्दमर्गेन प्रतिविहितसपर्यासुस्थयोस्तान्यहानि । स्मरिस सरसतीरां तत्र गोदावरीं वा स्मरिस च तदुपान्तेष्वावयोर्वर्तनानि ॥'

अब देश, काळ आदि की रमणीयता रूप उद्दीपन विभाव को स्पष्ट करते हुए तंचत विभाव के द्वारा कैसे रित भाव का स्फुरण तथा शृक्षार की चवणा हीती है, इसे उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं।

देशरूप विभाव का उदाहरण, जैसे उत्तररामचरित नाटक में, निम्न पच में राम तथा सीता के परस्पर अनुराग रूप रित भाव की गोदावसीतीर रूप देश के द्वारा शृङ्गार के रूप में चर्वणा हो रही है।

है सुन्दर शरीर वाली सीता, उस पर्वत पर लक्ष्मण के द्वारा पूजा की सभी सामग्री के प्रस्तुत कर देने के कारण मजे से रहते हुए, हमारे उन दिनों की तुम याद करती हो न। अथवा सस्सतीर वाली गोदावरी को तथा उसके पास इम दोनों के इधर उधर परिश्रमण (विहार) को याद करती हो ना।

कलाविभावो यथा— ः विवासिक्ष विवासिक्ष विवासिक्ष विवासिक्ष विवासिक्ष विवासिक्ष विवासिक्ष विवासिक्ष विवासिक्ष विवासिक्ष

'हस्तैरन्तर्निहितवचनैः स्चितः सम्यगर्थः पादन्यासैर्लयमुपगतस्तन्मयत्वं रसेषु । शाखायोनिर्मृदुर्भिनयः षड्विकल्पोऽनुकृतै–

र्भावे भावे नुद्रिप विषयान् रागवन्धः स एव ॥'

कला विभाव का उदाइरण, जैसे मालविकाभिमित्र के इस पद्य में, जहाँ मालविका की गृत्यकला के द्वारा अग्निमित्र के हृदय में स्फुरित स्थायी भाव शृक्षार रस के रूप में परिपुष्ट हो रहा है:—

इस माळविका ने अपने उन हाथों के सञ्चालन के द्वारा भाव के अर्थ की व्यञ्जना ठीक तरह से करा दी है, जिन के सञ्चालन में जैसे शब्द (वचन) छिपे बैठे हैं। जिस तरह शब्द के सुनने पर उसके अर्थ की प्रतिति होती है, वैसे ही इसके हस्तसञ्चालन से अर्थव्यञ्जना हो रही है, मानों वचन इसके हाथों में छिपे हैं। जब यह एक किया के बाद थोड़ी देर दुत, मध्य या विलम्बित विश्राम (लय) का आश्रय लेती है, तो जैसे इसके पदन्यास ने लय को रस के साथ तन्मय बना दिया है। दर्शक इसके 'लय' तक पहुँचने पर रसमग्र हो जाता है। इस्तसञ्चालन तथा पादन्यास के द्वारा किया गया छः प्रकार का (शारीर, मुखज, तथा चेष्टाकृत ये आङ्किक के तीन प्रकार, तथा वाचिक, आहार्य एवं सात्त्वक) कोमल अभिनय जो शाखा वाला (हाथ के विचित्र सञ्चालन वाला) है प्रत्येक भाव के प्रकाशन के साथ साथ हृदय में विषयों को प्रेरित कर रहा है। यही अनुराग है, यही रागवन्थ या प्रेम कहा जा सकता है।

यथा च-

'व्यक्तिर्व्यक्षनधातुना दशविधेनाप्यत्र लञ्घाऽमुना विस्पष्टो हुतमध्यलम्बितपरिच्छिन्नस्त्रिधाऽलयः। गोपुच्छप्रमुखाः क्रमेण यतयस्तिस्त्रोऽपि सम्पादिता-स्तत्त्वौद्यानुगताश्च वाद्यविधयः सम्यक् त्रयो दर्शिताः॥'

अथवा, इस दूसरे उदाइरण में जहाँ सङ्गीत की कला के विभाव का वर्णन पाया जाता है। मुच्छकटिक का पद्य है।

सङ्गीत शास्त्र में प्रसिद्ध दस प्रकार के न्यक्षन घातुओं पुष्प, कल, तल, निष्कोटित, लडूष्ट, रेफ, अनुबन्ध, अनुस्वनित, बिन्दु तथा अपमृष्ट के द्वारा बीणावादन के समय भाव की व्यक्षना कराई गई है। वोणावादन में द्वुत, मध्य तथा लिम्बत इस प्रकार तीनों तरह की गीत की लय स्पष्ट सुनाई दे रही है। लय के कालभेद में कोई गड़बड़ी नहीं है। वीणावादक ने गोपुच्छ, समा, तथा स्रोजोगता इन तीन प्रकार की यितयों में लय की प्रवृत्ति के नियमों को कम से सम्पादित किया है। गोपुच्छादि यतियों के प्रयोग के नियम में कोई कममङ्ग नहीं हुआ है। साथ ही वीणावादन के समय तत्व, ओव तथा अनुगत इन तीन प्रकार की वाद्यविधियों को

१. लय तीन प्रकार का होता है:-कियानन्तरविश्वान्तिर्लयः स त्रिविधोमतः। द्रुतो मध्यो विलम्बश्च द्रुतः श्वीत्रतमो मतः। द्विगुणाद्विगुणो श्वेयौ तस्मान्मध्यविलम्बितौ ॥

२. आङ्गिको वाचिकश्चैव ह्याहार्यः स।त्विकस्तथा । ज्ञेयस्त्वभिनयो विप्राश्चतुर्धा परिकल्पितः त्रिविधस्त्वाङ्गिको ज्ञेयः शारीरो मुखजस्तथा । तथा चेष्टाकृतश्चैव शाखाङ्गोपाङ्गसंयुतः ॥

३- विद्वाय त्रोनभिनयानाङ्गिकोऽत्राभिधीयते । तस्य ग्राखाङ्करो नृत्तं प्रधानं त्रितयं मतम् । तत्र शाखेति विकथाता विचित्रा करवर्तना ॥ (सङ्गोतरत्नाकर)

भी अच्छी तरह दर्शाया है। इस प्रकार समस्त व्यक्षन धातुओं का, लय के त्रिप्रकार का, तीन तरह की यतियों तथा वाधविधियों का प्रयोग बता रहा है कि वीणा बजाने वाला व्यक्ति वीणावादन की कला में अत्यधिक निपुण है।

कालविभावो यथा कुमारसम्भवे-

'ब्रस्त सद्यः कुसुमान्यशोकः स्कन्धाद्मशृत्येव सपक्षवानि । पार्वेकाः पादेन नापैक्षत सुन्दरीणां सम्पर्कमाशिक्षितन्पुरेण ॥'

काल (समय) के विभावपक्ष का उदाइरण, जैसे कुमार सम्भव के तृतीय सर्ग में वसन्त के आविर्भाव के वर्णन में वसन्त के कारण पशुओं तक में रितभाव के सन्नार का वर्णन —

हिमालय प्रदेश में शिवजी के आश्रम के आसपास वसन्त के फैल जाने पर अशोक के वृक्ष ने शाखाओं के कंपों तक पछवों तथा पुष्पों को एकदम उत्पन्न कर दिया। उस अशोक वृक्ष ने नूपुर से झंकृत सुन्दरियों के चरण की भी अपेक्षा न की। प्रायः यह प्रसिद्ध है कि अशोक में पुष्पोपित रूप दोइद रमणियों के चरणाधात के कारण होता है। जैसा कि कहा भी जाता है—'पादाधातादशोकः'। अतः रमणियों के चरणाधात का होना आवश्यक है। किन्तु शिवजी को पार्वती के प्रति आकृष्ट करने के लिए प्रस्थित काम की सहायता करने वाला वसन्त इस तरह से हिमालय में फैल गया कि वसन्त के सारे चिद्ध एकदम उपस्थित हो गये। अशोक के पछव तथा पुष्प, जिनका आविभाव वसन्त ऋतु में होता है, निकल आये, तथा उनने सुन्दरियों के पादाधात की भी प्रतीक्षा न की।

इत्युपक्रमे-

'मधु द्विरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवर्तमानः । श्वक्रेण संस्पर्शनिमीलिताक्षीं मृगीमकराड्यत कृष्णसारः ॥'

काम के सखा वसन्त के वनमें फैल जाने पर पशु-पिक्षयों में भी रित का सम्रार होने लगा, (मनुष्यों की तो बात ही निराली है)। भैंवरा अपनी प्रिया के साथ रह कर फूल के एक ही पात्र से पराग या शहद का पान करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई विलासी युवक अपनी प्रिया के साथ एक ही चषक से मधुपान करता है। काला हिरण अपने स्पर्श के कारण बन्द आँखों वाली (जिसने आंखे बन्द कर ली है) मृगी को अपने सींग से खुजलाने लगा। यहां अमर तथा अमरी का एक पुष्प-पात्र से मधुपान करना, तथा मृग का मृगी को अपने सींग से खुजलाना तथा मृगी का उसके स्पर्श को पाकर आंखें बन्द कर लेना शुक्तार रस के ही अनुभाव हैं।

वेषविभावो यथा तत्रैव—

'त्रशोकनिर्भित्सतपद्मरागमाकृष्टहेमचृतिकर्णिकारम् । मक्ताकलापीकृतसिन्दुवारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ति ॥'

वेष का विभाव, जैसे कुमार-सम्भव के निम्न उदाहरण में पार्वतीरूप आलम्बन के वेष उद्दीपन विभाव का वर्णन किया गया है, जो शिवके मानस में रित को पुष्ट करता है:—

जब पार्वती शिव के चरणों में सुखे कमलबीजों की माला रखने आई, तो उसने बसन्त ऋतु के बिकसित पुष्पों के आभूषणों को पहन रक्खा था। उसके ये आभूषण, जो वासन्ती कुसुमों के थे सुवर्ण या रह्नों के आभूषणों से भी बढ़ कर मनोहर थे। उसने जिन अशोक पुष्पों को पहन रक्खा था, वे पद्मराग मणि की शोभा को भी लिजत कर रहे थे। अशोक का फूल भी लाल होता है, पद्मराग मणि भी लाल। उसके बसन्ताभरण के कर्णिकार पुष्पों ने सोने की कान्ति को खींच ित्रयाथा। ये दौनों पीळे रंग के होते हैं। तथा सिन्दुवार के फूळों के दारा उसने मोतियों की माला बना रक्खीथी। इस तरह अशोक, कर्णिकार तथा सिन्दुवार के कुसुमों से बना पार्वतीका आभरण (वसन्ताभरण) पद्मराग, सुवर्ण तथा मोतियों के बने आभूषणों-सा लग रहाथा, वैसा ही नहीं, किन्तु उससे भी कहीं बढ़ चढ़ कर।

उपभोगविभावो यथा-

'चक्षुर्सुप्तमपीकणं कवित्तस्ताम्बूलरागोऽधरे विश्रान्ता कबरी कपोलफलके सुप्तेव गात्रयुतिः । जाने सम्प्रति मानिनि प्रणयिना कैरप्युपायकमै-

भंग्री मानमहातरस्तराणि ते चेतःस्थलीवर्धितः॥'

उपभोग-विभाव, जहाँ नायक या नायिका के उपभोग विभाव के द्वारा उनकी रित की व्यक्षना हो। जैसे निम्न पद्य में —

कोई नायिका नायक से दुखी थी। पर रात के समय नायकने बड़ी मान-मनौती करके उसका गुस्सा इलका कर दिया। फलतः दोनों रितिकोड़ा में भी प्रवृत्त हुए। सुबह नायिका को सखी ने उसके शरीर पर रित के चिह्न देखे, तथा यह अनुमान लगा लिया कि नायक ने उसे खुश कर लिया है। इसी बात को सखी नायिका से कह रही है।

हे तहिण, तुम्हारे आँखों का काजज कण छात हो चुका है, तुम्हारी आँखों का सारा काजज तो नहीं, पर उसका कुछ हिस्सा मिट गया है, यह रित से ही हो सकता है। तुम्हारे नीचे के ओठ (अधर, न कि जपर का ओठ) की ताम्बूल के कारण उत्पन्न लकाई जैसे किसी ने निगल ली है, अर्थात अधर का ताम्बूलराग भी नष्ट हो गया है। तुम्हारी कवरी (केशपाश) कपोल पर इस तरह पड़ी है, जैसे थक गई हो (रित के कारण तुम ही नहीं, तुम्हारी कवरी भी थक गई); तुम्हारे केश असंयत हैं। और तुम्हारे शरीर की कान्ति भी जैसे नष्ट हो गई है; शरीर की शोमा भी मन्द पड़ गई है। ये सारी वार्ते बताती हैं कि रात को तुमने नायक के साथ सुरतकीडा की है। पर तुम तो कल मान किये बैठी थी न १ ऐसा प्रतीत होता है, मेरा यह अनुमान है कि हे मानिनि, तुम्हारे प्रियतम ने अनेक उपायों हारा, तुम्हारे चित्त को स्थली पर बढ़ा हुआ (उगा हुआ) मान का बढ़ा हुआ आखिर तोड़ ही गिराया। इन सारे चिह्नों से यह स्पष्ट है कि नायक ने किसी न किसी तरह तुम्हारे गुस्से को हटा ही दिया।

प्रमोदात्मा रतिर्यथा मालतीमाधवे-

'जगित जयिनस्ते ते भावा नवेन्द्रुकलादयः
प्रकृतिमधुराः सन्त्येतान्ये मनो मदयन्ति ये।
मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका
नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥'

श्रुहार के लक्षण में यह बताया गया है कि रित स्थायी भाव में आत्मा (इदय) प्रसन्न रहता है, वह उद्घित होता है। अतः रित भाव की इसी विशेषता को उदाहत करते हैं। मालती को देखने पर माधव की दशा के वर्णन के द्वारा रित के इस प्रमोदात्मत्व को स्पष्ट करते हैं:—

मन को प्रसन्न करने वाले, उसमें मद का सखार करने वाले कई सुन्दर भाव संसार में देखे जाते हैं। नवीन चन्द्रमा की कला जैसे स्वामाविक चातुर्य वाले अनेकों दूसरे भाव उत्कृष्ट हैं: जिनसे लोगों का मन मस्त हो उठता है। लोग उन्हें देखकर अपनी आँखों का उत्सव मनाते हैं। पर मेरे विषय में बात ही दूसरी है। मेरे दृष्टिपथ में तो चिन्द्रका के समान नेत्रों को आहादित करने वाली यह मालती अवतरित हो गई है। इसलिए मालती का नयनों का विषय बनना मेरा बहुत बड़ा सौमाग्य है। मेरी तो ऐसी धारणा है कि इस जन्म में मेरे लिए केवल एक ही बात महान् उत्सव की रही है, और वह है मालती का मेरी आँखों के आगे से गुजरना।

युवतिविभावो यथा माजविकामिमित्रे—

'दीर्घाक्षं शरिदन्दुकान्तिवदनं बाहू नतावंसयोः संक्षिप्तं निविडोन्नतस्तनमुरः पार्श्वे प्रमृष्टे इव । मध्यः पाणिमितो नितम्बि जघनं पादावराळाङ्कळी छन्दो नर्तयितुर्यथैव मनसः स्पष्टं तथाऽस्या वषुः ॥'

युवितिवभाव, जहाँ नायिका के यौवन का उसके युवितत्व का वर्णन किया जाय। जैसे मालविकाक्षिमित्र नाटक में नाचती हुई मालविका की मुद्रा का तथा उसके द्वारा स्पष्ट दिखाई पड़ते उसके यौवन का वर्णन —

नाचती हुई मालविका को देख कर अग्निमित्र कह रहा है—इसका मुख शरत के चन्द्रमा के समान मुन्दर है, जिसमें लम्बी—लम्बी ऑखें हैं। इसके दोनों हाथ कन्धों के पास से मुके हुए हैं, तथा इसका वक्षःस्थल सङ्कुचित हो रहा है, जिसमें निविड़ (धने) तथा उठे हुए स्तन दिखाई देते हैं, एवं इसके दोनों पार्थभाग सिमटे से हैं। मालविका का मध्यमाग (कमर) इतना पतला है, कि पाणि (मुट्टी) से नापा जा सकता है, इसका जधनस्थल नितम्ब के भारीपन के कारण जभरा हुआ है, तथा इसके दोनों पैरों की अङ्कुलियाँ गित की (यौवनाविर्माव के कारण, या मृत्य के कारण जिता) अस्तव्यस्तता से कुटिल (टेड्री) हो रही हैं। इसके सौन्दर्य को देख कर प्रसन्नता तथा खुशी से नाचते हुए मन का जैसा अभिप्राय होता है, ठीक उसी अभिप्राय के अनुरूप इसका शरीर बना हुआ है।

यूनोर्षिभावो यथा मालतीमाधवे-

'भूयो भूयः सविधनगरीरध्यया पर्यदन्तं

दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवनवलभीतुः ज्ञवातायनस्था ।
साक्षात्कामं नविमव रितर्मालती माधवं यद्राहोत्कण्ठा लुलितललितेर ज्ञकेस्ताम्यतीति ॥'

दोनों युवकों — नायकनायिकाओं -का विभाव, जहाँ दोनों के यौवन का वर्णन किया जाय। जैसे मालतीमाथव के प्रथम अद्भु का निम्न पण, जहाँ माथव तथा मालती दोनों के यौवन का वर्णन किया गया है:—

समीप की गढ़ी से बार-बार धूमते हुए, साक्षात् अभिनव काम के समान सुन्दर माधव की महरू के ऊँचे छड़जे से बार-बार देख कर रित के समान सुन्दर माछती अत्यधिक उत्कण्ठित होकर अपने कोमल तथा सुन्दर अङ्गों से पीड़ित रहती है। सुन्दर माधव को देख-देख कर सुन्दरी माछती उसके प्रति आकुष्ट हो गई है, तथा उसकी प्राप्ति के लिए उत्कण्ठित है, तथा इस उत्कण्ठा के कारण उसके अङ्ग विरह्मीड़ा से पीड़ित हैं।

अन्योन्यानुरागो यथा तत्रैव-

'यान्त्या मुहुर्वछितकन्धरमाननं त-दावृत्तवृन्तशतपत्रनिभं वहन्त्या । दिग्घोऽमृतेन च विषेण च पत्त्मलाच्या गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥'

नायक तथा नायिका का परस्पर अनुराग, जैसे वहीं मालतीमाधव में।

माधव अपने मित्र मकरन्द से कह रहा है। टेढ़ी टहनी बाले कमल के समान झुन्दर टेढ़ी गर्दन वाले मुख को धारण कर, जाती हुई उस सुन्दर नेत्रों वाली मालती ने एक साथ अमृत तथा विष से दुझा इआ कटाक्ष (बाण) जैसे मेरे हृदय में खूब गहरा गड़ा दिया हो। जब टेढ़ो गर्दन करके चलती हुई मालती ने मेरी तरफ तिरखी दृष्टि से देखा, तो मुझे आनन्द भी हुआ, तथा पोड़ा भी; मुझे एक साथ अमृत तथा विष से दुझे बाण की चोट का अनुभव हुआ, जैसे मेरा हृदय एक मधुमय पीड़ा का अनुभव कर रहा हो।

मधुराङ्गविचेष्टितं यथा तत्रैव-

'स्तिमितविकसितानामुह्मसभूलतानां मस्णमुकुलितानां प्रान्तविस्तारभाजाम्। प्रतिनयननिपाते किश्चिदाकुश्चितानां विविधमहमभूवं पात्रमालोकितानाम् ॥'

अक्रों की मधुर चेष्टाएँ, जैसे माळतीमाधव में ही माळती की मधुर चेष्टाओं का वर्णन-

मालती के दृष्टिपातों का मैं अनेक प्रकार से पात्र बना। मेरी ओर कई डक्स से मालती ने देखा। मालती के ये दृष्टिपात कभी बन्द होते थे, और फिर विकसित हो जाते थे, उसकी भोंहों की लताएँ सुशोभित हो रही थीं, तथा उसके वे नेत्र कोमल, रिनग्ध तथा कुछ-कुछ बन्द थे। मालती के वे नेत्रपात कोनों पर विस्तार वाले थे, अर्थात कानों तक फैले हुए नेत्रों के कोनों (कनखियों) से वह देखती थी, एवं प्रत्येक नयनपात के बाद वे कुछ-कुछ आड़ुचित हो जाते (सिमट बाते) थे। मालती ने भोंहे नचा कर दीर्घ नेत्रों के द्वारा रिनग्ध तथा कभी मन्द होते एवं कभी विकसित होते कटाक्षपात को नाना प्रकार से मेरी ओर किया।

ये सत्त्वजाः स्थायिन एव चाष्टौ त्रिशवयो ये व्यभिचारिणश्च । एकोनपञ्चाशदमी हि भावा युक्त्या निवद्धाः परिपोषयन्ति । (स्थायिनम् ) श्रालस्यमौग्यं मरणं जुगुन्सा तस्याश्रयाद्वैतविरुद्धमिष्टम् ॥ ४६ ॥

त्रयित्रंशद्यभिचारिणश्वाष्टौ स्थायिन त्रष्टौ सात्त्विकाश्चेत्येकोनपञ्चाशत् । युक्त्या= त्रक्रत्वेनोपनिबध्यमानाः श्वः सम्पादयन्ति । त्र्रालस्यौध्यजुगुप्सामरणादीन्येकालम्बन्वनिमावाश्रयत्वेन साक्षादङ्गत्त्वेन चोपनिबध्यमानानि विरुध्यन्ते । प्रकारान्तरेण चाऽविरोधः प्राक् प्रतिपादित एव ।

आक् आत्पादित एवं । आठ सरवज (सार्त्विक ) भाव, आठ स्थायी भाव, और तेतीस ध्यमिचारी भावों— इन ४९ भावों-का काच्य में युक्तिपूर्वक निवन्धन श्रङ्कार की पुष्टि करता है। श्रङ्कार के अङ्ग रूप में इन ४९ भावों का युक्तियुक्त निवन्धन हो सकता है। किन्तु इस विषय में एक बात ध्यान रखने की है कि आळस्य, औडय तथा मरण नामक सञ्चारी तथा खुगुप्सा नामक स्थायी का एक ही आलम्बन विभाव को आश्रय बनाकर किया गया उपनि बन्धन विरोधी होता है।

तैतीस व्यभिचारी, आठ खायी तथा आठ सात्त्विक भाव ये ४९ भाव हैं । युक्ति का अर्थ है अङ्गरूप में उपनिवद्ध होना । अङ्गरूप में निवद्ध होने पर ये खड़्तार रस की परिपुष्टि करते हैं । आलस्य, औड्य, मरण, जुगुप्सा आदि का एक ही आलम्बन विभाव को आश्रय बनाकर निवन्धन, अथवा उन्हें रस का साक्षात अङ्ग बना देना खड़ार रस के विरुद्ध पड़ता है । अन्य प्रकार से निवन्धन करने पर विरोध नहीं होगा, इसे हम बता चुके हैं ।

### विभागस्तु (श्रुह्मरस्य)— श्रयोगो विषयोगध्य सम्भोगध्येति स त्रिधा।

त्रयोगविप्रयोगविशेषत्वाद्विप्रलम्भस्यैतत्सामान्याभिधायित्वेन विप्रलम्भशब्द उपच-रितवृत्तिर्मा भूदिति न प्रयुक्तः, तथा हि—दत्त्वा सङ्केतमप्राप्तेऽवध्यतिकमे साध्येन नायिकान्तरानुसरणाच विप्रलम्भशब्दस्य मुख्यप्रयोगो वश्वनार्थत्वात् ।

श्रङ्गार का विवेचन कर छेने पर अब श्रङ्गार के विभाजन का उछेख करते हैं: — श्रङ्गार रस तीन प्रकार का होता है: — अयोग, विप्रयोग तथा संयोग।

विप्रलम्म शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है कि विप्रलम्भ सामान्यतः नायक व नायिका के संयोगाभाव को ही अभिहित करता है। उसके दो विशेष प्रकार पाये जाते हैं—अयोग (जो कि नायक-नायिका में पूर्वानुराग की अवस्था में पाया जाता है), तथा विप्रयोग । विप्रलम्भ शब्द इतना सामान्य है कि कहीं उसका उपचार के द्वारा दूसरा अर्थ प्रवश्चनारूप' अर्थ न के लिया जाय, इसलिए भी अयोग तथा विप्रयोग को अलग अलग बताया गया है। जैसा कि प्रसिद्ध है विप्रलम्भ शब्द का प्रयोग, सक्केत स्वल्च पर का वादा करके नायक के न पहुँचने पर तथा नायिका के वहाँ पहुँचने पर नायककृत प्रवश्चना के लिए देखा जाता है। विप्रलम्भ का मुख्य प्रयोग यही है। इसीलिए ऐसीना यिका को विप्रलम्भ कहते हैं। अतः कहीं यह अर्थ न के लिया जाय, इसलिए 'विप्रलम्भ' शब्द का प्रयोग बचाया गया है।

# तत्राऽयोगोतुरागेऽपि नवयोरेकचित्तयोः ॥ ४०॥ पारतन्त्रयेण दैवाद्वा विप्रकर्षादसङ्गमः।

योगोऽन्योन्यस्वीकारस्तद्भावस्त्वयोगः —पारतन्त्र्येण विप्रकर्षाद्दैविपित्राद्यायत्तत्वा-त्सागरिकामाळत्योर्वत्सराजमाधवाभ्यामिव दैवाद्गौरीशिवयोरिवासमागमोऽयोगः।

अयोग श्रङ्गार की स्थिति वह है, जहाँ दो नवयुवकों (नायक-नायिका) का एक दूसरे के प्रति परस्पर अनुराग होता है, उनका चित्त एक दूसरे के प्रति आकृष्ट रहता है, किन्तु परतन्त्रता (पिता, माता आदि के कारण), या दैव, के कारण वे एक दूसरे से दूर रहते हैं, उनका सङ्गम नहीं हो पाता । अयोग श्रङ्गार की स्थिति में दोनों में एक दूसरे के प्रति पूर्वानुराग की स्थिति होती है, पर उनका मिळन किन्हीं कारणों से महीं हो पाता।

योग का अर्थ है नायक-नायिका का परस्पर समागम। इस समागम के असाव को ही अयोग कहते हैं । यह अयोग या तो पिता-आदि के आधीन होने के कारण, परतन्त्र होने के कारण होता है, पित्रादि की अनुमति न होने से यह समागम नहीं हो पाता । जैसे रक्षावळी नाटिका में सागरिका देवी वासवदत्ता के आधीन है, अतः वहाँ दोनों का योग वासवदत्ता की परतन्त्रता के कारण नहीं हो पाता । माळसीमाधव को माळती पिता के आधीन है, तथा उसके पिता की माज़व के कुछ से श्रञ्जता है, अतः वहाँ भी पारतन्त्र्य के कारण प्रारम्भ में अथोग दशा ही रहत्ती हैं । दैव के कारण नायक-नाथिका के अथोग का उदाहरण श्रिव तथा पार्वती के अथोग को छ सकते हैं, जहाँ शिव के प्रतिशा कर छेने के कारण दैववश दोनों का समागम नहीं हो पाता, जैसा कि कुमारसम्भव के पश्चम सर्ग तक उपनिवद्ध हुआ है।

दशावस्थः स तत्रादावभिक्षाषोऽथ चिन्तनम् ॥ ४१ ॥
स्मृतिर्गुणकथोद्वेगप्रकाषोन्माद्संज्वराः ।
बडता मरणं चेति दुरवस्थं यथोत्तरम् ॥ ४२ ॥
श्रभिक्षाषः स्पृहा तत्र कान्ते सर्वोङ्गसुन्दरे ।
हष्टे श्रुते वा तत्रापि विस्मयानन्दसाध्वसाः ॥ ४३ ॥
साज्ञाध्यतिकृतिस्वप्रच्छायामायासु दर्शनम् ।
श्रुतिव्याजासस्वीर्गातमागधादिगुणस्तुतेः ॥ ४४ ॥

इस अयोग श्रक्षार की इस अवस्थाएँ होती हैं:—अभिलाष, चिन्तन, स्मृति, गुण-कथा, उद्देग, प्रखाप, उन्माद, संज्वर, जडता तथा मरण । इनकी प्रश्चेक उत्तर अवस्था पहले से अधिक तीव होती हैं।अभिलाष वह अवस्था है जब कि सर्वाक्रसुन्दर नायक के प्रति नायिका की समागमरूप इन्छा उत्पन्न होती है। यह इच्छा उसको साचात देखने पर या उसके चित्र को देखने पर, अथवा उसके विषय में सुनने पर होती है। इस इशा में आश्चर्य, आनन्द, सम्भ्रम आदि भावों की प्रतीति होती। नायक या नायिका का इर्धन साचात् रूप से, चित्र के द्वारा, स्वम्न के हारा या इन्द्रकाल आदि माया के हारा हो सकता है। अपना वह सखियों आदि के गीत, या मागध आदि के गुणस्तवन के सुनने के बहाने से भी हो सकता है।

श्रामकाषो यथा शाक्रन्तले—

'श्रसंशयं क्षत्रपरिप्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः। सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः॥'

अभिनाम का उदाइरण, जैसे अभिनान शाकुन्तन में शकुन्तन को देखने पर दुष्यन्त की उसके प्रति इच्छा हो जाती है :—

यह सुन्दरी तापसकन्या निःसंदेह क्षत्रिय के द्वारा परिणयन के योग्य है, क्योंकि मेरा पिल्लन मन इसके प्रति अभिलाय युक्त हो रहा है। सन्देह के स्थलों में उत्कृष्ट तथा पिलन चिरत्र वाले व्यक्तियों की अन्तःकरण-वृत्तियों ही प्रमाण होती हैं। मुझे अब तक इसके किस्न में यह सन्देह था कि यह ब्राह्मणकन्या है या क्षत्रियकन्या है। यदि यह ब्राह्मणकन्या होती, तो क्षत्रिय इससे विवाह कर नहीं सकता, पर मेरा मन इसके प्रति अभिलाय युक्त हो रहा है। मेरा मन अत्यधिक पिलत्न है, अतः मेरा मन इस बात का प्रमाण है कि यह क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य अवश्य है।

विस्मयो यथां-

'स्तनावालोक्य तन्वक्रयः शिरः कम्पयते युवा । तयोरन्तरनिर्ममां दृष्टिमुत्पादयन्त्रिव ॥'

विस्मय ( आश्चर्य ) का उदाहरण, जैसे— उस कीमरू अजो बाली सुन्दरी के स्तनों को देखकर (दह ) युवक शिर को कंपाने छगता है, मानों उसके स्तनों के बीच में फँसी हुई अपनी दृष्टि को जबर्दस्ती बाहर निकाल रहा हो । उस नायिका के स्तनों का विस्तार-भार तथा उसके द्वारा अनुमित काठिन्य की कल्पना कर, तथा उनके आलिगनयोग्यत्व को जान कर युवक अत्यधिक आश्चर्य चिकत हो जाता है, बहु आश्चर्य से सिर हिलाने लगता है।

श्रानन्दो यथा विद्धशालभिक्षकायाम्

'सुधाबद्धप्रासंकपवनचकोरैं: कवलितां

किरञ्ज्योत्सामच्छां लवलिफलपाकप्रणयिनीम्।

उपप्राकारात्रं प्रहिणु नयने तर्कय मना-

गनाकारी कोऽयं गलितहरिणः शीतिकरणः ॥'

आनन्द, जैसे राजशेखर की विद्धशालभिका नादिका में नायक नायिका को देखकर आनन्दित हो जाता है। इसकी व्यक्षना नायक की इस उक्ति से हो रही है:—

जरा इस परकोठे के अगले हिस्से पर तो दृष्टि डालो। कुछ अनुमान तो लगाओ कि आकाश के दिना ही, उस परकोठे पर विना हिरण वाला (जिसका हिरण का कल्कू गल गया है), यह चन्द्रमा कीन है। यह चन्द्रमा चारों और स्वच्छ चाँदनी को छिटका रहा है, और लवलीलता के पके फलों के समान श्वेत उस चन्द्रिका को अमृत का प्राप्त समझ कर प्रहण करने वाले. उपवन के चकीरों के द्वारा उसका पान किया गया है।

यहाँ नायिका के चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखमण्डल को देखकर नायक यह तर्क कर रहा है कि आकाश के बिना ही परकोठे पर चन्द्रमा कैसे हो सकता है, और वह भी फिर निष्कलक चन्द्रमा । नायिका के मुख को चन्द्रमा समझ कर तथा उसकी कान्ति को चन्द्रिका समझ कर उपवन के चकोर उसकी ओर टकटकी लगाये हैं, या उसकी कान्ति का पान कर रहे हैं, इसके द्वारा आन्तिमान् अलक्कार की प्रतीति होती है।

साध्वसं यथा कुमारसम्भवे-

'तं वीच्य वेपशुमती सरसाङ्गयष्टि-निचीपणाय पदमुखृतमुद्धहरूती। मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः शैलाधिराजतनया न ययो न तस्यो॥'

सम्भ्रम, जैसे शिव को सामने देखकर कुमारसम्मय में वर्णित पार्वती की दशा— शिव को अपने सामने देखकर सरस अकों वाली हिमालय की पुत्री पार्वती काँपने लग गई। उस खान से चले जाने के लिए उठाये हुए एक पैर को धारण करती हुई पार्वती इतनी सम्भ्रान्त हो गई कि वह मार्ग में पर्वत के द्वारा रोक दिये जाने के कारण चब्रल तथा ज्याकुल नदी के समान न तो वहाँ से जा ही सकी न वहाँ ठहर ही सकी।

यथा वा— 'व्याहृता प्रतिवची न सन्द्रचे गन्तुमैच्छदवलम्बितांशुका । सेवते स्म शयन पराङ्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः॥'

अथवा, जैसे कुमारसम्भव में ही पार्वती भी इस अवस्था का वर्णन— जब शक्कर उसे पुकारते थे, तो वह उत्तर ही नहीं देती थी, जब शक्कर उसके आँचल की पकड़ केते थे, तो वह उठकर जाना चाहती थी, और एक शब्या पर सोते समय वह दूसरी ओर मुँह करके सोतो थीं। इस तरह यथपि वह शक्कर का रित्नीडा में विरोध ही करती थी, किन्तु फिर भी इन कियाओं के द्वारा शक्कर में रित (अनुराग) को ही उत्यन्न करती थी।

# सानुभावविभावास्तु चिन्ताद्याः पूर्वदर्शिताः।

गुणकीर्तनं तु स्पष्टत्वाच व्याख्यातम्।

चिन्ता आदि का तो हम अनुभाव व विभावों के साथ पूरी तरह वर्णन पहले ही कर चुके हैं। आचार्यों ने प्रायः इन्हीं दश अवस्थाओं का निदर्शन किया है। वैसे इन अवस्थाओं के अनेक प्रकार देखे जा सकते हैं और उनका दर्शन महाकवियों के प्रवन्धों में मिल सकता है।

यहाँ गुणकीर्तन का अलग से लक्षण या व्याख्या नहीं है, इसका कारण यह है कि वह स्पष्ट है। महाकवियों के प्रबन्धों में जो दूसरी दशाएँ पाई जाती है, उनका दिख्यात्र निदर्शन यहाँ किया जाता है।

> दशावस्थत्वमाचार्यैः प्रायोन्नत्त्या निद्शितम् ॥ ४४ ॥ महाकवित्रवन्धेषु दश्यते तद्नन्तता ।

दिखात्रं तु-

हुछे श्रुतेऽभिलाषाच कि नौत्सुक्यं प्रजायते ॥ ४६ ॥ श्रप्राप्ती कि न निर्वेदो ग्लानिः कि नातिचिन्तनात्।

शेषं प्रच्छन्नकामितादि कामसूत्रादवगन्तव्यम् ।

क्या प्रिय के दर्शन या श्रवण से जनित अभिकाषा से औस्पुक्य पैदा नहीं होता; प्रिय के न मिलने पर निर्वेद तथा उसके विषय में अत्यधिक चिन्तन से ग्लानि उत्पन्न नहीं होती क्या ? इस तरह अभिलाष दशा में औत्सुक्य, निर्वेद तथा ग्लानि की अवस्था भी पाई जाती है।

अयोग की दशा में छिप कर अनुराग किया जाता है, तथा दूसरी जो बार्ते पाई जाती है, उनका ज्ञान वास्त्यायन के कामसूत्र से प्राप्त करना चाहिए।

श्रथ विप्रयोगः-

चिप्रयोगस्तु चिश्लेषो रूढिचसम्भयोद्धिधा ॥ ४७ ॥ मानप्रचासमेदेन, मानोऽपि प्रणयेर्ध्ययोः ।

प्राप्तयोरप्राप्तिर्विप्रयोगस्तस्य हौ भेदौ—मानः प्रवासश्च । मानविप्रयोगोऽपि द्विविघः-प्रणयमान ईर्ष्यामानश्चेति ।

वित्रयोग या वियोग श्रङ्कार में नायक तथा नायिका का समागम नहीं होता। यह समागमाभाव एक वार समागम हो छेने के बाद की दशा का है। यह वियोग या तो बहुत अधिक (रूढ) हो सकता है, या खाळी प्रेम का ही एक बहाना हो सकता है। इसके अनुसार यह दो तरह का हो जाता है प्रवास रूप वियोग, जो रूढ होता है, जब कि नायक विदेश में होता है, तथा मानरूप वियोग, जब प्रियक्कत अपराध के कारण नायिका मान किये बैठी रहती है। मानपरक वियोग या तो प्रेम के कारण होता है, या ईम्ब्यां के कारण।

मिले हुए नायक नायिका का अलग हो जाना विप्रयोग (वियोग) कहलाता है। इसके दो भेद हैं:—मान तथा प्रवास। मान भी दो तरह का होता है—प्रणयमान तथा ईंग्यांमान।

तत्र प्रणयमानः स्यात्कोपावसितयोर्द्धयोः ॥ ४६॥

१. 'कोपावेशितयोः' इति पाठान्तरम् ।

प्रेमपूर्वको वशीकारः प्रणयः, तद्भन्नो मानः प्रणयमानः स च द्वयोर्नायकयोर्भवति । तत्र नायकस्य यथोत्तररामचरिते—

'श्रिंसमन्नेव लतागृहे त्वमभवस्तन्मार्गदत्तेक्षणः सा हंसैः कृतकौतुका चिरमभृद्गोदावरीसैकते। श्रीयान्त्या परिदुर्मनायितिमव त्वां वीच्य बद्धस्तया कातर्यादरविन्दकुड्मलिनभो मुख्यः प्रणामाङ्गलिः॥

नायक नायिका में से एक के या दोनों के कीप युक्त होने पर, कुद्ध रहने पर

प्रणयमान वाला विषयोग होता है। प्रेमपूर्वंक दूसरे की वश में करना प्रणय कहलाता है। इस प्रणय की भन्न करने वाला मान प्रणयमान कहलाता है। वह नायक तथा नायिका में पाया जाता है। नायक के प्रणयमान

का उदाइरण, जैसे उत्तररामचरित के इस पद्य में राम का मान-

वनदेवी वासन्ती राम को पुरानी वार्त याद दिला रही है। ठीक इसी लताकुल में तुम सीता के मार्ग को देखते हुए, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर गोदावरी के तीर पर गई हुई सीता, नदी की रेती पर इंसों से खेलने लग गई थी, और इसीलिए देर हो गई थी। जब वह लीटकर आई तो उसने तुम्हें इस तरह देखा, जैसे तुम कुद्ध से हो। इसलिए तुम्हें प्रसन्न करने के लिए उस सीता ने कातरता के साथ कमल की कली के समान हाथों की अजलि वांध कर तुम्हें मोले डक्न से प्रणाम किया था।

नायिकाया यथा श्रीनाक्पतिराजदेवस्य —
'प्रणयकुपितां दृष्ट्वा देवीं ससम्भ्रमविस्मितस्त्रिभुवनगुरुर्भीत्या सद्यः प्रणामपरोऽभवत् ।
निमतशिरसो गङ्गालोके तया चरणाहताववतु भवतस्त्र्यक्षस्यैतद्विलक्षमवस्थितम् ॥'

नायिका का प्रणयमान, जैसे श्रीवाक्यतिराजदेव के इस पद्य में—
तीनों लोकों के पूज्य महादेव ने जब देवी पार्वती को प्रणयमान के कारण कुद्ध देखा, तो
वे सम्भ्रम तथा आश्चर्य से युक्त होकर, हर के मारे सिर झुका कर एकदम प्रणाम करने लगे,
जिससे पार्वती प्रसन्न हो जाय। पर महादेव के सिर को नीचा कर लेने पर पार्वती ने गङ्गा
(पार्वती की सौत) को देख लिया। तब तो वह और अधिक कुद्ध हो गई, तथा उसने अपना चरण
महादेव के सिर पर गिराया। इससे महादेव बड़े लिज्जत हुए। तीन आँखों वाले महादेव
का यह लिज्जत होना आप लोगों की रक्षा करे।

उभयः प्रणयमानो यथा-

'पणत्रकुविद्याण दोह्नवि श्रत्निश्चपसुत्ताण माणइन्ताणम् । णिचलणिकद्वणीसासदिष्णग्रण्णाण को मङ्गो ॥' ( 'प्रणयकुपितयोर्द्वयोरप्यलीकप्रसुप्तयोर्मानवतोः । निश्चलनिरुद्धनिश्वासदत्तकर्णयोः को मङ्गः ॥' )

नायक तथा नायिका दोनों का प्रणयमान, जैसे इस गाथा में— बताओ तो सही, प्रणयमान किये बैठे, झूठे ही सोये हुए, दोनों मानी प्रिय तथा प्रिया में, जिनने बिना हिल्ते डुल्ते अपने साँस रोक रक्खे हैं, तथा कानों को एक दूसरे के निःश्वास को सुनने के िष्ट, यह जानने के िष्ट वह सोया है या नहीं, खड़े कर रखे हैं — कौन अधिक मल्ल (जोरदार) है। नायक तथा नायिका दोनों एक सा मान किये बैठे हैं तथा झूठमूठ सो रहे हैं। इस तरह का मान करने में जोरदार कौन है यह निर्णय करना कठिन है, दोनों ही मान करने में बड़े प्रवल हैं।

स्त्रीणामीर्ष्याकृतो मानः कोपोऽन्यासङ्गिनि प्रिये। श्रुते वाऽनुमितं दष्टे, श्रुतिस्तत्र सस्त्रीमुखात्॥ ४६॥ उत्स्वष्नायितभोगाङ्कगोत्रस्खलनकल्पितः। त्रिधाऽनुमानिको, दष्टः सात्तादिन्द्रियगोचरः॥ ६०॥

ईर्घ्यामानः पुनः स्त्रीणामेव नायिकान्तरसङ्गिनि स्वकान्ते उपलब्धे सत्यन्यासङ्गः श्रुतो वाऽनुमितो दृष्टो वा ( यदि ) स्यात् । तत्र श्रवणं सखीवचनात्तस्या विश्वास्यत्वाच ।

प्रिय के किसी दूसरी नायिका के प्रति आसक्त होने पर खियों में जो कोध होता है, वह ईंप्यांकृत मान होता है। यह नायक की अन्यासक्ति या तो स्वयं आंखों से देखी हो, अथवा वह अनुमान कर छे (नायक के शरीर पर परस्वी सम्भोगादि चिद्व आदि देखकर इसका अनुमान कर छे) अथवा किसी के मुख से सुन छें। इस सम्बन्ध में प्रिय की अन्यासक्ति की श्रुति सखी के मुँह से हो सकती है।

प्रिय की अन्यासिक का अनुमान तीन तरह से हो सकता है—या तो नायक स्वप्न में उस अन्य नायिका का नाम ले ले, या फिर नायिका उसके शरीर पर अन्य श्री भोग के चिह्न देख ले, या नायक गळती से ज्येष्ठा की पुकारते समय उस किनष्ठा का नाम ले बैठे (गोत्र-स्खिलित कर बैठे)। उसका अन्य नायिका से प्रेम दृष्टरूप में तब होगा कि जब कि नायिका स्वयं अपने आँखों से देखने, या कानों से उन्हें प्रेमालाप करते हुए सुन ले।

ईर्ष्यामान केवल खियों में ही पाया जाता है (नायकों में नहीं)। नायक की किसी दूसरी नायिका की प्रेम करते देखकर, सुनकर, या अनुमान करके यह ईर्ष्यामान होता है। इसमें सुनना सखी के वचनों से होगा, क्योंकि सखी विश्वस्त होती है, इसलिए झूठ नहीं कह सकती।

यथा ममैव-

'सुभु तं नवनीतकल्पहृद्या केनापि दुर्मन्त्रिणा मिथ्येन त्रियकारिणा मधुमुखेनास्मासु चण्डीकृता। किं त्वेतद्विसृश क्षणं प्रणयिनामेणाक्षि कस्ते हितः किं धात्रीतनया वयं किमु सखी किंवा किमस्मत्सुहृत्॥'

मानवती नायिका को नायक कह रहा है। हे सुन्दर भौहें वाली सुन्दरी, बता तो सही बुरी सलाह देने वाले किस न्यक्ति ने जो बाहर से मीठी मीठी वार्ते करने वाला है, और सुठे ही तुम्हारा प्रिय करने वाला है, तुम्हारे प्रिय कार्य करने का दिखाना करता है, मनखन के समान कोमल हृदय वाली तुम्हें हमारे प्रति मानवती (चण्डी) बना दिया है। जरा तुम यह तो सोच लो, कि तुम्हारे सारे प्रिय व्यक्तियों में तुम्हारा सच्चा हितैषी कीन है—तुम्हारा सच्चा हितैषी कीन है—तुम्हारा सच्चा हितैषी, तुम्हारी थाय की लड़की है, या हम हैं, या फिर तुम्हारी सखी है, या हमारे मित्र।

उत्स्वप्नायितो यथा रुद्रस्य-

'निर्मभेन मयाऽम्भसि स्मरभरादाली समालिङ्गिता केनालीकमिदं तवाद्य कथितं राधे सुधा ताम्यसि । इत्युत्स्वप्नपरम्परासु शयने श्रुत्वा वचः शार्क्तिणः

सव्याजं शिथिलीकृतः कमलया कण्ठग्रहः पातु वः॥'

उत्स्वप्नायित, जहाँ नायक स्वप्न में परनायिका का नाम ले बैठे, और नायिका उसे सुन ले। जैसे, रुद्र कवि के इस पद्य में—

पानी में डूबे हुए मैंने काम के बोझे के कारण किसी तरह उस सखी का आलिङ्गन कर लिया था, हे राधे, तुमसे यह झूठी बात कि मेरा प्रेम उस सखी से है, किसने कह दी, तुम बिना बात ही क्यों दुखी हो रही हो । निद्रा के समय स्वप्न में कहे गये विष्णु (कृष्ण) इन वचनों को सुनकर किसी न किसी बहाने से लक्ष्मी (रुक्मिणी) ने अपने हाथ को उनके कण्ठ से हटा लिया, कण्ठग्रह को शिथिल कर दिया। इस तरह से कमला के द्वारा शिथिलित विष्णु का कण्ठग्रह तुम्हारी रक्षा करे।

भोगाङ्कानुमितो यथा-

'नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन

स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तद्रष्टम् । प्रतिदिशमपरस्रीसङ्गशंसी विसर्पन्

नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम्॥

भोगाङ्कानुमित अन्यासक्ति, जैसे शिशुपालवध के एकादश सर्ग के इस पद्य में —

कोई नायिका अपराधी नायक के शरीर पर परस्त्री सम्मोग के चिह्न देखकर उसे झिड़कती कह रही है। तुम इस वस्त्र से नायिका के नक्षक्षत से युक्त अङ्ग को छिपा रहे हो; तथा उसके दाँतों से काटे हुए अधरोष्ठ को हाथ से उक रहे हो। पर यह तो बताओ, अन्य स्त्री सम्भोग की सचना देता हुआ, चारों दिशाओं में फैलता हुआ यह नवीन सुगन्ध किस उङ्ग से छिपाया जा सकता है। यह गन्ध हो बता रहा है कि तुम अन्य नायिका का उपभोग करके आ रहे हो।

गोत्रस्खलनकल्पितो यथा—

'केलोगोत्तक्खलणे विकुप्पए केस्रवं स्रस्राणन्ती । दुट्ठ उस्रस परिहासं जास्रा सच्चं विस्र परुण्णा ॥' ('केलोगोत्रस्खलने विकुप्यति केतवमजानन्ती । दुष्ट पश्य परिहासं जाया सत्यामिव प्रहिता ॥')

गोत्रस्वलन के द्वारा अनुमित अन्यासिक, जैसे निम्न गाथा में — कोई नायिका नायक के गोत्रस्वलन को सुनकर रोने लगी है। यह देखकर सखी कह रही है। हे अन्यासक्त दुष्ट, मजाक तो देखो, तुम्हारी पत्नी सचमुच की तरह रो रही है कीडा के समय तुम्हारे गोत्रस्खलन के कारण, छल को न जानती हुई वह मान कर रही है।

दृष्टो यथा श्रीमुझस्य—

'प्रणयकुपितां हष्ट्वा देवीं ससम्भ्रमिविस्मित -स्त्रिभुवनगुरुर्भीत्या सद्यः प्रणामपरोऽभवत् । निमतशिरसो गङ्गालोके तया चरणाहता-ववतु भवतस्त्र्यक्षस्यैतद्विलक्षमवस्थितम् ॥'

दृष्ट अन्यासक्ति, जैसे वाक्पतिराज मुझ का यह पद्य-तीनों छोकों के पूज्य महादेव ने जब देवी पार्वती को प्रणयमान के कारण कुपित देखा, तो वे सम्भ्रम तथा आश्चर्य से युक्त होकर, डर के मारे सिर झुकाकर, एकदम प्रणाम करने छगे, जिससे पार्वती प्रसन्न हो जाय। पर महादेव के सिर को नीचा कर छेने पर, पार्वती ने गङ्गा (पार्वती की सौत) को देख छिया। तब तो वह और अधिक कुपित हो गई, तथा उसने अपने चरण को महादेव के सिर पर मार गिराया। इससे महादेव बड़े छज्जित हुए। तोन आँखों वाछे महादेव का यह छज्जित होना आप छोगों की रक्षा करे।

एषाम्-

यथोत्तरं गुरुः षड्भिरूपायैस्तमुपाचरेत्। साम्ना भेदेन दानेन नत्युपेत्तारसान्तरैः॥ ६१॥

एषाम् = श्रुतानुमितदृष्टान्यसङ्गप्रयुक्तानामुक्तानां मानानां मध्ये उत्तरोत्तरं मानो गुरुः=क्केशेन निवायों भवतीत्यर्थः । तम्=मानम् । उपाचरेत्=निवारयेत् ॥ ६१ ॥

तत्र प्रियवचः साम, भेदस्तत्सख्युपार्जनम् । दानं व्याजेन भूषादेः, पादयोः पतनं नितः ॥ ६२ ॥ सामादो तु परित्तीणे स्यादुपेत्तावधीरणम् । रभसत्रासहर्षादेः कोपभ्रंशो रसान्तरम् ॥ ६३ ॥ कोपचेष्टाश्च नारीणां प्रागेव प्रतिपादिताः ।

श्रुत से लेकर दृष्ट अन्यासिक तक प्रत्येक परवर्ती प्रमाण से सिद्ध नायक की अन्यासिक पूर्ववर्ती से अधिक किन होता है। नायिका के इस ईर्ष्यामान को छः तरह से हृदाया जा सकता है—साम, भेद, दान, नित (प्रमाण), उपेन्ना, या रसान्तर (अन्य रस के हृारा)। मधुर प्रिय वचनों का प्रयोग साम नामक उपाय है। उसकी सखी का सहारा लेना भेद है, तथा गहने आदि के बहाने खुश कर लेना दान है। पैरों पर गिरना नित कहलाता है। यदि सामादि चार उपाय काम न करे तो नायिका के प्रति उदासीनता वरतना, उपेन्ना कहलाती है। शीव्रता में उत्पन्न भय तथा हर्ष आदि के ह्यारा कोप को नष्ट कर देना रसान्तर कहलाता है। खियों की कोपचेष्टाओं का वर्णन तो हम बता ही चुके हैं।

तत्र प्रियवचः साम यथा ममैव-

'स्मितज्योत्स्नाभिस्ते धवलयित विश्वं मुखशशी हशस्ते पीयूषद्रविमव विमुखन्त परितः। वषुस्ते लावण्यं किरति मधुरं दिक्षु तदिदं कुतस्ते पारुष्यं सुतनु हृदयेनाच गुणितम्॥'

प्रिय वचनों का प्रयोग साम कहलाता है, जैसे धनिक का स्वयं का यह पच-

हे सुन्दर अङ्गों वाली प्रिये, तेरा मुखरूपी चन्द्रमा सारे संसार को अपनी मुस्कराहट की चाँदनी से इवेत बना देता है, तेरी दृष्टि जैसे चारों तरफ अमृत का झरना गिराती है, तेरा यह अरीर सब दिशाओं में मधुर सौन्दर्य (लावण्य) को विखेर रहा है। इन सब बातों को देखते आधर्य होता है कि आज तेरे हृदय के साथ कठोरता का सम्बन्ध कहाँ से हो गया ?

यथा वा-

'इन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन कुन्देन दन्तमधरं नवपञ्जवेन ।

#### श्रङ्गानि चम्पकदलैः स विधाय वेधाः कान्ते कथं रचितवानुपलेन चेतः ॥

अथवा, जैसे इस पद्य में-

हे सुन्दरी, उस ब्रह्मा ने तेरे नेत्रों को नील कमल से, मुख को लाल कमल से, दाँतों को कुन्द-कली से, अधर को नई लाल कोपल से, तथा अङ्गों को चम्पे की पंखुड़ियों से बनाकर हृदय (चित्त) को पत्थर से कैसे बनाया ?

नायिकासखीसमावर्जनं भेदो यथा ममैव-

'कृतेऽप्याज्ञाभन्ने कथमिव मया ते प्रणतयो

धृताः स्मित्वा हस्ते विस्रजसि रुषं सुत्रु बहुशः । प्रकोपः कोऽप्यन्यः पुनर्यमसीमाद्य गुणितो

वृथा यत्र स्निग्धाः प्रियसहचरीणामपि गिरः॥'

नायिका की सखी के द्वारा उसे वश में करने की चेष्टा भेद कहजाता है। भेद का उदाहरण जैसे धनिक का ही निम्न पद्य —

नायक मानवती नायिका से कह रहा है । हे सुन्दर भौहों वाली रमणी, आज्ञा का भक्त कर देने पर भी मैंने किसी तरह तुम्हें कई बार प्रणाम किया था और तब तुम हँसकर गुस्से को हाथों हाथ छोड़ देती थी । ऐसा अनेकों बार हुआ है । पर इस बार तो पता नहीं, तुम्हारा यह गुस्सा दूसरे ही ढक्क का है, यह अत्यधिक बढा चढ़ा तथा निःसीम दिखाई पड़ रहा है, जिस कोध में प्रिय सखियों के मधुर स्नेहपूर्ण वचन भी व्यर्थ हो गये हैं । पहले तो मैं चरणों में गिरकर ही तुम्हें खुश कर लिया करता था, पर इस बार तो सखियों का अनुनय भी व्यर्थ हो रही है, पता नहीं आज ऐसी अधिक कुद्ध क्यों हो रही हो ?

दानं व्याजेन भूषादेर्यथा माघे— भूहरुपहसितामिवालिनादे-

> वितरसि नः कलिकां किमर्थमेनाम् । श्रिथरजनि गतेन धाम्नि तस्याः

> > शठ कलिरेव महांस्त्वयाऽव इत्तः॥'

आभूषण आदि के बहाने से दान के द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा, जैसे शिशुपावध के सप्तम सर्ग में—

कोई नायक रात भर दूसरी नाथिका के पास रहा। जब वह छौट कर आया तो नाथिका मान किये थी। उसे प्रसन्न करने के लिए वह किसी लता की किलका को उसको सजाने के लिए देना चाइता है। उसे कलिका देते हुए देख कर ज्येष्ठा नाथिका व्यक्त्य सुनाते हुए कह रही है—हे शठ, भवरों के गुअन से मानों उपहसित (जिसकी हँसी उड़ाई गई है), इस कली को हमें वार-वार क्यों दे रहा है? अरे दुष्ट, उस नाथिका के घर पर रात भर रह कर तूने पहले ही हमें इस महान् दुःख तथा वलेश को (किल को) दे दिया है।

पादयोः पतनं नितर्यथा-

'ग्रेंडरकोडिविलम्गं चिहुरं दइग्रस्स पात्रपडिग्रस्स । हित्रग्रं माणपउत्थं उम्मोत्रं ति चित्र कहेइ ॥' (न्पुरकोटिविलमं चिकुरं दियतस्य पादपतितस्य । हृदयं मानपदोत्यमुन्मुकमित्येव कथयति ॥ ) नायिका के पैरों पर गिरना नित कहलाता है — जैसे इस गाथा में —
प्रिया के पैरों पर गिरे हुए, प्रिय के केश, जो प्रिया के नूपुरों में उलझ गये हैं, इस बाते
की सचना दे रहे हैं, कि नायिका के मानी हृदय को अब मान से खुटकारा मिल गया है।

उपेक्षा तद्वधीरणं यथा—

'किं गतेन निह युक्तमुपैतुं नेश्वरे परुषता सिख साध्वी । स्रानयैनमनुनीय कथं वा विश्रियाणि जनयन्नतुनेयः॥'

त्रिया के प्रति उदासीनता दर्शाना उपक्षा कहलाता है, जैसे-

किसी नायिका के पास अपराधी प्रिय आता है, पर वह मान किये बैठी है। उसे मनाने के लिए नायक अनेक उपाय करता है, पर व्यर्थ जाते हैं। तब वह वहाँ से उपेक्षा दिखा कर चला जाता है। उसके चले जाने पर नायिका का मान ठण्डा पड़ता है और वह अपनी सखी (दूती) को उसे बुला कर लाने को कह रही है। वह चला भी गया तो क्या, उसके पास जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसने अपराध किया है। पर इतना होने पर भी वह समर्थ है, सब कुछ उचित अनुचित कार्य कर सकता है। इसलिए समर्थ के प्रति कठोरता दिखाना, उसके प्रति अब भी मान किये बैठा रहना, ठीक नहीं है। हे सखि, तुम जाओ और किसी तरह उसे मना कर ले आओ, अथवा हम लोगों का अपराध करने वाले व्यक्ति (नायक) को मनाया भी कैसे जा सकता है ?

रभसत्रासहषदि रसान्तरात्कोपभ्रंशो यथा ममैव-

'श्रभिन्यकालीकः सकलविफलोपायविभव-श्चिरं घ्वात्वा सद्यः कृतकृतकसंरम्भनिषुणम् । इतः पृष्ठे पृष्ठे किमिदमिति सन्त्रास्य सहसा कृताश्चेषां धृर्तः स्मितमधुरमालिङ्गति वधूम् ॥'

भय हर्ष आदि के द्वारा किसी दूसरे रस की उत्पत्ति के कारण कीथ का शान्त होना; जैसे

धनिक का यह स्वरचित पद्य-

नायक का अपराध प्रकट हो गया है, इसलिए नायिका बड़ा मान किये है। नायक कई प्रकार से उसे मनाने के उपाय करता है, लेकिन वह असफल होता है। इसके बाद वह उसे प्रसन्न करने का कोई तरीका सोचने के लिए बड़ी देर तक सोचिवचार करता है। फिर तरीका सोच लेने पर एक दम झूठे डर का बड़ी निपुणता से बहाना करके वह 'यह पीछे क्या है, यह इधर पीछे क्या है' इस तरह नायिका को एक दम डरा देता है। इससे डर कर नायिका उसकी ओर धुकती है, वह मुस्कराइट व मधुरता के साथ आलिङ्गन करती हुई नायिका का आलिङ्गन करता है।

श्रय प्रवासविप्रयोगः—

कार्यतः सम्भ्रमाच्छापात्र्यवासो भिन्नदेशता ॥ ६४ ॥ द्वयोस्तत्राश्चनिःश्वासकार्श्यतम्बालकादिता । स च भावी भचन् भृतस्त्रिधाद्यो बुद्धिपूर्वकः ॥ ६४ ॥

श्राद्यः कार्यजः समुद्रगमनसेवादिकार्यवशप्रवृत्तौ बुद्धिपूर्वकत्वाद्भृतभविष्यद्वर्तमानतया बिविधः ।

अब प्रवासजनित विप्रयोग का छत्त्रण निवद्ध करते हैं:— किसी काम से, किसी गदबदी से, या शाप के कारण नायक-नायिका का अछग- अलग रहना, उनका भिन्न-भिन्न देश में स्थित होना, प्रवास विप्रयोग है। इसमें नायक तथा नायिका दोनों ही में अश्व, निःश्वास, दुर्बंछता, बाळों का न सँवारे जाने के कारण लम्बा होना, आदि अनुभव पाये जाते हैं। यह प्रवास विप्रयोग तीन तरह का होता है—भावी (भविष्यत्), भवत् (वर्तमान) तथा भूत; जब कि प्रवास होने वाला हो, हो रहा हो, या हो चुका हो।

इसमें पहले ढङ्ग का नायक का प्रवास किसी कारण से होता है; जैसे नायक समुद्रयात्रा में गया हो अथवा कहीं नौकरी आदि के लिए विदेश गया हो। यह प्रवास भी बुद्धि के अनुसार तीन तरह का होता है—भूत, भविष्यद् तथा वर्तमानरूप इन्हीं के उदाहरणों को क्रमशः बताते हैं:—

#### तत्र यास्यत्प्रवासो यथा-

'होन्तपहित्रस्स जात्रा श्राउच्छणजीत्रधारणरहस्सम् । पुच्छन्ती भमइ घरं घरेसु पित्रविरहसहिरीत्रा ॥' ( भविष्यत्पथिकस्य जाया श्रायुःक्षणजीवधारणरहस्यम् । पुच्छन्ती श्रमति यहाद्यहेषु प्रियविरहसहीका ॥)

पहला बदाइरण यास्यत्प्रवास का है, जब कि प्रिय विदेश गया नहीं है, किन्तु जाने वाला है— प्रिय के भावी विरह की भाशक्का से दुखी भावी पथिक की पत्नी पड़ोस के लोगों से पति के चले जाने पर जीवन को भारण करने के रहस्य के बारे में पूछती हुई घर-घर घूम रही है।

#### गच्छत्प्रवासो यथाऽमक्शतके-

'प्रहरिवरती मध्ये वाहस्ततोऽपि परेऽथवा दिनकृते गते वास्तं नाथ त्वमय समेष्यसि । इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो हरति गमनं वाळाळापैः सवाष्पगळज्ञाँ ॥'

गच्छत्प्रवास, जब कि पति विदेश जा रहा है। इसका उदाहरण जैसे अमरुकशतक का यह पर्य-

'हे नाथ, तुम एक पहर के बाद, या दिन के भध्याह में, या अपराह में, या सर्थ के अस्त होने तक तो लीट आओगे न,' आँसुओं को गिराते हुए सजल नेत्रों से इस प्रकार के वचन कहती हुई नायिका बड़े दूर (सौ दिन में प्राप्य) देश को जाने की इच्छा वाले प्रिय का जाना रोक रही है।

#### यथा वा तत्रैव-

'देशौरन्तरिता शतैश्व सरितासुर्वीभृतां काननै-र्यक्षेनापि न याति लोचनपथं कान्तेति जानन्नपि । उद्गीवश्वरणार्घकद्ववसुधः कृत्वाऽश्रुपूर्णे दशौ तामाशां पथिकस्तथापि किमपि ध्यात्वा चिरं तिष्ठति ॥'

अथवा वहीं अमरुकशतक के निम्न पद्य में-

प्रिया अनेकों देशों, सैकड़ों नदी व पहाड़ों वाले जक्तलों से अन्तहित है, और यस करने पर भी वह दृष्टिगोचर नहीं हो सकती, इस बात को पथिक भलीभाँति जानता है। पर इतना जानने पर भी गरदन ऊँची करके, आँखों में आँस भरे हुए, तथा आधे चरण के द्वारा पृथ्वी

को रुद्ध करके ( उस ओर आधा पाँव उठाकर ) वह प्रवासी नायक उस देश की दिशा की ओर पता नहीं क्या सोचता हुआ बड़ी देर तक खड़ा रहता है।

गतप्रवासो यथा मेघदृते—

'उत्सङ्गे वा मिलनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां मद्गोत्राङ्कं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । तन्त्रीमाद्गी नयनसिल्लैः सारियत्वा क्यंचिद्-भूयो भूयः स्वयमिष् कृतां मृच्छ्वनां विस्मरन्तो ॥'

श्रागच्छदागतयोस्तु प्रवासाभावादेष्यत्प्रवासस्य च गतप्रवासाऽविशेषात्त्रैविष्यमेव युक्तम् ।

गतप्रवास, जब प्रिय विदेश चला गया हो, जैसे मेघदूत में-

हे मेघ, मेरे घर पहुँच कर तुम प्रिया की इस दशा में पाओगे। वह अपनी गीद में या किसी मैंले कुचैले कपड़े पर वीणा को रख कर उसके ही द्वारा बनाए हुए मेरे नाम से अङ्कित गीत (पद) को गाने की इच्छा कर रही होगी। पर इसी समय उसे मेरी याद आ गई होगी, इसिलए वह रोने लगी होगी। आँसुओं से गीली वीणा को किसी तरह सँवार कर अपने द्वारा बनाये हुये गीत की मूच्छैना को बार-बार भूलती हुई, वह तेरे दृष्टिपथ में अवतरित होगी।

कुछ लोग प्रवास के और भी भेद मानते हैं -- जैसे आगतपतिका, आगच्छत्पतिका, तथा एष्यत्पतिका। किन्तु ये भेद मानना ठीक नहीं। आगतपतिका तथा आगच्छत्पतिका में प्रवास विप्रयोग का अभाव ही है, क्योंकि संयोग हो चुका है, या हो रहा है। एष्यत्पतिका का समावेश गतप्रवास में हो हो जाता है। अतः प्रवास के तीन भेद मानना ही ठीक जान पड़ता है।

#### द्वितीयः सहसोत्पन्नो दिव्यमानुषविष्तवात्।

उत्पातनिर्घातवातादिजन्यविष्ठवात् परचकादिजन्यविष्ठवाद्वा बुद्धिपूर्वकत्वादेकरूप एव संभ्रमजः प्रवासः यथोर्वशीपुरूरवसोर्विकमोर्वश्यां यथा च कपाळकुण्डलापहतायां मालत्यां मालतीमाधवयोः ।

सम्भ्रमजनित प्रवास वह होता है, जहाँ दैवी या मानुषी विष्ठव के कारण नायक-नायिका एक दम एक दूसरे से वियुक्त कर दिये गये हों।

उत्पात, विजली गिरना, तूफान आना आदि की गड़बड़ी से, या किसी दूसरे राजा के आक्रमण से, बुद्धिपूर्वक नियोजित प्रवास सम्भ्रमजनित प्रवास कहलाता है। जैसे विक्रमोर्वशीय में पुरुरवा और उर्वशी का वियोग, अथवा जैसे मालती के कपालकुण्डला के द्वारा हर लिये जाने पर मालती तथा माथव का वियोग।

स्वरूपान्यत्वकरणाच्छापजः सन्धिधावपि ॥ ६६ ॥ यथा कादम्बर्या वैशंपायनस्थेति ।

मृते त्वेकत्र यत्रान्यः प्रलपेच्छोक एव सः। व्याश्रयत्वात्त शङ्कारः, प्रत्यापन्ने तु नेतरः॥ ६७॥

यथेन्दुमतीमरणादजस्य करुण एव रघुवंशे, कादम्बर्यो तु प्रथमं करुण आकाशसर-स्वतीवचनादुर्ध्वं प्रवासश्वकार एवेति ।

१. 'निराश्रयात्' इति पाठान्तरम् ।

नायक तथा नायिका के समीप होने पर भी जहाँ उनका स्वरूप—उनका स्वभाव या रूप-शाप के कारण वदल दिया जाय, वह शापज प्रवास कहलाता है। जैसे काद्म्वरी में शाप के कारण वैशम्पायन (पुण्डरीक) तथा महास्वेता का वियोग।

प्रवास विप्रयोग तथा करण का भेद बताते हुए कहते हैं—एक व्यक्ति (नायक या नायिका) के सर जाने पर जहाँ दूसरा व्यक्ति प्रलाप करे, वहाँ प्रवास विप्रयोग नहीं माना जा सकता, वहाँ तो शोक भाव तथा करण रस ही होगा। जब आलम्बन ही विद्यमान नहीं है, तो वहाँ श्रङ्गार नहीं माना जा सकता है। किन्तु मरण के बाद भी देवी शक्ति से पुनः जीवित हो जाने पर करुण नहीं होगा।

उदाइरण के लिए रघुवंश के अष्टम सर्ग में इन्दुमती के मरने पर अज का विलाप करुण ही है, (प्रवास विप्रयोग नहीं)। कादम्बरी में पहले तो करुण है, किन्तु आकाशवाणी के

सुन लेने के बाद पुण्डरीक तथा महारवेता का वियोग प्रवास शृक्षार ही है।

तत्र नायिकां प्रति नियमः—

प्रणयायोगयोरुत्का, प्रवासे प्रोषितप्रिया । कलहान्तरितेर्ष्यायां विप्रलब्धा च खण्डिता ॥ ६८ ॥

अब इस सम्बन्ध में नायिकाओं के नियम का निबन्धन करते हैं। प्रयणमान में नायिका विरहोस्कण्ठिता होती है। प्रवास विषयोग की दशा में वह प्रोषितिष्रिया होती है, तथा ईर्ष्यामान वाले विषयोग में वह कलहान्तरिता या विष्ठव्या या खण्डिता होती है। इस तरह विषयोग की दशा में नायिका की पाँच प्रकार की अवस्थाओं का निर्देश किया गया है।

श्रथ संभोगः—

त्रजुकूलो निषेवेते यत्रान्योन्यं विलासिनौ । दर्शनस्पर्शनादीनि स संभोगो मुदान्वितः ॥ ६६ ॥

यथोत्तररामचरिते-

'किमपि किमपि मन्दं मन्दमासत्तियोगा-दविरल्जितकपोलं जल्पतोरक्रमेण।

सपुलकपरिरम्भव्यापृतैकैकदोष्णो-

रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्॥

अयोग तथा विषयोग की विवेचना के बाद अब सम्भोग का रुक्षण निबद्ध करते हैं:— जहाँ नायक व नायिका एक दूसरे के अनुकूछ होकर, विरासपूर्ण होकर, दर्शन, स्पर्शन आदि का परस्पर उपभोग करते हैं, वहाँ प्रसन्नता तथा उन्नास से युक्त सम्भोग होता है।

जैसे उत्तररामचरित नाटक में राम तथा सीता का सम्भोग शङ्गार-

हे सीते, तुम्हें याद है यह वही स्थल है, जहाँ हम दोनों एक दूसरे के पास अपने कपोलों को सटाकर सो रहे थे, तथा पता नहीं क्या क्या कमरहित (बिना सिलिसिले की) बातें कर रहे थे। हमने अपने एक एक हाथ से एक दूसरे को घना आलिक्षन कर रक्या था तथा हम पुलकित हो रहे थे। इस तरह एक दूसरों को हाथ से आलिक्षन कर तथा एक दूसरे के कपोल से कपोल सटाकर, सोये हुए तथा बातें करते हुए हमने सारी रात गुजार दी। रात की पहरों के न्यतीत होने की भी खबर हमें न रही कि कितनी रात गुजर चुकी है। इस तरह रात ही गुजर गई, पर हमारी बातें समाप्त न हुई।

श्रयवा। 'प्रिये किमेतत् —

विनिश्चेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति बा प्रमोहो निद्रा वा किसु विषविसर्पः किसु मदः। तव स्पर्शे स्पर्शे मम हि परिमूढेन्द्रियगणो विकारः कोऽप्यन्तर्जडयति च तापं च कुरुते ॥'

अथवा, जैसे वहीं-

हे प्रिये, यह क्या है। में इस बात का निर्णय ही नहीं कर पाता कि यह तुम्हारा स्पर्श मेरे लिए सुख है या दुःख, यह मोह है या नींद की वेहोशी है। अथवा तुम्हारा स्पर्श होने पर मेरे शरीर में विष का सख़ार हो रहा है, या कोई नशा फैल रहा है। तुम्हें स्पर्श करने पर, तुम्हारे कर स्पर्श पर, मेरे हृदय में एक विशेष प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, जो मेरी इन्द्रियों को निष्क्रिय बना देता है, अन्तस् को जड़ बना देता है, तथा जलन (ताप) उत्पन्न करता है।

यथा च ममैव-

'लावण्यामृतवर्षिणि प्रतिदिशं कृष्णागरुश्यामले वर्षाणामिव ते पयोधरभरे तन्वक्ति दूरोकते। नासावंशमनोक्तकेतकतनुर्भूपत्रगर्भोक्षस-त्पुष्पश्रीस्तिलकः सहेलमलकैम्ब्लैरिवापीयते॥'

अथवा, जैसे धनिक के स्वयं के इस पद्य में-

कोई नायक नायिका की यौवनश्री की दृद्धि का वर्णन करता हुआ चाट्रूक्ति का प्रयोग कर रहा है। हे कोमल अक्षों वाली सुन्दरी, हर दिशा में लावण्यरूपी अमृत को वरसाने वाले, तथा कृष्णागुरु की पत्र रचना से काले तेरे स्तन का भार खूब उठा हुआ है, जैसे हर दिशा में अमृत के बरसाने वाले काले मेव (आकाश में) उठ आये हों। तेरे स्तनों के भार के उठ जाने पर ये तेरे वालरूपी भौरे नाकरूपी बांस से अथवा नाक के कारण सुन्दर केतक के समान रक्त बाले, भौहों को पंखुड़ियों से सुशोभित पुष्प की शोभा वाले इस तिलक-तिलक के समान इस तुम्हारे नाक के तिलक पुष्प के रस का जैसे पान कर रहे हैं।

चेष्टास्तत्र प्रवर्तन्ते लीलाद्या दश योषिताम् । वाक्तिण्यमार्वचप्रेम्णामनुरूपाः प्रियं प्रति ॥ ७० ॥

ताश्च सोदाहृतयो नायकप्रकाशे दर्शिताः।

दस सम्भोग श्रङ्गार में नायिकाओं में प्रिय के प्रति छीला आदि दस चेष्टाएँ पाई जाती हैं। ये चेष्टाएँ दाचिण्य, मृदुता तथा प्रेम के उपयुक्त होती हैं। इनका विवेचन उदाहरणसहित नायकप्रकाश (दितीय प्रकाश) में कर दिया गया है।

रमयेचादुकृत्कान्तः कलाकीडादिभिश्च ताम्। न ग्राम्यमाचरेतिकचिक्तमभ्रंशकरं न च॥ ७१॥

प्राम्यः सम्भोगो रङ्गे निषिद्धोऽपि काव्येऽपि न कर्तव्य इति पुनर्निषिध्यते । यथा

रत्नावल्याम्-

'स्ट्राष्ट्रस्त्वयेष दियते स्मरपूजान्यापृतेन हस्तेन । उद्भिन्नापरमृदुतरिकसलय इव लच्चयतेऽशोकः ॥' इत्यादि । नायकनायिकाकेशिकीवृत्तिनाटकनाटिकालक्षणायुक्तं कविपरम्परावगतं स्वयमौचित्य-सम्भावनातुगुण्येनोत्प्रेक्षितं चातुसन्द्धानः सुकविः श्टकारमुपनिवक्तीयात् ।

नायक को नायिका के साथ कला, कीडा आदि साधनों से रमण करना चाहिए। नायक को रमण करते समय उसकी चाहुकारिता करनी चाहिए, तथा कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो ग्राम्य हो या नर्म (श्रङ्कार) को नष्ट करने वाला।

म्राम्य सम्भोग रङ्गमञ्च पर निषिद्ध है ही पर काव्य में भी निषिद्ध है इसलिए इसका निषेध पुनः किया गया है। शृक्षार का उपनिबन्धन, जैसे रत्नावली में—

'हे प्रिये वासवदत्ते, कामदेव की पूजा में व्यस्त तेरे हाथ से छुआ हुआ यह अशोक ऐसा माद्धम पड़ता है, जैसे इसमें फिर कोई अत्यधिक कोमल किसलय निकल आया हो।'

नायक, नायिका, कैशिकी वृत्ति, नाटक, नाटिका आदि के लक्षणों से युक्त, कविपरम्परा के ज्ञात, अथवा कवि के स्वयं के द्वारा औचित्य के अनुसार उपनिवद्ध शृङ्गार का प्रयोग कि को काव्य में करना चाहिए।

श्रय वीरः-

वीरः प्रतापविनयाध्यवसायसत्त्वमोहाविषादनयविस्मयविक्रमाद्यैः।
उत्साहभूः स च दयारणदानयोगाबेधा किलात्र मतिगर्वधृतिप्रहर्षाः॥ ७२॥

प्रतापविनयादिभिर्विभावितः करुणायुद्धदानायौरनुभावितो गर्वधृतिहर्षामर्षस्मृतिमित-वितर्कप्रभृतिभिर्भावित उत्साहः स्थायी स्वदते=भावकमनोविस्तारानन्दाय प्रभवतीत्येष वीरः। तत्र दयावीरो यथा नागानन्दे जीमृतवाहनस्य, युद्धवीरो वीरचिरते रामस्य, दानवीरः परशुरामबलिप्रभृतीनाम्-'त्यागः सप्तससुद्रमुद्धितमही निर्व्याजदानाविदः' इति।

प्रताप, विनय, कार्यकुशालता, बल, मोह, अविषाद, नय, विस्मय, तथा शौर्य आदि विभावों से वीर रस की पुष्टि होती है। यह वीर रस उत्साह नामक स्थायी भाव से भावित होता है तथा दयावीर, रणवीर तथा दानवीर इस तरह तीन तरह का होता है। इसमें मित, गर्व, एति तथा प्रहर्ष ये सञ्चारी विशेष रूप से पाये जाते हैं।

प्रताप विनय आदि विभावों के द्वारा उत्पन्न, करुणा, युद्ध, दान आदि अनुभावों के द्वारा व्यक्त, एवं गर्व, भृति, हर्ष, अमर्ष, स्मृति, मिति, वितर्क आदि व्यभिचारी भावों के द्वारा भावित उत्साह स्थायी भाव जब सहृदय के मन का विस्फार कर उन्हें आनन्दित कर, उनके द्वारा आस्वादित होता है, तो वह वीर रस के रूप में परिपुष्ट होता है। दयावीर का उदाहण, जैसे नागानन्द नाटक में जीमृतवाहन की वीरता (दयावीरता); युद्धवीर जैसे महावीरचरित में रामचन्द्र का उत्साह, तथा दानवीर जैसे परशुराम, बिल आदि लोगों का दानसम्बन्धी उत्साह। जैसे परशुराम के लिए राम कहते हैं:—'सातों समुद्रों तक फैली हुई पृथ्वी को निष्कपटरूप से दान देना आपके त्याग का परिचायक है।'

'खर्वप्रन्थिविमुक्तसन्धि विकसद्वक्षःस्फुर्त्कौस्तुमं निर्यन्नाभिसरोजकुड्मळकुटीगम्भीरसामध्यनि । पात्रावाप्तिसमुत्सुकेन बिलना सानन्दमालेकितं पायाद्वः कमवर्धमानमहिमाश्चर्यं मुरारेर्वपुः॥'

दानवीर का ही एक उदाहरण देते हैं:—दानवराज बिल से दान छेते समय भगवान् वामन ने अपने शरीर को विराट्रूप में परिवर्तित कर लिया । उनके छोटे छोटे शरीर के जोड़ों की सन्धियाँ खुल पड़ीं, वे लम्बे होने लगे, उनके बढ़ते हुए वक्षास्थल पर कौस्तुभमणि चमकने लगी, और उनकी नाभि से निकलते हुए कमल के कुड्मल की कुटी से (वहाँ बैठे हुए ब्रह्मा की) गम्भीर वेदगान की ध्वनि धुनाई देने लगी। अपने अनुकूल दानपात्र को पाकर अत्यधिक उत्सुक दानवराज बिल भगवान् विष्णु के शरीर को आनन्द से देखने लगे। इस तरह बिल के द्वारा आनन्दित होकर देखा हुआ, धोरे धीरे बढ़ते हुए महत्त्व तथा आश्चर्य वाला मुरदैत्य के शश्च भगवान् विष्णु का विराट्रूप शरीर आप लोगों की रक्षा करे।

यथा च ममेव-

'लक्ष्मीपयोधरोत्सङ्गकुङ्कुमारुणितो हरेः। बलिरेष स येनास्य मिक्षापात्रीकृतः करः॥'

विनयादिषु पूर्वमुदाइतमनुसन्धेयम् । प्रतापगुणावर्जनादिनापि वीराणां भावात्त्रैधं प्रायोवादः । प्रस्वेदरक्तवदननयनादिकोधानुभावरहितो युद्धवीरोऽन्यथा रौद्रः ।

अथवा जैसे धनिक का स्वयं का पद्य-

वह दानवराज बिल हो था, जिसके आगे जाकर विष्णु भगवान् ने अपने उस हाथ को, जो लक्ष्मी के स्तनों के कुड्डुम से अरुण हो गया था, भिक्षा का पात्र बनाया।

विनय आदि के उदाहरण इस धीरोदात्त नायक के पक्ष में दे चुके हैं। पुराने विदानों के मतानुसार वीर के प्रताप वीर, गुणवीर, आवर्जन वीर आदि भेद भी होते हैं। युद्धवीर वहीं है, जहाँ आश्रय में प्रस्वेद आना, मुंह का लाल हो जाना, नेत्रों का लाल होना आदि क्रोध के अनुभाव न पाये जायँ। यदि ये अनुभाव पाये जायँगे, तो वहाँ वीर रस न होगा, रौद्र रस होगा।

श्रथ बीभत्सः—

बोभत्सः कृमिपृतिगन्धिवमथुपायैर्जुगुष्सैकभू-हृद्वेगी रुधिरान्त्रकीकसवसामांसादिभिः चोभणः। वैराग्याज्ज्ञघनस्तनादिषु घृणाशुद्धोऽनुभावेर्चृतो नासावकविकृणनादिभिरिहावेगार्तिशङ्कादयः॥ ७३॥

त्र्यत्यन्ताहृद्यैः कृमिपूतिगन्धिप्रायविभावैरुद्भूतो जुगुप्सास्थायिभावपरिपोषणळक्षण उद्वेगी बीभत्सः । यथा मालतीमाधवे—

> 'उत्कृत्योत्कृत्य कृति प्रथममथ पृथ्व्छोथभूयांसि मांसा-न्यंसिक्दिप्रधिपण्डाद्यवयवसुलभान्युप्रपृतीनि जग्न्या । स्रार्तः पर्यस्तवेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरङ्कः करङ्का-दङ्कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यप्रमत्ति ॥'

कृमि (कीड़े), बुरी दुर्गन्ध, वमन आदि विभावों से, जुगुप्सा स्थायी भाव से उत्पन्न होने वाला बीभत्स उद्देगी बीभत्स होता है। खून, अँतिड्यां, हिंडुयां, तथा चर्वी व मांस आदि विभावों से चोभण बीभत्स उत्पन्न होता है। जघन, स्तन आदि के प्रति वैराग्य के कारण उत्पन्न घृणा से शुद्ध बीभत्स होता है। बीभत्स रस के अनुभाव नाक को देड़ा करना, सिकोड़ना आदि हैं, तथा सम्चारी भाव आवेग, अर्ति, शङ्का, आदि हैं।

अत्यधिक बुरे तथा असुन्दर, कीड़े, दुर्गन्ध आदि विभावों के द्वारा उत्पन्न, जुगुप्सा स्थायी भाव की पृष्टि उद्देगी बीभत्स कहलाता है। जैसे मालतीमाधव के इमशानाङ्क में उमशान के इस वर्णन में—

देखों तो सही, यह दरिद्र प्रेत पहले तो शव से चमड़े को उखाड़ रहा है। चमड़े को उखाड़-उखाड़ कर कन्धे, कूल्हे, पीठ आदि के अर्क्षों में मने से प्राप्त, अत्यधिक फूले हुए, बड़ी बुरी दुर्गन्थ वाले, मांस को खा रहा है। उसे खाकर आँखें फैलाता हुआ, यह दीन दरिद्र प्रेत, जिसके दाँत साफ दिखाई दे रहे हैं, अद्ध में रक्खे हुए शव से, इड्डी के बीच से निकाले हुए हथेली पर रखे मांस को भी आनन्द से खा रहा है।

क्षिरान्त्रकीकसवसामांसादिविभावः क्षोभणो बीभत्सो यथा वीरचरिते— 'अन्त्रप्रोतवृहत्कपालनलककूरकणत्कङ्कण-प्रायप्रेङ्कितभूरिभूषणरवैराघोषयन्त्यम्बरम् । पीतोच्छर्दितरक्तकर्दमधनप्राग्भारघोरोज्जस-ह्वालोज्जस्तनभारभैरववपुर्वन्धोद्धतं धावति ॥'

खून, अँतड़ियाँ, चवीं, हड्डी, मांस आदि विभावों से श्लीभण बीभत्स उत्पन्न होता है। जैसे महावीरचरित के निम्न पद्य में—

राम को देख कर ताड़का राक्षसी उनकी ओर दौड़ती आ रही है। इस पद्य में उसीका वर्णन है। ताड़का राक्षसी ने अँतड़ियों के थागे में बड़े—बड़े कपालों की माला को पो रक्खा है, इन कपालों की नलियों में अत्यिक भीषण शब्द करते हुए हुँग्रक लगे हैं, और उनके हिलने से उन कपालों के भूषणों के शब्द से ताड़का सारे आकाश को शब्दायमान बना रही है। जब ताड़का आती है, तो अँतड़ियों में पोये हुए कपालों को हुँग्रुओं की आवाज सारे आकाश में ज्याप्त हो जाती है। (राम को देख कर) वह ताड़का अपने दोनों स्तनों को हिलाती हुई उनकी ओर बड़ी उद्धतता के साथ दौड़ती है। उस समय उसका शरीर, पीकर फिर से उगले हुए ख़ुन के कीचड़ से सने हुए अत्यिक चन्नल स्तनों के बोझ से बड़ा डरावना लगता है। इस तरह डरावने शरीर वाली, ताड़का, आकाश को भूषणों से शब्दित करती हुई बड़ी तेजी से दौड़ रही है।

रम्येष्विप रमणीजधनस्तनादिषु वैराग्याद्धृणा शुद्धो वीमत्सो यथाः— 'ळाळां वक्षासवं वेस्ति मांसिपण्डौ पयोधरौ । मांसास्थिकूटं जघनं जनः कामप्रहातुरः ॥'

न चार्य शान्त एव विरक्तः—यतो बीभत्समानो विरज्यते ।

रमाणयों के सुन्दर जवनस्थल तथा स्तन आदि अङ्गों के प्रति वैराग्य के कारण जो घृणा
पाई जाती है, वह शुद्ध वीभत्स है, जैसे—

काम के द्वारा आविष्ट आतुर व्यक्ति, मृंद की लाला को सुखं की मंदिरा समझता है, मांस के पिण्डों को स्तन मानता है, तथा मांस और हड्डी के छठे हुए हिस्से को जवन देखा जाय तो रमणियों के कोई अङ्ग सुन्दर नहीं बल्कि मांस, इड्डी आदि कुस्सित पदार्थ हैं।

इस पद्य में वैराग्य शान्त रस ही नहीं है। वस्तुतः यहाँ पर वीभत्स ही है किन्तु वही तो विराग (वैराग्य) का कारण है।

अथ रौद्रः-

क्रोधो मत्सरवैरिवैद्यतमयैः पोषोऽस्य रोद्रोऽनुजः त्रोभः स्वाधरदंशकम्पश्चकुिटस्वेदास्यरागैर्युतः। शस्त्रोक्षासविकत्थनांसधरणोघातप्रतिज्ञाग्रहै-रत्रामर्षमदौ स्मृतिश्चपलतासुयौग्यवेगाद्यः॥ ७४॥

मात्सर्यविभावो रौद्रो यथा वीरचरिते-

'तं ब्रह्मवर्चंसधरो यदि वर्तमानो यद्वा स्वजातिसमयेन धनुर्धरः स्याः । उम्रेण भोस्तव तपस्तपसा दहामि पक्षान्तरस्य सदृशं परशुः करोति ॥'

(रौद्र रस)

मत्सर, अथवा वैरी के द्वारा किये गये अपकार आदि कारणों (विभावों) से क्रोध उरपन्न होता है। इसी क्रोध स्थायी भाव का परिपोष रौद्र रस है, जिसका साथी जोभ है। शस्त्र को बार-बार चमकाना, बड़ी डीगें मारना, जमीन पर चोट मारना, प्रतिज्ञा करना आदि इसके अनुभाव हैं। रौद्र रस में अमर्ष, मद, स्मृति, चपळता, असुया, औग्न्य, वेग आदि सञ्चारी माव पाये जाते हैं।

मात्सर्य विभाव से उत्पन्न रौद्र, जैसे महावीरचरित के इस पद्य में (परशुराम की उक्ति है।)

अगर तुम ब्रह्मतेज को धारण करने वाले हो, ब्राह्मण हो; अथवा यदि तुम अपनी जाति के व्यवहार के अबुकूल धनुधारी बने हो; तो दोनों दशा में में तुम्हारे तेज का खण्डन करने में समर्थ हूँ। तुम्हारे तपस्वी ब्राह्मण होने पर; मैं अपने उम्र तप से तुम्हारे तप को जला हूँगा (जलाता हूँ), और तुम धनुर्थारी क्षत्रिय हो तो (दूसरी दशा में) मेरा परशु तुम्हारे उपयुक्त आचरण करेगा। यदि तुम क्षत्रिय हो, तो मैं तुम्हें इस परशु से जीत कर, मौत के घाट उतार दूंगा।

वैरिवेकृतादिर्थया वेणीसंहारे—

'ताक्षायहानलविषाचसभाप्रवेशैः प्राग्णेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य । श्राकृष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धार्तराष्ट्राः ॥

इत्येवमादिविभावैः प्रस्वेदरक्तवद्वनतयनायनुभावैरमर्णादिव्यभिचारिभिः क्रोधपरिपोषो रौद्रः, परशुरामभीमसेनदुर्योधनादिव्यवहारेषु वीरचरितवेणीसंहारादेरनुगन्तव्यः । श्रुष्ठ के द्वारा कृत अपकार के कारण जिंत रौद्र, जैसे वेणीसंहार की भीमसेन की इस उक्ति में—

लाक्षागृह में आग लगा कर, विष का भोजन देकर, तथा सभा में अपमान करके हम पाण्डवों के प्राणों पर, तथा सम्पत्ति पर कौरवों ने अत्यधिक प्रहार किया है। यही नहीं, उन्होंने पाण्डवों को पत्नी द्रौपदी के वस्त्र तथा बालों को भी खेंचा है। इस प्रकार हमारा अत्यधिक अपकार करने वाले कौरव, मुझ भीमसेन के जिन्दे रहते कुशल कैसे रह सकते हैं?

इस तरह के विभावों के द्वारा जिनत, प्रस्वेद, रक्तवदन, रक्तनयन आदि अनुभावों, तथा अमर्ष आदि व्यभिचारियों के द्वारा उत्पन्न क्रोध स्थायी भाव ही परिपुष्ट होकर रौद्र रस बनता है। परश्चराम, भीमसेन, दुर्योधन आदि के व्यवहार रौद्र रस के उदाहरण हैं। इनको हम वीरचरित, वेणीसंहार आदि नाटकों में देख सकते हैं।

श्रथ हास्यः-

विकृताकृतिवाग्वेषैरात्मनोऽथ परस्य वा। हासः स्यात्परिपोषोऽस्य हास्यस्त्रिप्रकृतिः स्मृतः॥ ४७॥

श्रात्मस्थान् विकृतवेषभाषादीन् परस्थान् वा विभावानवलम्बमानो हासस्तत्परिपो-षात्मा हास्यो रसो द्वयिष्ठानो भवति, स चोत्तममध्यमाधमप्रकृतिभेदात्षिव्वधः।

#### (हास्य रस)

स्वयं या दूसरे के आकार, वाणी, तथा वेष में विकार देख कर हास की उत्पत्ति होती है। इस हास स्थायी भाव का परिपोप हास्य रस कहलाता है। इस हास्य रस की तीन प्रकृतियां तीन भेद होते हैं।

अपने विकृत वेष, भाषा आदि को, या दूसरे के विकृत वेष, भाषा, आदि को देख कर, इन विभावों के द्वारा जनित स्थायी भाव हास, जब परिपुष्ट होता है, तो हास्य रस होता है। यह हास्य रस उत्तम, मध्यम तथा अथम इन तीन प्रकृतियों के आधार पर वश्यमाण छ: रूप वाला होता है।

श्रात्मस्थो यथा रावणः—

'जातं मे परुषेण भस्मरजसा तचन्दनोद्धूळनं हारो वक्षसि यज्ञसूत्रमुचितं क्लिष्टा जदाः कुन्तलाः । सद्राक्षेः सक्लैः सरक्षवलयं चित्रांशुकं वल्कलं सोतालोचनहारि कल्पितमहो रम्यं वपुः कामिनः ॥' आत्मस्थ वेषादि का विकार देख कर उत्पन्न हास्य, जैसे रावण को इस उक्ति में—

मेरे शरीर पर लगी हुई इस कठीर भरम से चन्दन की भूषा की गई है। यह तपस्वी का बाना-यशोपवीत-वक्षःस्थल पर हार का काम कर रहा है। ये उलझी हुई लम्बी जटाएँ कोमल कुन्तल हैं। इन सारे रुद्राक्षों से शरीर पर रखों के कड़ों की जुलना की जा सकती है; तथा यह वल्कल वस्त सुन्दर रेशमी वस्त्र बना हुआ है। सीता के नेत्रों का आकर्षण करने वाला कितना सुन्दर खड़ारी (काम सम्बन्धी) वेष कामी रावण ने (मैंने) बना लिया है? जिस तरह कोई कामी किसी रमणी को आकृष्ट करने के लिए सुन्दर वेषभूषा धारण करता है, ठीक वैसे ही मैंने इस संन्यासी के वेष को बना रक्खा है।

परस्थी यथा-

'भिक्षो मांसनिषेवणं प्रकुरुषे ? किं तेन मद्यं विना किं ते मद्यमि प्रियम् ? प्रियमहो वारङ्गानाभिः सह । वेश्या द्रव्यरुचिः कुतस्तव धनम् ? द्यूतेण चौर्येण वा चौर्यद्यतपरिमहोऽपि भवतो ? नष्टस्य काऽन्या गतिः ? ॥'

किसी दूसरे व्यक्ति के आकार आदि के विकार को देख कर उत्पन्न हास्य, जैसे निम्न पद्य में—

हे भिक्षुक क्या तुम मांस का सेवन करते ही ? तो फिर तुम्हारे मच के विना कैसे काम चलता होगा ? क्या तुम्हें मिदरा भी प्यारी है ? पर मिदरा तो वेश्याओं के सम्पर्क होने पर ही अच्छी लगती है। वेश्याएँ तो पैसे को प्यार करती हैं, धन के प्रति आसक्त रहती है, तुम नक्षधड़क भिखारी के पास पैसा कहाँ से आता है ? पैसा तुम्हारे पास या तो जुएँ से आ सकता है, या चोरी से, तुम कोई जीविकोपार्जन का कार्य, व्यवसायादि तो करते नहीं। तुम जैसे भिक्षुक को भी चोरी, जुआरो का व्यसन है क्या ? एक बार (समाज तथा आचरण से) नष्ट व्यक्ति के पास दूसरा चारा ही क्या है ?

(इस पद्य में प्रश्नोत्तर को एक ही व्यक्ति का माना जा सकता है, या फिर प्रश्न किसी इसरे का, और उत्तर भिक्षक का स्वयं का।)

स्मितमिह विकासिनयनम् , किञ्चिल्लच्यद्भिजं तु हसितं स्यात्। मधुरस्वरं विहसितम् , सिशरःकम्पमिद्मुपहसितम् ॥ ७६॥ श्रपहसितं सास्राचम् , विचित्ताङ्गं भवत्यतिहसितम् । द्वे द्वे हसिते चैषा ज्येष्ठे मध्येऽधमे कमशः॥ ७९॥

उत्तमस्य स्वपरस्थविकारदर्शनात् स्मितहसिते, मध्यमस्य विहसितो-पहसिते, श्राघमस्याऽपहसितातिहसिते । उदाहृतयः स्वयमुत्येच्याः ।

यह हास्य तीन प्रकृतियों के अनुसार छः तरह का होता है। स्मित हास्य वह है, जहां खाळी नेत्र ही विकसित हो। हसित वह है, जहाँ दाँत कुछ कुछ नजर आ जायँ। मधुर स्वर में हँसना विहसित कहळाता है, तथा सिर को हिळाकर हँसना उपहसित होता है। आंखों में आँसू भर आवें, इस तरह हँसना अपहसित होता है, तथा अङ्गों को फेंक कर हँसना अतिहसित कहळाता है। इनमें दो दो प्रकार के हसित कमशः ज्येष्ठ, मध्यम तथा अधम प्रकृति के होते हैं।

अपने व दूसरे के विकार को देखकर स्मित व इसित होना उत्तम इास्य है, विइसित तथा उपइसित होना मध्यम है, तथा अपइसित या अतिइसित होना अधम । उदाइरण अपने आप समझे जा सकते हैं।

ब्यभिचारिणश्वास्य-

निद्रालस्यश्रमग्लानिमूर्जुश्च सहचारिणः (व्यभिचारिणः)

इस हास्य रस के व्यभिचारी निम्न हैं-

निद्रा, आलस्य, श्रम, ग्लानि तथा मृच्छी ये व्यभिचारी भाव हास स्थायी भाव के सहचर हैं। श्रयाद्वतः— त्रतिलोकैः पदार्थैः स्याद्विस्मयात्मा रसोऽद्भुतः ॥ ७८ ॥ कर्मास्य साधुवादाश्चवेपथुस्वेदगद्रदाः ।

हर्षावेगधृतिप्राया भवन्ति व्यभिचारिणः ॥ ७६ ॥

लोकसीमातिवृत्तपदार्थवर्णनादिविभावितः साधुवादाद्यनुभावपरिपुष्टो विस्मयः स्थायिभावो हर्षावेगादिभावितो रसोऽद्धतः । यथा—

'दोर्दण्डाश्चितचन्द्रशेखरधनुर्दण्डावभङ्गोद्धत-ष्टङ्कारध्वनिरार्थवाळचरितप्रस्तावनाडिण्डिमः । द्राक्पर्यस्तकपाळसम्पुटमिळद्ब्रह्माण्डभाण्डोदर-

भ्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमसौ नाद्यापि विश्राम्यति ॥'

इत्यादि।

(अझत रस)

अलौकिक पदार्थों के दर्शन श्रवणादि से अज़ुत रस उत्पन्न होता है, जो विस्मय नामक स्थायी भाव का परिपोष है। साधुवाद ( उस पदार्थ की प्रशंसा करना ), आँसू आना, कांपना, गद्गद हो आना, इसके अनुभाव हैं। अज़ुत रस में हर्ष, आवेग, एति आदि व्यभिचारी पाये जाते हैं।

लोकसीमा को अतिकान्त करने वाले अलौकिक पदार्थ के वर्णन आदि से जनित, साधुवाद आदि अनुभावों के द्वारा परिपुष्ट विस्मय स्थायी भाव हर्ष आदि व्यमिचारियों के सहचर होने पर अद्भुत रस के रूप में परिणत होता है।

रामचन्द्र के धनुष तोड़ने पर लक्ष्मण कह रहे हैं। अभी भी आर्थ रामचन्द्र के द्वारा शिवधनुष को तोड़ दिये जाने की टङ्कारध्विन, पता नहीं, क्यों विश्रान्त नहीं हो रही है। राम ने अपने दोनों भुजदण्डों से शिवजी के धनुष को चढ़ाकर उसे तोड़ दिया है और इससे यह टङ्कारध्विन उत्पन्न हुई है। यह ध्विन ऐसी प्रतीत होती है, जैसे आर्थ रामचन्द्र के बालचिरित्र की प्रस्तावना का डिण्डिम घोष हो—यह ध्विन बालक राम में हो इतना बल है, इसकी सचना दे रही है। इस धनुष की टङ्कारध्विन दो कपालों के सम्पुट से घने बने हुए इस ब्रह्माण्डरूपी भाण्ड के बोच घूमकर तथा गूँज गूँज कर और अधिक गम्भीर हो गई है।

श्रथ भयानकः--

विकृतस्वरसत्त्वादेर्भयभावो भयानकः। सर्वाङ्गवेपथुस्वेदशोषवैचित्त्यलज्ञणः।। दैन्यसम्भ्रमसम्मोहत्रासादिस्तत्सहोदरः॥ ५०॥

रौद्रशब्दश्रवणाद्रौद्रसत्त्वदर्शनाच भयस्थायिभावप्रभवो भयानको रसः, तत्र सर्वाङ्ग-वेपश्रप्रसृतयोऽनुभावाः दैन्यादयस्तु व्यभिचारिणः ।

(भयानक रस)

किसी व्यक्ति के स्वर, शरीर, आदि का डरावनापन देखकर भय नामक स्थायी भाव होता है, उसी का परिपोप भयानक रस है। इसके अनुभाव हैं:—सारे शरीर का

१. 'वैवर्ण्य-' इत्यपि पाठः।

कांपना, पसीना छूटना, मुँह सूखना, मुँह का पीछा पड़ना, चिन्ता होना आदि । इसमें दैन्य, सम्ब्रम, सम्मोह, त्रास आदि व्यभिचारी पाये जाते हैं, वे इसके सहोदर हैं।

रीद्र शब्द के सुनने या रीद्र शरीर के देखने पर जिसत भय स्थायो भाव से भयानक रस उत्पन्न होता है। इसमें शरीर का काँपना आदि अनुभाव होते हैं, तथा दैन्य आदि व्यभिचारी।

भयानको यथा-

'शस्त्रमेतत्समुत्सुज्य कुन्जीभूय शनैः शनैः। यथातथागतेनैव यदि शकोषि गम्यताम्॥'

यथा च रत्नावल्यां प्रागुदाहृतम्—'नष्टं वर्षवरैः' इत्यादि ।

भयानक का उदाइरण, जैसे इस पद्य से-

इस शक्त को छोड़कर, धीरे धीरे कुनड़े की तरह दुनक कर, किसी भी तरह यहाँ से जा सकी, तो तुम चले जाओ।

अथवा, जैसे रत्नावली में बन्दर के वाजिशाला से छूटने पर अन्तःपुर की भगदइ का वर्णन — 'नष्टं वर्षवरै:' आदि जिसका उदाइरण पहले दिया जा चुका है।

यथा च-

'स्वगेहात्पन्थानं तत उपिवतं काननमथो गिरिं तस्मात्सान्द्रहुमगहनमस्माद्दिप गुहाम् । तदन्वज्ञान्यक्रैरभिनिविशमानो न गणय-स्यरातिः क्षालीये तव विजययात्राचिकतधोः॥'

अथवा, जैसे इस पच में-

तुम्हारों विजययात्रा से चिकत बुद्धिवाला शहु राजा डरकर घर से मार्ग पर, मार्ग से घने जक्तल में, वहाँ से भी घने पेड़ों से घिरे पर्वंत पर, तथा पर्वंत से गुफा में जाकर छिए गया है। वहाँ भी जाकर वह अपने अर्ज्ञों को अर्ज्ञों में समेट लेने पर भी यह नहीं गिन पाता, यह नहीं सोच पाता, कि तुम्हारे डर से कहाँ छिपे। घर से भागते भागते पर्वंत की गहन गुफा तक पहुँच जाने पर भी उसका भय नहीं मिटा है, वह अभी तक भी तुम्हारे डर से, कि कहीं विजययात्रा में प्रवृत्त तुम्हारी सेना वहाँ न भी पहुँच जाय, छिपने की ही सोचा करता है।

श्रथ करुणः-

इग्रनाशादिन प्राप्ती शोकात्मा करुणोऽनु तम् । निश्श्वासोच्छ्वासरुदितस्तम्भप्रलपितादयः ॥ ८१ ॥ स्वापापस्मारदैन्याधिमरणालस्यसम्भ्रमाः । विषादजडतोन्मादिवन्ताद्या व्यभिचारिणः ॥ ८२ ॥

इष्टस्य बन्धुप्रस्तेर्विनाशादनिष्टस्य तु बन्धनादेः प्राप्त्या शोकप्रकर्षजः करूणः, तम-न्विति तद्तुभावनिःश्वासादिकथनम् , व्यभिचारिणश्च स्वापापस्माराद्यः ।

(करूण रस)

इष्ट वस्तु के नाश पर या अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति पर उत्पन्न शोक स्थायी भाव की पुष्टि करुण रस है। निःश्वास, उच्छास, रुदित, स्तम्भ, प्रकपित आदि इस रस के

१. 'आप्तेः' इति पाठान्तरम् ।

अनुभाव हैं। करूण रस में स्वाप, अपस्मार, दैन्य, आधि, मरण, आलस्य, सम्भ्रम, विषाद, जड़ता, उन्माद, चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव पाये जाते हैं।

इष्ट बान्धव आदि के नाश से, या अनिष्ट, कैंद आदि, की प्राप्ति होने से शोक का परिपोध करुण होता है। इसमें उसमें निःश्वासादि अनुभाव तथा स्वाप, अपस्मार आदि व्यभिचारी भाव पाये जाते हैं।

इष्टनाशात्करुणो यथा कुमारसंभवे-

'श्रिय जीवितनाथ जीवसीत्यिभधायोत्थितया तया पुरः।
दहरो पुरुषाकृति क्षितौ हरकोपानलभस्म केवलम्॥'
इस्यादि रतिप्रलापः। श्रिनिष्ठावाप्तेः सागरिकाया बन्धनास्था रक्षावल्याम्।

इष्टनाश से उत्पन्न करुण जैसे कुमारसम्भव के रतिविलाप में-

'हे स्वामी, हे प्राणनाथ, तुम जीवित तो हो न,' इस तरह चिछा कर खड़ी हुई रित ने जब सामने देखा, तो महादेव के क्रोधरूपी अग्नि से जलाई हुई पुरुष के आकार वाली भस्म को ही पृथ्वी पर पड़ा पाया, उसकी केवल राख भर दिखाई पड़ी।

अनिष्ट प्राप्ति से, जैसे रज्ञावली नाटिका में सागरिका के कैद हो जाने से।

प्रीतिभक्त्यादयो भावा मृगयाचादयो रसाः। हर्षोत्साहादिषु स्पष्टमन्तर्भावान्न कीर्तिताः॥ ८३॥

स्पष्टम् ।

षद्त्रिशद्भूषणादीनि सामादीन्येकविशतिः। लक्ष्यसंध्यन्तराख्यानि सालङ्कारेषु तेषु च ॥ ५४ ॥

'विभूषणं चाक्षरसंहतिश्व शोभाभिमानौ गुणकीर्तनं च' इत्येवमादीनि षट्त्रिंशत् ( विभूषणादीनि ) काव्यलक्षणानि 'साम भेदः प्रदानं च' इत्येवमादीनि संध्यन्तराण्येक-विंशतिरुपमादिष्वलङ्कारेषु हर्षोत्साहादिषु चान्तर्भावान्न पृथगुक्तानि ।

॥ इति घनज्ञयकृतदशरूपकस्य चतुर्थः प्रकाशः समाप्तः ॥



कुछ छोग प्रीति, भक्ति आदि को स्थायी भाव मानते हैं तथा मृगया, जुआं आदि को रस मानते हैं। इनका समावेश हर्ष, उत्साह आदि स्थायी भावों में हो ही जाता है। अतः इनका पृथक् विवेचन करना ठीक नहीं समझा गया है।

कान्य के ३६ भूषणों; २१ प्रकार के साम, भेद आदि सन्ध्यन्तरों आदि का भी अलग से विवेचन तथा लच्चण नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि अलङ्कारयुक्त हपोंस्साहादि भावों में ही इनका भी समावेश हो जाता है।

'भूषण, अक्षरसंहति, शोभा, अभिमान, गुणकीर्तन' आदि ३६ विभूषण, जो कि काव्य-लक्षण भी कहलाते हैं; तथा 'साम, भेद, प्रदान' आदि २१ सन्ध्यन्तर; इन दोनों का अन्तर्भाव

१. 'लच्मसन्ध्यन्तराख्यानि' इत्यपि पाठः ।

उपमादि अलङ्कारों में तथा हर्षोत्साह आदि भावों में हो जाता है। इसकिए इनका वर्णन अलग से नहीं किया गया है।

> रम्यं जुगुष्सितमुदारमधापि नीच-मुग्रं प्रसादि गहनं विकृतं च वस्तु । यद्वाप्यवस्तु कविभावकभाव्यमानं तन्नास्ति यन्न रसभावमुपैति लोके ॥ ८४ ॥

विष्णोः स्रुतेनापि धनश्चर्येन विद्वन्मनोरागनिवन्धहेतुः। श्राविष्कृतं मुश्रमहीरागोष्ठीवैदग्धभाजा दशरूपमेतत्॥ ८६॥

सुन्दर या घृणित, उदार या नीच, उग्र या प्रसन्न, गम्भीर या विकृत, किसी भी ढङ्ग की ऐसी कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है, जिसे कवि की भावना प्राप्त होने पर, वह रस तथा भाव को प्राप्त न हो सके।

मुक्षराज की सभा में कुशलता को प्राप्त करने वाले, विष्णु के पुत्र, धनक्षय ने, पण्डितों के मन को प्रसन्नता व प्रेम से निबद्ध करने वाले, इस दशरूप को आविष्कृत किया।

चतुर्थः प्रकाशः समाप्तः

-oabedoo-

यं प्रास्त पतिव्रता व्रतयुतं घीसीति नाम्नी सुदा, तीव्रज्ञाननिधेः शिवोपपदभाग्दत्ताद् द्विजेष्वप्रिमात् । भोळाशङ्करनामकेन विदुषा सम्राट्यशास्त्रे नवा, व्यास्या श्रीदशरूपकस्य रचिता, विद्वन्सुदे जायताम् ॥

मुखचन्द्रगगननयने (२०११) वर्षे काश्यां च कार्तिके मासि । दर्श दीपावस्थां सैषा पूर्ति गता व्याख्या ॥

समाप्तोऽयं प्रन्थः।

----

# श्लोकानामनुक्रमणिका ।

| श्चाकः                       | प्रम्    | श्वांकः                      | <b>पृष्ठम्</b> |
|------------------------------|----------|------------------------------|----------------|
| श्रकुपणमतिः कामं जीव्यात्    | ६३       | श्रासादितप्रकटनिर्मल-        | 984,986        |
| श्रच्छित्रं नयनाम्बु         | २०६      | त्र् <u>याहृतस्याभिषेकाय</u> | 09, 93         |
| अण्णहुणाहुमहेलि अ            | 299      | इन्दीवरेण नयनम्              | २६६            |
| अज्ञान्तरे किमपि वाग्विभव    | - 928    | इयं गेहे लच्मीरियममृत-       | 943            |
| श्रयेव किं न विस्रजेयमहम्    | ४२       | इयं सा लोलाक्षी त्रिभुवन-    | -293           |
| श्रद्वेतं सुखदुःखयोः         | 66       | उचितः प्रणयो वरं विहन्तुं    | - 28           |
| श्रनाघातं पुष्पं किसलय-      | 929      | उच्छुसन्मण्डलप्रान्त         | 90             |
| अन्त्रप्रोत् इहत्कपाल-       | २७४      | उज्जूम्भाननमुद्धसत्कुच-      | 908            |
| अन्त्रेः स्वेरपि संयताप्रचरण |          | उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिम्    | २७४            |
| श्रन्त्रैः कल्पितमङ्गल्-     | २१३      | उत्कृत्योत्कृत्य गर्भान्पि   | 990            |
| अन्यासु तावदुपमर्द-          | २०८      | उत्तालताडकोत्पातदर्शने       | 39             |
| श्रन्योन्यास्फालभिन्नाद्विप- | २६       | उत्तिष्ट दूति यामो यामो      | 998            |
| <b>अप्रतिष्ठमविश्रान्तं</b>  | २३२      | उत्पत्तिर्जमद्भितः           | ७४             |
| अप्रियाणि करोत्येष           | ४२       | उत्सङ्गे वा मलिनवसने         | २७०            |
| श्रमिव्यक्तालीकः             | १३३, २६८ | उद्दामोत्कलिकाम्             | 3              |
| श्रभ्युद्रते शशिनि           | १२४      | उन्मीलद्वदनेन्दुदीप्ति-      | 922            |
| श्रभ्युन्नतस्तनमुरो नयने     | १०३      | उपोदरागेण विलोलतारकम्        |                |
| त्रयमुदयति चन्द्रः           | 909      | उरिस निहितस्तारी हारः        | 994            |
| अयि जीवितनाथ जीविस           | २८१      | एकत्रासनसंस्थितिः            | 904            |
| श्रविषानित विदार्य           | 944      | एकं ध्याननिमीलनान्सुकु-      | 293            |
| ऋर्थित्वे प्रकटीकृतेऽपि      | 989      | एकेनाचणा प्रविततरुषा         | 298            |
| त्रवसलुलितमुग्धान्यध्व-      | १८६      | एकत्तो रुग्रइ पित्रा         | 292            |
| श्रशोकनिर्मित्सतपद्म-        | 2 4 4    | एतां पश्य पुरःस्थलीमिह       | 39             |
| श्चसंशयं क्षत्रपरिप्रह-      | २६०      | एते वयममी दाराः              | 34             |
| श्रसूत सद्यः कुसुमान्यशोकः   | 27.7     | एवंवादिनि देवधीं             | २०४            |
| श्रस्तमितविषयसङ्गा           | 989      | एवमालि निगृहीतसाध्वसम्       | 966            |
| श्रस्तापास्तसमस्तभासि        | 98       | एह्येहि वत्स रघुनन्दन        | २०३            |
| श्रस्मिनेव लतागृहे           | २६३      | श्रौत्सुक्येन कृतत्वरा       | 984            |
| श्रस्याः सर्गविधौ            | 906      | कः समुचिताभिषेकादार्थं       | 20%            |
| आगच्छागच्छ सज्जम्            | २०१      | कण्ठे कृतावशेषम्             | 356            |
| <b>आताम्रतामपनयामि</b>       | ४१       | कपोले जानक्याः               | 93             |
| श्चात्मानमालोक्य च           | २०७      | कर्णदुःशासनवधात्             | ४६             |
| श्रादृष्टिप्रसराह्मियस्य     | 998      | कर्णापितो रोधकषायरूचे        | 924            |
| श्रानन्दाय च विस्मयाय        | 937      | कर्ता यूतच्छलानाम्           | १५२            |
| श्रायस्ता कलहं पुरेव         | 908      | कस्त्वं भोः कथयामि           | 968            |
| श्रायाते दियते               | 988      | का त्वं शुभे कस्य            | PA             |
| श्रालापानभूविलासः            | 99       | कान्ते तल्पमुपागते           | 908            |
| श्राशस्त्रप्रहणादकुण्ठपरशो-  | 23       | का श्वाध्या गुणिनाम्         | 940            |
| त्राश्विष्टभूमिं रसितारमुचैः | 988      | किं लोभेन विलङ्घितः          | . ₹•¥          |
|                              |          |                              |                |

|                                              |         | 6                              |                |
|----------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------|
| श्लोकः                                       | पृष्ठम् | <b>स्टोकः</b>                  | <b>पृष्ठम्</b> |
| कि गतेन नहि युक्त-                           | २६८     | तह दिठठं तह भणियं              | 928            |
| किं धरणीए मित्रङ्को                          | 49      | तां प्राङ्मुखीं तन्त्र निवेश्य | 929            |
| किमपि किमपि मन्दम्                           | २७१     | ताव चित्र रइसमए                | 900            |
| किसाप किसाप गेन्छद                           | 9.8     | तावन्तस्ते महात्मानः           | 966            |
| कुलबालिग्राए पेच्छह                          | ξ ο     | तिष्ठन्भाति पितुः पुरः         | ७९             |
| कृतगुरुमहदादिक्षोभ-                          | २६७     | तीर्णे भीष्ममहोदधौ             | 88             |
| कृतेऽप्याज्ञाभङ्गे<br>कृशाश्वान्तेवासी ज्यति | ६८      | तीव्रः स्मरसंतापः              | ३८             |
| कुशाश्वान्तवासा जवात                         | 42      | तीव्राभिषङ्गप्रभवेन            | 988            |
| कृष्टा केशोषु भार्या                         | २६४     | तेनोदितं वदति याति             | 928            |
| केलीगोत्तक्खलगौ                              | 63      | त्यक्त्वोत्थितः सरभसम्         | 88             |
| कैलासोद्धारसार-                              | 908     | त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमही-   | २७३            |
| कोपात्कोमललोलबाहु-                           | 940     | त्रय्यास्त्राता यस्तवायम्      | ७४             |
| कोऽपि सिंहासनस्याधः                          | 908     | त्रस्यन्ती चलशफरी              | 989            |
| कोपो यत्र भ्रुकुटिरचन.                       | ६२      | त्रैलोक्यैश्वर्यलच्मी          | 63             |
| क्रोधानधैर्यस्य मोक्षात्                     |         | त्वचं कर्णः शिबिमासम्          | ७४             |
| किचत्ताम्बूलाकः                              | 908     | त्वं जीवितं त्वमिस मे          | 942            |
| क्षिप्तो हस्तावलमः                           | २०३     | त्वं ब्रह्मवर्चसधरः            | २७६            |
| खर्वप्रन्थिवमुक्तसन्धि -                     | २७३     | दाक्षिण्यं नाम विम्बोष्ठि      | 998            |
| गमन्मलसं शून्या दृष्टिः                      | 938     | द्वाक्षण्य नाम विन्याप         | 923            |
| चक्षलेप्तमधीकणम्                             | २५६     | दिग्रहं खु दुक्खिग्राए         | २५७            |
| चबद्धजश्रमितचण्डगदा                          | २२, ४६  | दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्ति      | २७             |
| चलति कथंचितपृष्टा                            | 200     | दुःशासनस्य हृदयक्षतजा          | 28             |
| चाणक्यनाम्ना तेनाथ                           | ७२      | दुल्लहजणागुरात्रो लजा          | 968            |
| चित्रवर्तिन्यपि नृते                         | १२६     | दूराइवीयो धरणीधराभम्           |                |
| चिररतिपरिखेद प्राप्त निद्रा                  | 986     | दृष्टिं हे प्रतिवेशिनि         | 906            |
| चूर्णिताशेषकौरव्यः                           | 78      | दृष्टिः सालसतां विभर्ति        | 30, 998        |
| जगति जयनस्ते ते                              | २५६     | दृष्टिस्तृणीकृतजगत्रयसत्त्वसार | 11 83          |
| जं कि पि पेच्छमाणं                           | 920     | हण्डकासनसंस्थिते प्रियतमे      | 900, 928       |
| जन्मेन्दोरमले कुले                           | 88      | देश्रा पसिश्र णिश्रन्तसु       | 144            |
| जातं मे पुरुषेण भस्म                         | २७७     | देव्या मद्भचनाद्यथा            | 78             |
| जीयन्ते जियनोऽपि                             | 936     | देवे वर्षत्यशनपवृन-            | . २०२          |
| ज्ञातिप्रीतिर्मनिस न् कृता                   | 86      | देशीरन्तरिता शतेश्व            | २६९            |
| ज्ञातप्रातमनास न कुरा                        | 928     | दोर्दण्डाश्चितचन्द्रशेखर-      | 208            |
| ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रौ                    | २६७     | द्रचयन्ति न चिरात्सुप्तम्      | ४२, १४३        |
| गोउरकोडिविलगं                                | 2 4 9   | द्वीपादन्यस्माद्पि १२          | , १७, १४४      |
| तं वीच्य वेपथुमती                            | 920     | धृतायुधो यावदहम्               | 89             |
| तं चित्र वत्रणं ते च्चेत्र                   |         | न खलु वयममुख्य                 | 909            |
| तत उदयगिरेरिवैक एव                           | 30      | न च मेऽवगच्छिति यथा            | 994            |
| ततश्चाभिज्ञाय                                | 997     | न जाने संमुखायाते              | 908            |
| तथा बीडाविधेयापि                             | 923     | नन्वेष राक्षसपतेः स्खलित       | २०७            |
| तद्वितथमवादीयन्मम                            | 9 3 2   | C                              | २००            |
| तनुत्राणं तनुत्राण                           | 209     | ~ •                            | - 45           |
| तवास्मि गीतरागे                              | 984     |                                | २०६            |
| तह माति से पत्रता                            | 920     | ग्रेपालन राज्याचार             |                |
|                                              |         |                                |                |

| श्लोकः पृ                        | ष्ट्रम्    | श्लोकः                      | पृष्ठम्   |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| नवनखपद्मङ्गम् ११३, १७४, २        | ६४         | त्राह्मणातिकमत्यागः         | cz, 998   |
| नष्टं वर्षवरैर्मनुष्यगणना १      | 36         | ब्रूत नूतनकूष्माण्ड-        | 98        |
|                                  | २७         | भम धम्मिश्र वीसद्धो         | २२८       |
| निःश्वासा वदनं दहन्ति १          | 93         | भिक्षो मांसनिषेवणम्         | 206       |
|                                  | 92         | भुक्ता हि मया गिरयः         | १४६       |
|                                  | 90         | भूमौ क्षिप्त्वा शरीरम्      | 26        |
|                                  | 88         | भूयः परिभवक्कान्ति-         | २३        |
|                                  | 80         | भूयो भूयः सविधनगरी-         | २४७       |
|                                  | ४१         | भ्रूभन्ने सहसोद्रता         | 923       |
|                                  | 68         | मखशतपरिपूर्तं गोत्र-        | 40,06     |
|                                  | 80         | मज्म परण्णा एसा             | 49        |
|                                  | ४६         | मत्तानां कुसुमरसेन          | 949       |
|                                  | 36         | मध्नामि कौरवश्तं समरे       | 29        |
|                                  | ६३         | मधु द्विरेफः कुसुमैकपात्रे  | २२५       |
| G                                | 39         | मध्याह्नं गमय त्यज श्रमजलम् | १३२       |
| 9                                | ३२         | मन्थायस्तार्णवाम्भः         | 98        |
|                                  | 38         | मनोजातिरनाधीनां             | 988       |
| 9                                | 06         | महु एहि किं णिवालग्र        | 996       |
|                                  | 26         | मा गर्वमुद्रह कपोलतले       | 992       |
|                                  | 60         | मातः कं हृदये निधाय         | 928       |
| पुण्या ब्राह्मणजातिः             | 63         | मात्सर्यमुत्सार्य विचार्य   | 292       |
| पुरस्तन्व्या गोत्रस्खलन- १       | 35         | मुनिरयमथ वीरस्तादशः         | 993       |
| पूर्यन्तां सिललेन                | प्र        | मुहऊ सामिल होई              | 962       |
|                                  | 02         | मुहुरुपहसितामिवालिनादैः     | २६७       |
| प्रणयकुपितां दृष्ट्वा            |            | मृगरूपं परित्यज्य           | 303       |
| देवीम् १७३, १७४, २६३, २          | ६५         | मृगशिशुदृशस्तस्याः          | 990       |
|                                  | ३७         | मेदश्छेदकृशोदरं लघु         | 920       |
| प्रथमजनिते बाला मन्यौ            | 96         | मैनाकः किमयं रुणद्धि        | 998       |
|                                  | 89         | यत्सत्यवतभज्ञभीरुमनसा       | 28        |
| प्रसीदत्यालोके किमपि             | <b>5</b> § | यदि परगुणा न क्षम्यन्ते     | 982       |
|                                  | ३३         | यद्ब्रह्मवादिभिरुपासित-     | ७३        |
| प्रहरकमपनीय १                    | 30         | यद्यत्प्रयोगविषये           | ७६        |
| प्रहरविरतौ मध्येवाहः             | <b>89</b>  | यद्विस्मयस्तिमतम्           | २३        |
|                                  | ८३         | यातु यातु किमनेन            | 902       |
|                                  | ३२         | यातो विक्रमबाहुरात्म-       | <b>ξ9</b> |
|                                  | 60         | यातोऽस्मि परानयने           | 6         |
| प्रायश्चित्तं चरिष्यामि १९४,     |            | यान्त्या मुहुर्वेलितकन्धर-  | २२        |
|                                  | ٥٩         | युष्मच्छासनलङ्घनाम्मास      | 983       |
| प्रारभ्यते न खलु                 | 30         | ये चत्वारो दिनकर-           | ७६        |
| प्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनः १२, १४, | 96         | येनावृत्य मुखानि            | 80        |
|                                  | 09         | ये बाहवी न युधि             | 968       |
| बाह्वोर्बलं न विदितम्            | ox         | योगानन्दयशः शेषे            | ७२        |
|                                  |            |                             |           |

### [ २८६ ]

|                                                | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रक्षो नाहं न भूतम्                             | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रुत्वायातं बहिः कान्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| रण्डा चण्डा दिनिखदा                            | 949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्वाध्याशेषतन्तं सुदर्शनकरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| रतिकीडाराते कथमपि                              | १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४, १४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| राज्ञो विपद्धन्धुवियोगदुःखम्                   | 968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सिख स विजितो वीणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| राज्यं निर्जितशत्रु -                          | ७७, १८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सचं जाणइ दृष्टं सरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| राम राम नयनाभिरतम                              | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सच्छित्रबन्धद्वतयुग्यश्र्रन्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| रामो मूर्झि निघाय                              | 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सततमनिवृतमानसम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लद्मीपयोघरोत्सङ्ग -                            | २७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सद्यशिक्ष विशिष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लघुनि तृणकुटीरे                                | 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सन्तः सचिरितोदयव्यसनिनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| स्रजायज्ञ <b>न</b> यसाहणाई                     | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सभ्रमङ्गं करिकसलया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लक्षायुद्धानलिषात्र-                           | १४८, २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | समारूढा प्रीतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| लाक्षालचम ललांटपदृम्                           | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | संप्राप्तेऽवधिवासरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लालां वक्त्रासवं वेत्ति                        | २७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सरसिजमनुविद्धम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लावण्यकान्तिपरिपूरित-                          | 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सन्याजं तिलकालकान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लावण्यमन्मथविलास-                              | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सब्याजैः शपथैः प्रियेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| लावण्यामृतविषेणि                               | २७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सहसृत्यगणं सवान्धवम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| लीनेव प्रतिबिम्बितेव                           | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सहसा विद्धीत न कियाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लुलितनयनताराः                                  | 96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सालोए चित्र सुरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                | २०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सुधाबद्ध प्रासंरुपवनचकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वत्सस्याभयवारिषेः                              | 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सुभ्र त्वं नवनीतकल्पहृदया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वयमिह परितृष्टाः                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्तनतटिमदमुत्तुङ्गम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वाताहतं वसनमाकुलमुत्तरी                        | २०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्तनावालोक्य तन्बद्ध्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विनिकषणरणत्कठारदष्ट्रा                         | 999, 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्तिमितविकसितानाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विनिश्चेतुं शक्यः                              | 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरस्रत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| विरम विरम वहें                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्प्रष्टस्त्वयैष दियते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रेश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| विरोधो विश्रान्तः प्रसर्ति                     | २२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्फर्जद्वज्रसहस्रनिर्मित-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| विवृण्वती शैलसुतापि                            | 933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्मरदवथानामत्त गूढम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विस्ता सुन्दरि                                 | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्मरनवनदीपूरणाढा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विस्तारी स्तनभार एष-<br>वृद्धास्ते न विचारणीय- | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्मरसि सुतनुं तस्मिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वृद्धास्त न विचारणाय-                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ह्मितज्योत्स्नाभिस्ते</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वस्तित्वः पतिस्य सन्तक                         | 962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्वगेहात्पन्थानं तत-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वेव इसेग्रदवदनी                                | 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्वसंखनिरभिलाषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| व्यक्तिव्यंजनधातुना                            | <b>259</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्वेदाम्भः कणिकाश्चित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ह्याहता प्रतिवची न                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हंस प्रयच्छ में कान्ताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| शठाऽन्यस्याः काश्वामाण                         | 1- 93X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हरस्त किश्चित्परिलुप्तध्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| शस्त्रयोगखुरलाकलह                              | 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हर्म्याणां हेमश्रज्ञश्रियमिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| जान्नमेतत्समत्स ज्य                            | 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , हिसञ्चमवित्रारसुद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| शास्त्रेष निष्ठा सहजश्च                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इस्तैरन्तर्निहितवचनेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| शिरामुखः स्यन्दत ५५                            | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हावहारि हसितं वचनानाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| शीतांश्रमेखमुत्पल                              | The state of the s | हत्ममेमेडिपतदत्कटक्ड-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| शोकं स्त्रीवन्नयनसाललः                         | Marian Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 1 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P- 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः                         | THE PERSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ह । होन्तपहिश्रस्स जाश्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रोहर्षे निपणः कविः                           | 981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रुताप्सरोगीतिरपि                             | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I MAI WALACHI GAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                | THE RESERVE TO SERVE  | The state of the s | The state of the s |

### आधुनिक परीक्षोपयोगी ग्रन्थ—

| 9  | साहित्यदर्पण-ग्रातिमनीरम हिन्दी न्याख्या, शब्दानुवाद, पदकृत्य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | भाष्य-वक्तव्य, टिप्पणी ( नोट्स ) सुविस्तृत प्रस्तावना, दर्पण-समीक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | श्रादि से सुसंस्कृत राष्ट्रभाषा का बेजोड़ संस्करण प्रेसमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2  | काव्यप्रकाश-'शिशकला' हिन्दी व्याख्या, विमर्श-टिप्पणी, सुविस्तृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | समालोचना त्रादि त्राधुनिक विविध विषयों से मुसज्जित । व्याख्याकार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | डा॰ सत्यवत सिंह एम॰ ए॰, प्रो॰ लखनऊ विश्वविद्यालय प्रेसमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | रसगंगाधर—'चन्द्रिका' संस्कृत टीका, हिन्दी भाष्य, वक्तव्य, सुविस्तृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | हिन्दी प्रस्तावना, समीक्षा ऋदि ऋधुनिक विषयों से समलंकृत प्रेस में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | काद्म्बरी-चन्द्रकला-विद्योतिनी संस्कृत-हिन्दीटीका, काद्म्बरी समीक्षा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | महाकवि की जीवनी, कथाधार श्रादि श्राधुनिक विषयों से सुसिब्बत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | जाबाल्याश्रमवर्णनपर्यन्त ३) कथामुखपर्यन्त ३॥।) पूर्वार्ध पर्यन्त १२॥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ×  | शिशुपालवध-मिल्लिनाथी तथा 'मणिप्रमा' संस्कृत-हिन्दी टीका,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | सुविस्तृत हिन्दी समालोचना, कथासार त्र्यादि परोक्षोपयोगी विषयों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | से सुसज्जित १-६ सर्ग २॥) सम्पूर्ण प्रेसमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | तर्कभाषा—श्राधुनिक 'तत्त्वालोक' संस्कृत-हिन्दी दीका सहित १॥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | तर्कभाषा—'तर्करहस्यदीपिका' हिन्दी व्याख्या, सरकार द्वारा पुरस्कृत था।)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | अर्थसंग्रह-परीक्षोपयोगी 'दोपिका' नामक सुविस्तृत हिन्दी टीका १)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | वेदान्तसार — भावबोधिनी संस्कृत-हिन्दी टीका, टिप्पणी, समालो-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | चनादि श्राधुनिक विषयों से सुसज्जित १॥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | सांख्यकारिका—'गौइपाद भाष्य' टिप्पणी, भाषानुवाद सहित १)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | प्रस्तावतरङ्गिणी — संस्कृत निबन्ध के लिये स्वीकृत पाळ्यप्रन्थ ३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 92 | उत्तररामचरित —चन्द्रकला-विद्योतिनी संस्कृत-हिन्दी टीका' नोट्स,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | समीक्षादि सहित । प्रो० कान्तानाथ शास्त्री एम० ए० था।)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 93 | तकामृत- प्रकाश' संस्कृत-हिन्दी टीका, 'परीक्षासेतु' परिशिष्ट सहित ॥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | वृत्तरत्नाकर—'नारायणी-मणिमयी' संस्कृत-हिन्दी टीका ३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | वेणीसंहार-प्रबोधनी-प्रकाश संस्कृत-हिन्दी टीका कथासारादि सहित ३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 98 | Carried to the state of the sta |
| -  | एम. ए. विरचित नवीन निर्धारित समालोचना, नोट्स म्रादि सहायक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | विषयों से सुसज्जित सुलभ संस्करण ४) राज संस्करण ६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90 | नैषधकाव्य-जीवातु-मणिप्रभा संस्कृत-हिन्दी टीका समालोचनादि सहित ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | प्रा॰ प्रिंसिपल-गवर्नमेंट संस्कृत कालेज बनारस । सम्पूर्ण १३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## नवीन शिक्षापद्धति के अनमोल रत्न-

| साहित्यदर्पण भातिमनोरम हिन्दी व्याख्या, शब्दानुवाद, पदक्रत्य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भाष्य-वक्तव्य, टिप्पणी (नेट्स ) सुविस्तृत प्रस्तावना, दर्पण-समीक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| त्रादि से सुसंस्कृत राष्ट्रभाषा का बेजोड़ संस्करण प्रेस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| काव्यप्रकारा-'शशिकला' हिन्दी व्याख्या, विमर्श-टिप्पणी, सुविस्तृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| समालाचना श्रादि बाधुनिक विविध विषयों से ससक्कित । ब्याख्यांकार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| डा॰ सत्यवत सिंह एम॰ ए॰, प्रो॰ लखनक विश्वविद्यालय प्रेसर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अभिज्ञानशाकुन्तल-श्रे॰ कान्तानाय शास्त्री एम॰ ए॰ सम्पादित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| राकुन्तल समाक्षा, कावकी जीवनी, पात्रालीचन, कावस्य रोहत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| हिन्दी राष्ट्रभाषा से सुसन्नित 'किशोरकेलि' संस्कृतहिन्दी टीका विभूषित ६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| रिच्छकाटक — प्रकाम संस्कृत-विकास के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| एम. ए. विरचित नजीन निर्घारित समालोचना, नोट्स आदि सहायक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| विषयों से मुसब्बत मुलम संस्करण ४) राज संस्करण ६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| उत्तररामचारत—प्रो. कान्तानाथ शासी गाम म अंगरिक के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गण्य भाषा । विद्यादिना संस्कृत गहेन्द्री जीवन विरुक्त करावा करावा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गालावनात्रास्त्र — प्रस्ता संस्कृत-दिन्ही जीवन कर्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गार्थितामा अप चन्द्र कर्ता संस्कृत-दिन्ही श्रीका गाम्योजन्य क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| रजानजा - प्रकार सम्बद्धानिको नीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (प्रमामाप्रशाय— प्रह्माण' सम्बद्धा-विकारो क्रीक्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पदाचारपार्या-प्रकारा संस्कृत-हिन्नी जीवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नेपालकारनाटक — प्रवाधनां 'प्रकाम' केन्द्रम किन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पार्वे पार्वे पार्वे परकत हिन्दी शिका प्राचारक नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| द्वाश्य विवास विक्या ग्रांच्य किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गानायुगाटक सविधियापका सम्बत्त-विक्रि केन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| गाट्यशास्त्र— मयुखं सुविस्तत हिन्ही जीका १-३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Control of the Contro |
| नाप्+पर्।—चन्द्रकता-विद्यातिनी संस्कृत-विद्या नीन कर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONTROL ON CAMETORY IN THE CONTROL OF THE CONTROL O |
| अवश्यास्त्र — भावबाधिता संस्कृत-विकारी शेवर सम्पर्केन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ्या चेनारिका — संस्कृत टीका आधा जीका सन्नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| गणवमहाकाज्य—'जावात' प्रवाधिनी' संस्कृतिकी के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १ सर्ग १) १-३ सर्ग २) १-४ सर्ग ३॥) १-९ सर्ग ६) १-२२ सर्ग संपूर्ण १३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| र पर स्वार् का देश विन देश विन्य संपूर्ण १३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

प्राप्तिस्थानम् चौखम्बा विद्या भवन, चौक, बनारस-१